# आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावालः!

प्रन्थाङ्कः ११६।

मारुलकरोपाह शंकरशास्त्रिप्रणीतमञ्जरीव्याख्यासंवलिता

### दत्तकमीमांसा।

सेयं

वे॰ शा॰ सं॰ रा॰ रा॰ शंकरशास्त्री मारुलकर इत्येतैः संशोधिता।

(वि. वि. देशपाण्डे, एऌ एऌ. एम्.

इत्येतत्कृतभूमिकाटिप्पणीभिश्च युता )।

एतत्पुस्तकं

रावबहादुर इत्युपपदधारिभिः

गंगाधर बापूराव काळे, जे. पी.

इत्येतैः

पुण्यारूयपत्तने

## श्रीमन् ' महादेव चिमणाजी आपटे '

इत्यभिधेयमहाभागप्रतिष्ठापिते

### आन-दाश्रम धुद्रणाल्धे

आयसाक्षरैर्मुद्रयित्वा

पकाशितम्।

द्वितीयाऽऽवृत्तिः।

शालिवाहनशकाब्दाः १८७६।

खिस्ताब्दाः (१९५४)।

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण खावती छताः )

मूल्यं सार्धरूपकपञ्चकम् ( रु. ५-८ )

#### आदर्शपुस्तकोल्लेखपत्रिका ।

एतस्या दत्तकपीमांसायाः पुस्तकानि यैः पराहितपवणस्वान्तैः संस्करणे सहायार्थे पदत्तानि तेषां नापादीनि पुस्तकानां संज्ञाश्च ऋतज्ञतयोहि-रूपन्ते——

- (क.) इति संज्ञितम्-वे॰ शा॰ आहितामि-बावादीक्षित होशिंग सोमयाजी, इत्येतेषाम् (सटीकम्)।
- (स.) इति संज्ञितम्—वे॰ शा॰ व्याकरणाचार्य—महेश्वरशास्त्री जोशी इत्येतेषाम्।
- (ग.) इति संज्ञितम्-पुण्यपत्तनीयसंस्कृतपाठशालापुस्तकालयस्थम् ।
- (घ.) इति संजितम्-श्रीमज्जगद्गुरुशंकराचार्यकरवरिपठिपुस्तकसंश्र-हालयस्थम् (सटीकम् )।
- (ङ.) इति संज्ञितम्-वे॰ शा॰ पण्डितप्राण--भगवान्शास्त्रा घारू-रकर इत्येतेषाम्।

समाप्ताऽऽदर्शपुस्तको छेखपत्रिका ।

#### व्याख्याकर्तुः प्रार्थना ।

दत्तकभीमांसाभिधो धर्मशास्त्रीयनिबन्धो विनायकपण्डितापराभिधनन्दपण्डितेन निरमायीति दत्तकपीमांसीयमङ्गालक्ष्ठोकादेवावगम्यते । सोऽयं नन्दपण्डितो रामप-ण्डितात्मजः। अस्य मूलपुरुषो लक्ष्मीधरपण्डितः। सोऽसौ पण्डितोत्तंसो दाक्षि-णात्ये जनपदे बेदरनामके नगरे निवसन् सकलविद्वत्कुलललामभूत आधलायन-करुपशाखी मुद्रलगोत्रोद्भवो दिल्लीधराम्यर्थनया धर्माधिकारिपद्मग्रहीत् । तदाप-भृत्येव चास्य वंशो धर्माधिक।रीति नाम्मा प्रसिद्धिमयासीत् । छक्ष्मीधरपण्डितस्य स्वापेक्षयाऽप्यधिगुगो गोविन्द्पण्डितारूपः पुत्रः काश्यां वस्तुं जगाम । ततः प्र-भाति चैतद्धर्गाधिकारिकुछं काश्यापद्यावध्याविच्छिन्नपद्रभूजादिसत्कारमनुभवत्सु-स्थिरमास्ते । तस्मानमूलपुरुषात्षष्ठीं वैद्यपीठिकापलंचकार नन्दपण्डितः । तस्यैतस्य लक्ष्मीधरपण्डितस्य वंशे बहवः पुरुषा ग्रन्थानिर्माणधुरीणाः संबभूवुः। अद्य यान बत्समुलकेषु धर्माधिकारिकुछीयपुरुषेष्वयं नन्दपण्डितः सर्वानप्यतिशेते । तेनानेन नम्द्रपण्डितेन काशीपकाशादिहरिवंशिवलासान्ता एकोनविंशितिनिबन्धाः यिषतेति श्रयते । काश्यादिषु मुद्रिता दृश्यन्ते अपि च । तद्दन्तर्भतेवेयं द्त्तकपीमां-सा । सोऽयं महाभागोऽतीव दीर्घायुरासीत् । यतश्राम्य सपयः संवत् १६१०-१६९० पर्यन्तमनुमित इतिहासज्ञैः । संवत् १६७९ मध्ये विष्णुस्मृतिरीका के-शववैजयन्ती व्यधायि १ तद्नन्तरं च दत्तकमीमांसेति ' विशेषान्तरमस्मत्कतायां विष्णुस्मृतिरीकायां केशववैजयन्त्यामवधेयम् १ (द० मी० पृं २ २२४) इति तह्ने-खाद्वसीयते । तदेवमामूछात्पण्डिववंश्यस्यास्य नम्दपण्डितस्य गम्भीरा अर्थगौरव-बहुला मीमांसामचुराश्चोक्तयोऽल्पज्ञेन मन्द्रमतिना तत्राप्यनधीतधर्मशास्त्रेण मया विज्ञातं सर्वथा अशक्या एवेति निश्यमचम् । तथाऽप्येतत्संस्थाधिदैवतसञ्चिदानन्द् । पेरणया कार्यनिर्गाहकाणां ( म्यानेजर ) 'श्री. रा. रा. दत्तोपंत आपटे श्रव्येतेषां मोत्साहनेन च पावर्तिष्यहमेतद्ग्रन्थव्याख्यायाम् । तत्र टीकास्टर्हं ग्रन्थकारोऽह-मित्येवं विद्वानहमिति पदर्शियतुं नायं ममोद्योगः १ किंतु स्वतो ममैवास्य ग्रन्थस्य यथार्थावबोधो भवत्वित्याशयेन पवृत्तोऽहम् । बहुषु स्थलेषु मम स्वलितानि जा-तानीति जानाम्येव । कियस्त्विप स्थलेषु तत्तद्यन्थार्थस्य याथात्रध्येनाऽऽकलनं नैव जातम् । तादृशसाधनाभावादनध्ययनान्मतिमान्द्याच्च । तदेतन्मम साहसं स्ख-लितावेदनेन क्षन्तुमईन्ति दयालवः सज्जना विद्वांस इत्यम्पर्थयते-

शके १८६३ । मार्ग. व, ९ श रे मारुलकरोपाह्यः शंकरशास्त्री-भारदाजः।

|                            |                |             |     |                                |           | *   |
|----------------------------|----------------|-------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|
| विषयः                      |                | <b>पृ</b> ० | q o | विषय:                          | षु ३      | q o |
| दत्तकग्रहणेनापि            | ऋणत्रया-       |             |     | आपदीत्यस्यार्थः                | 93        | 92  |
| म्मुच्यते                  | ••••           | C           | २७  | आपदीत्यस्यार्थान्तरम्          | 93        | 94  |
| जायमानी वा इति             | ने श्रुतेरर्थः | C           | २८  | अनापदि न देय इति दातु          | <b>[:</b> |     |
| पुत्रवतो दत्तकग्रह         | णाधिकारा       | •           |     | पतिषेधः                        | 93        | २०  |
| भावः                       | • • •          | ९           | 53  | न देय इति पुरुषार्थो निवे      | धः १३     | २६  |
| अपुत्रेणेत्यत्रत्यपुत्र    | पदेनौरस        |             |     | पुरुवार्थसम्                   | 93        | २६  |
| एव मासः                    | _              | ९           | 9 7 | यास्मन्मीतिः पुरुषस्येत्यावि   | ŧ         |     |
| दत्तकग्रहणानन्तरं          | -              |             |     | जैनिनीयसूत्रस्यार्थः           | 38        | 3   |
| कान्तरमपि म                |                |             | 8   | वाक्यरूपपपाणस्रक्षणम्          | 18        | 4   |
| माता पिता वेति             | स्रोकव्या      | -           |     | पर्णमयी जुहूरित्यस्य निर्वः    | •         |     |
| रूपानम्                    | ••••           | 90          | 98  | चनम्                           | 98        | Ę   |
| जनकमातापित्रोरे            | व पुत्रदा-     |             |     | अनापाद पुत्रों न देय इति       | Ť         |     |
| नेऽधिकारः                  | _              |             | 8   | निषेधस्यादृष्टार्थताकथ         | -         |     |
| <b>पा</b> डकपातापित्रोर्द् |                |             |     | नम्                            | 38        | २३  |
| वितामहस्य व                | तिक्षाने वा    | •           |     | अनापदि पुत्रदाने तत्र द        | -         |     |
| नाधिक रः                   |                | 99          | ६   | त्तकषुत्रत्वासिद्धिः           | 18        | २७  |
| विधिना गृहीतस्यै           | व दत्तक-       |             |     | किंच दानस्वरूपासि।द्धः         | 94        | 6   |
| पुत्रत्वम्                 | •••            | 99          | 6   | अनापदि इत्ते पुत्रे मतिम-      |           |     |
| पुत्रत्व लक्षण म्          | • • •          | 99          | 92  | हीतुः स्वत्वोत्पत्त्यासिद्धः   | 94        | 99  |
| पुरुषा दत्तकःवेन           | दानं न         | 99          | 93  | अनापदि दत्ते पुत्रे दातुरध     | -         |     |
| पुत्रवःपुत्रवा अपि         | स्वीकार        |             |     | मींत्वतिमात्रं, इत्तकत्वं      |           |     |
| इति मतखण्ड                 | नम्            | 99          | 98  | स्वत्वं चोत्यद्यत एवे-         |           |     |
| कुरस्या विधि वि            | वेद दत्तकः     |             |     | त्यन्थीयमतम्                   | 94        | 94  |
| स्वम्                      | • • •          | 99          | २४  | पुत्रवतोऽपि पुत्रान्तरपरिग्रहे |           |     |
| ऋष्युक्तस्येव कर्त         | यता न          |             |     | दृश्यमानिङ्गनस्य श्रुत्य       |           |     |
| तदाचारितस्यो               | ते कथनम्       | ٠, ٦        | 98  | नुपापकत्वाभावः                 |           | 22  |
| <b>आ</b> श्मदानामिच्छत     | •              |             |     | थजाघनीमक्षणदृष्टान्त्वि-       |           |     |
|                            | •••            |             | २६  |                                | 9 &       | 98  |
| निष्ठष्टं दत्तकपुत्र       |                |             |     | वैसर्जनहोंभीयवासोग्रह -        | - \       | . \ |
|                            | •              | • •         | - 1 |                                |           |     |

|                                   | <b>%</b> ]                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| विषयः पृ०्प                       | विषयः पु० प०                            |
| णस्मृतेः स्वमूलभूतश्रुतय-         | पुत्रदानाद्यधिकारमा-                    |
| नुपापकरवाभावः १६ २३               |                                         |
| छिङ्गेन श्रुतेर्वाधमाशङ्क्य       | भर्तनुज्ञानस्य पयोजनम् २० १४            |
| तन्त्रिरसनम् १६ २९                | भर्त्र नुज्ञानादेव स्त्रीद्वारजस्य      |
| धर्मविरुद्धाचरणेनापि ऋ-           | गोत्रद्वयसंबन्धः सुघटः २१ ११            |
| षीणां पत्यवायाभावः १७ १४          | भर्त्रनुज्ञानविस्त्रयाः, भर्तु-         |
| औरसपुत्रानुज्ञया दत्तक-           | रापि रूपनुज्ञानापेक्षा,                 |
| ग्रहणाधिकारः ५७ २३                | इत्याङ्शक्य तिनरसनम्२२ १४               |
| यद्यः पितेतिश्रुत्यर्थः १७ २४     | स्त्रीणां है।मानधिकारास्य -             |
| षुत्रवतोऽपि पुत्रान्तरपरि-        | रिग्रहानधिकार इति                       |
| ग्रहे भारतोकिः प-                 | वाचस्पतिमतम् २३ २                       |
| माणम् १८ १                        | शूद्राणां दत्तकग्रहणाधि ·               |
| श्रीतिस्नं ज्येष्ठीकरणे           | कारमुद्धाव्य निरस्यति २३ २१             |
| ममाणं न पुत्रीकरण                 | सधवानामः विस्त्रीणां होम-               |
| इति शङ्कायाः परि-                 | मन्त्राद्यनिधकारात्मति -                |
| <b>हारः १८ १</b> ९                | ग्रह।नधिकारमाशङ्क्य                     |
| पै।त्रमपौत्रवतोऽपि दत्तक-         | तिनरसनम् २४ १६                          |
| ग्रहणानधिकारः १८ २३               | दत्तकग्रहणानधिकताया                     |
| पुत्र।दिमतोऽपि दत्तकग्रहणा-       | विधवाया अलोकता-                         |
| धिकारमाशङ्क्य तन्त्र-             | परिहारः २५ ६                            |
| रसनम् १८ २५                       | द्विभैनेक: पुत्रीकर्तव्यः २६ १२         |
| षुत्रस्य दाने परिग्रहे वा         | द्वाभ्वामेकस्य पुत्रीकरणे               |
| स्त्रिया नाधिकारः १९ \            | निविद्धे व्यामुख्यायण-                  |
| मर्त्रनुज्ञानात्स्त्रया अप्याधि - | व्यवहारिवरे।धमाशङ्करच                   |
| कारोऽस्ति १९ १९                   | परिहराति २६ १७                          |
| द्विविधाया अपि स्त्रियाः          | मितिनिधिलक्षणम् २६ २९                   |
| पुत्रदानाद्यनिधकारे भर्तन         | औरसादिदादशपुत्रस्यानि २७ ३              |
| नुज्ञापारतन्त्रयं प्रयोजकम्१९ २५  | याज्ञवल्क्योक्तमीरसपुत्रलक्षणम्२७ २०    |
| विभवाया ज्ञात्यनुज्ञयैव           | धर्मपत्नित्यत्र धर्मशब्द <del>स्य</del> |

|                                        |     |     |                                                     |              | _   |
|----------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|--------------|-----|
| विषय:                                  | पु० | чо  | विषय:                                               | पृ०          | 0   |
| प्रयोजनम्                              | •   | २२  | पतिनिधित्व <b>म्</b>                                | •            | 29  |
| पुत्रिकायाः पौत्रिकेयस्य               |     |     | द्वितीयेन क्षेत्रजादिषु पतिनि                       | •            |     |
| चौरससमत्वम्                            | २७  | २६  | धित्वम्                                             | २९           | २७  |
| केचिन्मतेन पुत्रिकाया                  |     |     | ृतीयेन पुत्रिकापुत्रे पतिनिधि                       | <b>) -</b> - |     |
| <b>और स</b> त्व म्                     | २८  | ६   | त्वम्                                               | 30           | 6   |
| क्षेत्रजादिषु सप्तसु युक्ति-           |     |     | चतुर्थेन पौनमंवे पतिनिधित्व                         | म् ३ ०       | 99  |
| सिखं पतिनिधित्वम्                      | २८  |     | पथमावयववैकल्पेन मुख्यं                              |              |     |
| सौसादश्यशब्दनिर्वचन म्                 | २८  | 99  | मातिनिधित्वं, द्वितीयादिना                          |              |     |
| क्षेत्रजादीनां मतिनिधित्व              |     |     | तु गीणम्                                            | ३०           | 96  |
| आक्षेपस्तनिरासश्च                      | २८  | .94 | पतिनिधिशब्दस्य लक्षणया                              |              |     |
| पौत्रिकेयस्य वाचनिकं पति-              |     |     | गौणमुरूपे।भयपाति।निधि-                              | •            |     |
| निधिखि मित्याशङ्कायाः                  |     |     | प्रत्वम्<br>श्रेनलारीनां प्रमानिकित                 | ३०           | २३  |
| परिहारः                                | २८  | 19  | क्षेत्रजादीनां पुत्रपति।निधि-<br>ताया असंभव इति मे- |              |     |
| पुत्रिकायामीरसत्वमाशङ्क्य              |     |     | धातिथिमतानुवादः                                     | ३०           | ٦/  |
| विचरसनम्                               | २८  | २४  | क्षेत्रजादीनां पतिनिधित्वाभि                        | •            | ( - |
| पद्करयनिवचनपूर्वकमौरस                  |     |     | •                                                   | 39           | 93  |
| त्वस्य निष्कृष्टं उक्षणम्              | २८  | २८  | मेधातिथिमतस्यायुक्तत्वोपपाद                         | •            | • ` |
| पौनर्भवस्यौरसत्वमाशङ्क्य <sup>े</sup>  |     |     | नम्                                                 | 39           | २६  |
| तत्रिरासः                              | २९  | ч   |                                                     | <b>1-</b>    | ·   |
| पतिनिधित्वस्य युक्तिसि-                |     |     | धिरिष्ट:                                            | 33           | 9   |
| द्धत्वे 'पुत्रमतिनिधीना-               | •   |     | ऋत्गमनपुत्रयोः पुत्रानृण्ययो                        |              |     |
| हुः <sup>१</sup> इतिवचनवैषर्थ्यश       |     |     | श्वेक भावनायामन्वयासंभव                             | , ,          | 9 3 |
| <b>डू</b> गगा <u>भ</u> त्तरम्          | २९  | ą   | तथाऽन्वये विरुद्धतिकद्वयदो-                         |              |     |
| दत्तकादिषु पश्चमु वाचिनकं              | •   | `   |                                                     | ३३           | २१  |
| पतिनिधित्वम्                           | २९  | 90  | सत्याषाढेन कतस्य पुत्रपति-                          |              |     |
|                                        | 79  | 92  | निधिनिराकरणस्य विशेष                                |              |     |
| चतुर्विधावयववैकल्यस्वरूपम्             |     | •   | रत्वम्                                              | ३५           | 99  |
|                                        |     | 1.7 | 2.1141.1141.1147.414                                |              | _   |
| पथमावयववैकल्पेन <sup>"</sup> पुत्रिकाय | 1   | Ì   | विशेषपरत्वे मनाणम्                                  | 34           | २४  |

| विषयः                       | <b>पृ</b> ० | o P | विषयः पृ०पट                        |
|-----------------------------|-------------|-----|------------------------------------|
| पुत्रपतिनिधिनिराकरणस्य      |             |     | औरसः क्षेत्रज इति पराश-            |
| सामान्यपरत्वे बहुस्मृति-    |             |     | रवचने क्षेत्रजशब्दो यौमि-          |
| विरोधः                      | ३६          | 98  | को न पारिभाषिकः ४३ १३              |
| विण्डोदकाद्यर्थं दत्तकादिप- |             |     | सापिण्डेषु दत्तकः कर्तव्यः ४३ २२   |
| निनिधिरुत पुत्रोत्गादनविष्य | •           |     | द्विविधाः सार्वण्डाः ४३ २५         |
| र्थिपिति विचारः             | ३६          | 90  | द्विविधसापिण्डचलक्षगम् ४३ २९       |
| पतिनिधिकरणे कालपतीक्षा      | •           |     | दत्ताद्या अपीति वचन-               |
| भावः                        | ३९          | 0,  | स्यार्थः ४४ २५                     |
| पुत्रीकरणे पिण्डोदकार्कः    |             |     | गोत्रतामित्यस्य पुत्रतामि-         |
| याणां मिलितानां हे          |             |     | त्यर्थे पनाणम् ४४ २७               |
| तुरवं न पत्येकम्            | ३९          | 96  | न सापिण्ड्यं विधीयत                |
| पुत्रपतिनिध्यकरणे हानिः     | ३९          | २५  | इत्यस्यार्थः ४५ ८                  |
| पुत्रक्रतापिण्डोदकादिकिया-  |             |     | दत्तकादीनां पतियहीतृकुले           |
| जम्यलोकपाप्तिः स्त्र्या-    | •           |     | त्रिपुरुषं साविण्ययम् ४५ १०        |
| दिस्ठताकियया नैव भवति       | 8 •         | 97  | सपिण्डस्य सगोत्रस्य भि-            |
| कियाछोपादित्यस्य मेघाति-    |             |     | चगोशस्य वा पुत्रीकर-               |
| थिछतं व्याख्यानम्           | 80          | २६  | णे पतिग्रहीतृकुले सा-              |
| तादृशव्याख्यानं चिन्त्वम्   | 89          | 90  | प्तपीरुषं पाश्चपीरुषं वा           |
| पयत्नत इत्यस्य विवरणम-      |             |     | सापिण्डचमस्त्येव ४५ ५७             |
| र्थश्व                      | 89          | 29  | परगोत्रोत्पनस्य केवलदत्त-          |
| कछी दत्तकक्रतिगवत्क्षेत्रज- |             |     | कस्य जनकगोत्रासँब-                 |
| पुत्रोऽपि स्यादित्या        |             |     | न्घः पारुकैकगोत्रा <b>संब</b> न्धो |
|                             | 81          | २७  | जनककुछे पाश्चपौरुषं                |
| क्षेत्रजपुत्रविषये विकल्पे  |             |     | साप्तपौरुषं शरीरान्वयरूपं          |
| गृहीतेऽष्ठदोषाणामुपपा-      |             |     | साविण्डचम् ४५ २३                   |
| दनम्                        | ४२          | २०  | दत्तकिसिविधः ४६ १                  |
|                             |             |     |                                    |

| विषय:                                         | ā ° | q o | विषय =                         | पृ | q o        |
|-----------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|----|------------|
| नित्यन्द्यामुष्यायणस्वरू-                     |     |     | नोर्वचनयोः मवृत्तिव्य-         |    |            |
| पम्                                           | ४६  | २   | वस्था                          | ४७ | 99         |
| अनित्यद्व्याभुष्यायणस्व                       |     |     | सगोत्रसापिण्डेषु पुत्रीकरणं    |    |            |
| रूपम्                                         | ४६  | 8   | मुख्यः कल्पः                   | 80 | २५         |
| केव खद्त करव रूपम्                            | ४६  | 4   | अस्पिण्डेषु पुत्रीकरण-         |    | •          |
| त्रिविधेष्यपि दत्तकेषु पति-                   |     |     | मनुकल्पः                       | 80 | २६         |
| गृहीतृगोत्रसंबन्धो -                          |     |     | सहोदाहरणा असिपडा-              |    |            |
| पपादनम्                                       | 88  | ६   | वान्तरभेदाः                    | 86 | 4          |
| विवाहोत्तरमपि गृहीतस्य                        |     |     | भातुष्पुत्रग्रहणस्य मुख्यत्वी- | ,  |            |
| दत्तकस्यानित्यद्व्यामु-                       |     |     | पपादनम्                        | 86 | २६         |
| ष्यायणे ऽन्तर्भावः                            | 8 ६ | ঙ   | प्रत्यासत्त्वति शयेन पुत्री-   |    |            |
| नित्यद्व्यामुष्यायणे जनक-                     | •   |     | करणेऽतिपसङ्गोद्धाः             |    |            |
| <b>गोत्रसँव</b> न्धोपपादनम्                   | ४६  | 90  | वनम्                           | 88 | 9          |
| गोत्रद्वयसंबन्धादद्व्यामु-                    |     |     | अतिपसङ्गानिरसनम्               | 88 | 18         |
| <b>ष्यायण</b> त्वम्                           | ४६  | 92  | समानगोत्रासिपडासमान-           |    |            |
| जन्मत आरम्य गोत्राद्वय-                       |     |     | गोत्रसिंपडयोर्भध्वे            |    |            |
| <b>संबन्धान्त्रित्यद्</b> व्या <b>मु</b> ष्या | -   |     | प्रथमनस्त्र नानगोत्र सिष्ड     |    |            |
| यणब्यवहारः                                    | ४६  | २२  | एव याह्य:                      | 83 | २७         |
| अनित्यद्व्यामुष्टायणे जन                      |     |     | सर्वथा सापिण्डालाभेऽ १पि-      |    |            |
| कगोत्रासंबन्वीपपा-                            |     |     | ण्डो ग्रासः                    | 40 | 24         |
| दनम्                                          | ४६  | २६  | अस्पिण्डेष्यपि समानगोत्रः      |    |            |
| नित्यद्व्यामुख्यायणादाने -                    |     |     | सोदकः पथमं ग्राह्म-            |    |            |
| रमद्व्यामुष्यायणस्य                           |     |     | स्तइनन्तरं सगोत्रः             | 40 | <b>२</b> ६ |
| विशेष:                                        | 80  | 9   | मुख्यकल्यानुकल्ययोः ऋषे        |    |            |
| केवछदत्तके जनकगोत्रा-                         |     |     | वनाणम्                         | 49 | 93         |
| संबन्धः                                       | 8 0 | 90  | स्विण्डास्विण्डास्राभेऽ-       |    |            |
| जनक भेजासंबन्धपालक-                           |     |     | न्यगोत्रजग्रहणम्               | 49 | २०         |
| गोत्रसवंन्यामिथायि-                           |     |     | सपिण्डसोदकसगोत्राणा-           |    |            |
|                                               |     |     |                                |    |            |

|                               |      |     |                                 |          | -   |
|-------------------------------|------|-----|---------------------------------|----------|-----|
| विषय:                         | पृ ० | op  | विषयः                           | q o      | q o |
| मुदाहरणानि                    | 49   | २७  | स्यैव युक्तत्वम्                | 40       | २२  |
| ब्राह्मविषये संशये सति        |      |     | भातृणामेकजातानामिति वच          | ·        |     |
| कर्तव्यम्                     | पर   | २४  | नस्पार्थः                       | 45       | Ę   |
| अन्यत्र तु न कारयेदिति        |      |     | भ्रातृणां महीतृत्वमेव न         |          | ·   |
| निषेधस्य निर्विषयत्वराङ्करा   | ५३   | 9   | य। ह्यत्वम्                     | 46       | 9   |
| तादृशशङ्काया निरासः           | ५३   | 4   | सोदरभा ुष्पुत्रस्येव माह्य-     |          |     |
| बाह्मणादीनां भिन्नजातीयस      | -    |     | त्वं न सापत्नभ्रातुष्यु-        |          |     |
| पिण्डासापिण्ड संभवोपपादनम्    | ( ५३ | ९   | <b>ञ</b> ास्य                   | 45       | 93  |
| मूर्घांवितकादीनागीरसेष्वन्त   | _    |     | एकमातृकभिन्नापितृकभ्रातृ-       |          | ·   |
| र्भावः                        | 48   | 6   | णानसंभवना शङ्कुःच               |          |     |
| मधीवसिकादीनां पिण्डोदक        | 51-  |     | तत्संभवपदर्शनम्                 | 46       | 98  |
| द्यनईत्वम्                    | 48   | 99  | पुनर्भूछक्षणम्                  | 46       | २६  |
| भिननातीयो न पुत्री-           |      |     | पोनर्भवपुत्रालक्षणम्            | 49       | 3   |
| कर्तव्यः                      | 44   | 33  | भिन्निपतृकावेकपातूकी भ्रा-      |          | •   |
| गोत्रभाक्तवादित्रयस्य पुत्र-  |      |     | तरी                             | 49       | ч   |
| त्वपापिहेतुत्वम्              | વુષ  | २ ४ | मिन्नीपतुकैकपानृकभ्रातृसः       | ì        |     |
| क्षत्रियादिरापि ब्राह्मणस्य   |      |     | मनुवचनं प्रमाणम्                | ५९       | Ę   |
| पुत्रो भवति शूदोऽपि           |      |     | औरसपौनर्भवभातृम्यां पर-         | • •      | 7   |
| किल पुत्रो भवतीत्येवं         |      |     | स्परस्य पुत्रो न प्रति-         |          |     |
| मेघातिथिकल्पतर्वोद्याः        |      |     |                                 |          | a W |
| <b>ख्यानस्यायुक्त</b> त्वम्   | पद   | 12  | श्रह्मः                         | ५९<br>५९ | ·   |
| मेधातिथेराशयः                 | . ५६ | 95  | अत्र संस्कारकीस्तुभगतम्         | 22       | 10  |
| श्रुदापुत्रस्य पुत्रमतिनिधिषु |      |     | भ्रातृभगिन्योः परस्परपुत्रम-    |          |     |
| परिगणनस्यानुपपत्तिमा          | •    |     | तिग्रहीतृत्वाभावः               |          | २६  |
| शङ्कर्य तनिरसनम्              | ५६   | २७  | भ्रात्रा भगिनी पुत्रो न ग्राह्य |          |     |
| त्तदृशं पीतिसंयुक्तांनिति मन् | Ţ-   |     | इत्वेताद्विषये ममाणम्           | ६०       | 96  |
| वचने सदर्शियस्य               |      |     | भातुशब्दस्य स्वसुशब्देन         |          |     |
| सवर्णिभिति व्याख्यान-         |      |     | सहैकशेषोपपादनम्                 | ६०       | २१  |
|                               |      |     | •                               |          |     |

|                              |           |     |                                | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. | البشجحشجينيان |
|------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| विषय:                        | पृ •      | q o | विषय:                          | y o                                              | q o           |
| तथैकरोषेऽपि याद्दरार्थः      |           |     | तन्पतस्यासामीचीन्यम्           | ६४                                               | २५            |
| पर्यंवस्यति तद्दर्शयति       | ६०        | २४  | अक्रतस्यैव आतृसुतस्य पुत्र-    | •                                                |               |
| अात्रा भातुष्पुत्रास्य भगिन  | या        |     | त्वोपपादनम्                    | ६४                                               | २८            |
| भागेनीपुत्रस्य ग्रहणं        |           |     | अक्रतस्य पुत्रत्वोत्पत्तौ दूष- |                                                  |               |
| कर्तव्यम्                    | ६१        | 6   | णम्                            | ६५                                               | 93            |
| एकजातानामित्यस्य युग-        |           |     | अक्रतेनापि भातृसुनेनापुत्रवि   | [-                                               |               |
| पदर्थद्वयमहणे न्याय-         |           |     | तृःयस्यामजस्त्वमयुक्तदे।       | <b>q</b> -                                       |               |
| विरोधः                       | ६१        | 98  | निवृत्तिः                      | ६५                                               | 38            |
| न्यायविरोधपरिहार:            | ६१        | 96  | दत्तकस्यान्यं पति पुनर्देतक    | •                                                |               |
| असं <b>सृष्टच</b> शीतेवचनस्य | •         |     | त्वेन दानं न भवति              | ६६                                               | 94            |
| सोदाहरणोऽर्थः                | ६१        | 99  | मृरेन भातृपुत्रेण भात्रान्तर-  | • •                                              |               |
| भ्रातृणामिति बहुवचनस्या-     |           |     | स्यापुत्रास्य पुत्रवत्त्वं न,  |                                                  |               |
| पस्रभणत्वकथनम्               | ६१        | 18  |                                |                                                  |               |
| नैकं पुत्रं दद्यादिति निवेधा | स्य       |     | भ्रातृपुत्रेण भ्रात्रन्तरस्य   |                                                  |               |
| भातु सुतातिरिक्तविषयत        |           |     | पुत्रमतिग्रहे मतिबन्धः         | ६६                                               | 90            |
| द्व्यामुष्यायणेतरविषयत्वं    | वा ६३     | ६   | एकस्य भातृसुतस्य दाने          |                                                  |               |
| आवयोरयं पुत्र इति संवि       | •         |     | मतिमहे च पौराणिकं              |                                                  |               |
| दं विनाऽपि गृहीतस्य          |           |     | लि <b>ङ्ग</b> म्               | ६७                                               | 99            |
| भातृपुत्रस्य द्यामुख्याः     | •         |     | अजातविवाहस्यापि पुत्र-         | `                                                |               |
| यणत्वम्                      | ६३        | ৩   | महणेऽधिकार:                    | ६७                                               | २३            |
| भातृपुत्रास्यकस्यापि दानेऽ-  | ,         |     | एकस्यानेकानिरद्भापतपुत्रारवे   |                                                  |               |
| भ्यनुज्ञानम्                 | ६४        | 6   | হাভুগ                          | ६८                                               | 94            |
| इशामुख्यायणे न त्वेकं पुत्र  | i         |     | तादृशशङ्काया निराकरणे          | •                                                | •             |
| दद्यादिति निषेधापवृत्त्यु    | <b>Γ-</b> |     | नेकस्य पुत्रस्य साह-           |                                                  |               |
|                              |           | 93  | तेम्यो भ्रातूम्यो दानं         |                                                  |               |
| बह्वोऽप्येकं युगपद्गृह्णीयु  |           |     | पतिमहीतृत्वं च साहि-           |                                                  |               |
| रिति मतम्                    | ६४        | २२  | तानामेवेति कथनम्               | ६८                                               | <b>२</b>      |
| 1114 145                     | 70        | 17  | ar ittia kart                  | 7-                                               | 17            |

| विषयः प्र                    | [ • | op | विषय:                         | y o          | 40  |
|------------------------------|-----|----|-------------------------------|--------------|-----|
| सहविवक्षापदार्थः             | ६९  | 90 | अक्टास्य भरातूपुत्रस्य पु-    | •            |     |
| मिलितानां संपदानत्वे प-      |     |    | त्रत्वे स्वीकृतेऽनेक्विधा     | <del>.</del> |     |
| • तिम्रहीतृत्वे च दृशन्तः    | ६९  | 29 | निष्टापात्तः                  | ७७           | 98  |
| युगपदनेकनिरूपितपुत्रत्वो-    |     |    | भावृषुत्रावरसपरनीपुत्रास्या-  |              |     |
| पपत्ती दष्टान्तः             | ६९  | २६ | प्यक्रतस्य पुत्रत्वं न        |              |     |
| विधिना गृहीतस्यैव भ्रा-      |     |    | स्यादिति शङ्का                | 60           | ६   |
| तृपुत्रस्य पतिम्रहीतृपु-     |     |    | निरुक्तशङ्कायाः परिहारः       | 60           | 3   |
| त्रत्वं नागृहीतस्येति        |     |    | सपरनीपुत्रभरातृपुत्रयोर्विशेष | : 60         | २ ४ |
| कथयितुं पुत्रिण इति          |     |    | सपरनीपुत्रे सपरन्यन्तरनि-     |              |     |
| शब्दस्य ब्युत्पत्त्या प-     |     |    | रूपितपुत्रत्वोपपादनम्         | 60           | २८  |
| तिमहीतृब्यापाराक्षेप:        | ७०  | 53 | पुत्रत्वोत्पादकं निभित्तद्व-  |              |     |
| पतिग्रहीतृब्यापारकथनम्       | ७०  | 99 | यम्                           | 69           | ९   |
| पुत्रदानयाचना ब्राह्मण-      |     |    | मातापित्रवयवसंबन्धद्वेविष्य   | म् ८१        | 90  |
| द्वारेव कर्तव्या न स्वतः     | 90  | २२ | संबन्धचतुष्टयोदाहरणनि-        |              |     |
| पतिग्रहीनृब्यापारविषये       |     |    | र्वचनम्                       | 69           | 98  |
| शङ्कर तत्समाधानं च           | 60  | 90 | मुख्यपतिनिधित्वगौणपति         | ने-          |     |
| भ्रातृणामित्यादिवचनानां      |     |    | धित्वे                        | ८२           | 92  |
| म्रातृपुत्रस्याक्टतस्य पु-   |     |    | सर्वासामेकपत्नीनामितिवच-      | •            |     |
| त्रत्वपातिपादकत्वाभाव        |     |    | नस्य नियमार्थत्वम्            | ८२           | 29  |
| इति कथनम्                    | 99  | २० | नियमाकारपदर्शनम्              | ८२           | २२  |
| पुत्रान्दादशेतिपुत्रगतदा -   |     |    | सपत्नीपुत्रस्य सपत्न्यन्तः    |              |     |
| द्रशसंख्यायां विरोधप-        |     |    | रपुत्रत्वे बृहस्पातिमते-      |              |     |
| रिहारी                       | 9 9 | २७ | नाऽऽक्षेपः                    | ८२           | २६  |
| औरसादिदादशपुत्राणां          |     |    | निरुक्ताक्षेपनिरासः           | 63           | 99  |
| पद् छत्य निवेचन पूर्वकं      |     |    | भ्रातृसुतालाभेऽन्यो ग्राह्यः  | < 8          | २६  |
| स्रभणानि                     | ७३  | २३ | स्वजातावेव दत्तकः कर्तव्य     | 1: < 8       | २९  |
| पुत्रत्वप्रयोजकापिण्डारिक्यः | -   |    | स्वस्वजाताविष परवासन्ति       | •            |     |
| विवये शङ्कापरिहारी           | ७६  | २५ | राश्रयणीयेव                   | 64           | 99  |
|                              | •   | {  | 1                             |              |     |

| विषय:                          | पृ ० | q o | विषयः पृं० प                    | 0          |
|--------------------------------|------|-----|---------------------------------|------------|
| गुरुगोत्रासम इत्यत्र गुरु-     | •    |     | सर्वेषां चैव वर्णानामित्यत्र    |            |
| पक्ष प्रयोजनम्                 | ८६   | 98  | सर्वेपद्रोपादानस्य पयो-         |            |
| गोद्यसणम्                      | ८६   | 98  | जनम् ९१ २                       | 5          |
| अत्र पातिस्विकशब्दार्थः        | ८६   | 96  | क्षात्रियाणां सजाती वेति वच     |            |
| सापिण्डसगोत्रयोरपि स्व-        |      |     | नत्रयं साविण्डचपत्या-           |            |
| जातावित्यम्य संबन्धे           |      |     | सत्तेर्बावकानिति शङ्का ९२ १     | è          |
| फलम्                           | ८६   | २५  | निरुक्तशङ्कायाः परिहारः ९३      | ч          |
| भिन्नजातीयसिषण्डसगी-           |      |     | सापिण्डचपत्यासत्तिजातिप-        |            |
| त्रयोः संभवस्योपपाः            |      |     | त्यासत्त्वोर्बाध्यबाधक-         |            |
| द्नम्                          | ८६   | २८  | भावकल्पनं प्रयोजना-             |            |
| वैश्यानां वैश्यजाते व्वित्यस्य |      |     | भावादतिब्याप्तेश्वानुचितम् ९४ १ | ३          |
| ब्यारूयानम्                    | 69   | Ч   | अदूरवान्धवामिति वसिष्ठवा-       |            |
| क्षत्रियवैश्याम्यां सापिण्डाः  |      |     | क्षस्य ब्राह्मणमान उप-          |            |
| <b>द्यलामे सजातीयः</b>         |      |     | संहारेऽन्यतरवैषष्टर्षम् ९५ १    | •          |
| सगोत्रो मासः                   | 60   | 94  | विशेर्वेऽर्थं उपसंहारे सति      |            |
| शूदाणां शूदजाति विवत्य-        |      |     | यदि सामान्यवचनस्य               |            |
| स्यार्थः                       | 66   | ७   | किंचित्मयोजनं स्थात्त-          |            |
| शूद्राणां स्वजातावेव दत्त-     |      |     | सें बीपसंहारी युज्यत इ-         |            |
| कः संभवति नान्यजा-             |      |     | त्यत्र मीर्शासक योक्तवै-        |            |
| तावित्यस्योपपादनम्             | 66   | 93  |                                 | L <b>a</b> |
| क्षत्रियाणां सजाती वेत्या-     |      |     |                                 | 7          |
| दिवचनत्रयस्य पयोजनः            |      |     | जातियत्यासत्तेः साविण्डचा-      |            |
| कथनम्                          | 68   | २४  | दिसामान्यमत्यासत्ति -           |            |
| मूर्घावसिकादिभिः षडनु-         |      |     | बाधकत्वे दौहित्रो भा-           |            |
| े छोमजैः स्वस्वजाता-           |      |     | िनेयश्रेत्यस्य तद्वाधक-         | _          |
| बेव पुत्रीकर्तव्यम्            | ९०   | v   | त्वासंगतिः ९६                   | ٩          |
| मतिलोमजानां सजाति-             |      |     | दीहिंग इति वचनं न सा-           |            |
| नियमो नांस्तीति प-             |      |     | क्षानिषेषकं किंतु नियम-         |            |
| विषाद्वम्                      | 33   | "   | दारेति कथनम् ९७ १               | 8          |
|                                |      |     |                                 |            |

| विषय:                             | पु० | ч о        | विषय:                          | 9 • | q o |
|-----------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|-----|
| हेती ब्यर्थविशेषणापत्तेरि -       |     |            | निवेधातिक्रवेण गृहीतेऽ-        |     |     |
| स्यस्य निर्वचनम्                  | ९९  | 9          | न्य जातीये पुत्रत्वमुख         | •   |     |
| सहोदाहरणं भागानिद्धिस्व           | •   |            | द्यते न वेति विचारः            | 913 | २७  |
| <b>रू</b> पकथनम्                  | ९९  | 96         | दत्तकपुत्रत्वं परिष्कृतम्      | 118 | 93  |
| दौहित इति वचनस्य निय              | •   |            | विजातीये पुत्रत्वानुत्वादेऽ-   |     |     |
| मार्थतां दढियतुं विस्तृ           | त:  |            | पि छै। किकं वंशकरत             | •   |     |
| साधकबाधकविचारः                    | 900 | २०         | मुत्पद्यते                     | 998 | २९  |
| नियमपरिसंख्ययाः स्वत्वप           |     |            | 'तद्भावे विजातीयः' इत्य        | •   |     |
| स्य निर्वचनम्                     | 909 | २९         | स्यार्थः                       | 994 | 9   |
| दोहित इति वचने नियम-              |     |            | शूद्रेण वैदिकमन्त्र पूर्वकं प  | i   |     |
| परिसंख्ययोर्दूषणाभि -             |     |            | रिणीतायां वासणक                |     |     |
| धानम्                             | १०२ | २६         | न्यायां भागीत्वमुत्पद्य        | 1   |     |
| दोहितो० बासणादित्रये०             |     |            | एव                             | ११६ | ६   |
| इति वाक्यद्वयाङ्गी-               |     |            | तादृशद्विजकन्यायां भाषीत       | र्व |     |
| कारे दूवणान्तरम्                  |     | २२         | नोत्पद्यत इति वादिन            |     |     |
| दौहित्रभागिनेययोस्त्रेर्नाणक      | •   |            | पति पश्चाः                     | 998 | 9   |
|                                   |     | २७         | भायीत्वं नामेत्यादिना तदु-     |     |     |
| विरुद्धसंबन्धानिर्वचनम्           | 905 | <b>9</b> 1 | त्वतिपयोजको महान्              | •   |     |
| नैवर्णिकैरिप दीहिन्नभागि-         |     |            | शस्त्रार्थः                    |     | 99  |
| नेयौ ग्राह्माविति भा-             |     |            | कीहरोन पुत्रो देयः केन         |     |     |
| द्दमतमु ।पाद्यति                  |     | 18         |                                | 996 | 99  |
| निषेधमु <b>लङ्</b> ष्यान्यजातीयस् |     |            | एकपुत्रहाने दातृपतिमही-        |     |     |
| तग्रहणे कर्तव्यम्                 | 990 | २८         | त्रोरुमयोदींषः                 | 999 | 99  |
| अन्यजातीयसुतग्रहणे नि             | •   |            | पुत्रदानानिपेधकवचनानां         |     |     |
|                                   | 199 | 99         | व्यवस्था                       |     | 16  |
| गृहीतस्यान्यजातीयस्य या           | •   |            | पुत्रद्वयवताअपि पुत्रो न देव   |     | 99  |
| साच्छादनमागिरवोप-                 |     |            | स्त्रियाः स्वातन्त्रयेण पुत्रद |     |     |
| पादनम्                            | 999 | २१         | निधकारः                        | 929 | 93  |
|                                   |     |            |                                |     |     |

| विषय 🤉                        | पु० | प ० | विषय:                             | g o | q o |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| विधवायाः स्वातन्त्रयेण पु     | •   |     | भिनगोत्रस्य दत्तकस्य वि           |     |     |
| त्रदानेऽधिकारः                | 922 | 94  | धिपूर्वकसंस्कारैः षुत्र           |     |     |
| अन्यनानुज्ञानाद्धर्तुः, इत्य  | •   |     | त्वम्                             | 939 | २४  |
| स्याव्यवहितेन व्यवहि          | ₹-  |     | <b>वौनर्भवस्वयंदत्तदासानां</b>    | •   |     |
| वेनैव वाऽन्वयविषये वि         | वे- |     | राज्यनिषेध:                       | 932 | 9 & |
| चार:                          | 922 | 9   | पुत्रत्वपयोजकसंस्कारपद-           |     | ·   |
| स्त्रिया: पुत्रमतिग्रहाधिकाः  | ₹-  |     | •                                 | 933 | 90  |
| विषये शास्त्रार्थपूर्वकं      |     |     | पुत्रत्वहेतुसंस्काराणां मध्ये     |     |     |
| विचार:                        | 973 | 6   | चूडायाः पाधान्यम्                 | 934 | 90  |
| विधवाया भर्त्रनुज्ञानामा-     |     |     | चूडाद्या इति गरे तत्पुरुषे        |     |     |
| वेऽप्यापदि पुत्रादाना-        |     |     | सति पुनरुक्ततादीषी-               |     |     |
| <b>धिकारसमर्थन</b> म्         | 924 | 99  | पपादनम्                           | 934 | 99  |
| मातापित्रोः परस्परैनरपेक्ष्ये |     |     | शास्त्रीयदृष्टान्तेन पुत्रात्वस्य |     |     |
| ण पुत्रदानाधिकारम-            |     |     | संस्कारजन्यत्वकथनम्               | 930 | २५  |
| तिपादनम्                      | 924 | 94  | पुत्रयहणकालमर्यादा                | 936 | 93  |
| क्षेत्रबीजयोर्मध्ये बीजस्य    |     |     | पश्चमवर्षादूर्ध्वं न ग्राह्म इति  |     |     |
| प्राधान्यम्                   | 924 | २५  | निषेधमुखेन कालको                  |     |     |
| बीजपाधान्य आक्षेपस्त-         |     |     | धनस्य फलम्                        | 936 | 96  |
| त्समाधानं च                   | १२६ | 6   | जन्मनस्तृतीयवर्षपर्यन्तं मु-      |     |     |
| पुत्रदानाधिकारस्य त्रैवि-     |     |     | रूपः पुत्रमहणकालः                 | 936 | २३  |
| ष्यम्                         | 920 | 98  | चूडाशब्दस्तृतीयवर्षपर:            | 936 | २५  |
| तत्र होकिको दृष्टान्तः        | 970 | २३  | तृतीयादनन्तरं पश्चमवर्षप-         |     |     |
| दद्यान्मातेत्यत्र दानं पति-   |     |     | र्थन्तं गौणः पुत्रमहण             |     |     |
| महस्योपलक्षणामित्य-           |     |     | कालः, तदूर्ध्वं गी-               |     |     |
| न्यमतम्                       | 176 | २१  | णोऽपि कालो नास्ती-                |     |     |
| बहुपुत्रेणाप्यापद्येव पुत्र-  |     |     | ति कथनम्                          | 938 | 8   |
| दानं कर्तव्यम्                | 128 | २६  | दाततापापकं निभित्तत्रयम्          |     |     |
| दत्तकविषये किश्वीदेशेषः       | 340 | २८  | य आत्मदानानि छो: पु-              |     |     |

| विषयः पृ०                       | q o | विषयः पृ०                     | <b>q</b> • |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|------------|
| त्रस्य दाननिषेधः सोऽ-           |     | दिसंस्काराः कर्तव्या          |            |
| पि पञ्चवार्षिकस्येत्यु -        |     | इति कथनम् १४५                 | २२         |
| पवादनम् १३९                     | २३  | पौनर्भवस्तोर्व क्रत्वा जात-   |            |
| कतचूडस्य पश्चवार्षिकस्य         |     | कर्मकरणे जातेष्टिन्या-        |            |
| महणे दोषापनोदार्थं              |     | यविरोघोद्भावनम् १४५           | २४         |
| पुत्रेष्टेर्विधानम् १४०         | २२  | निरुक्तविरोधपारिहारः १४६      |            |
| पुत्रेष्टेः फलद्वयं क्वचितमः    |     | जातकर्गानन्तरं जातेष्टिक-     |            |
| जोत्पत्तिः क्वचित्प्रजा-        |     | रणे शास्त्रविहितजाते-         |            |
| त्वं चेति कथनम् १४१             | 97  | ष्टिकालवाधोपपादनम् १४७        | 99         |
| अस्मिन्विषये दृष्टान्तकथनम् १४१ | २९  | निरुक्तबाधपरिहारोपपाद-        |            |
| पुत्रष्टचनन्तर संस्कारा आप      |     | नम् १४७                       | 29         |
| कार्याः १४२                     | २ ४ | जातेष्टिवज्जातकर्मानन्तरं     |            |
| गृहीत्वा पश्चवर्षीयिपत्यत्र-    |     | गौनमंवस्तोभोऽनुष्ठेयः १४८     | હ          |
| त्यपश्चवषीयपदस्य प-             |     | सर्वीस्तु कुर्यात्संस्कारानि- |            |
| योजनम् १४३                      | 90  | त्यत्र सर्वजातकर्गादी-        |            |
| मथमपदेन परिग्रहहोमा -           |     | ति पद्दयोगदानस्य              |            |
| त्यागित्यर्थग्रहणे बा           |     | पयोजनम् १४८                   | 92         |
| धकम् १४३                        | २२  | बाह्मणक्षात्रियवैश्यानां पौ   |            |
| पीनभैवस्य जातमात्रस्येव         |     | नर्भवस्तोपसंस्कारयोर्भि-      |            |
| ग्रहणं न तत्र पश्चवर्षाः        |     | लितयोः पुत्रत्वोत्पात्त-      |            |
| त्मकः कालः १४४                  | 90  | हेतुता १४८                    | २ २        |
| पीनर्भवस्याऽऽदी ग्रहणं          |     | शूद्रस्य तु पौनर्भवस्तो-      |            |
| पश्चाज्जातकर्गेति नि-           |     | माधिकाराभावात्केव <b>ल</b> सं |            |
| र्णयः १४४                       | 38  | स्काराणामेव पुत्रत्वोत्प-     |            |
| <b>पौनर्भवे परिमह</b> विधिराव-  |     | त्तिहेतुता १४८                | २६         |
| श्यकः १४५                       | Ę   | केषांचित्पौनर्भवधर्याणां क-   |            |
| परिमहानन्तरं पीनर्भवस्तो-       |     | थनम् १४९                      | २६         |
| मं इस्या पथान्जाता-             |     | दासारूपपुत्राउभगम् १५०        | •          |

| विषयः पृ                       | [ 0 | <b>ब</b> ० | विषय: पु०                    | 90 |
|--------------------------------|-----|------------|------------------------------|----|
| दासपुत्रधर्माणां कथनम्         | 40  | 94         | हादिषु पालकगानं ज-           |    |
| शौनकीयो दत्तकपुत्रमति          |     |            | नकगोत्रं वा स्यादिति         |    |
| ग्रहमकारः १                    | 49  | 93         | विचारः १६७                   | 94 |
| द्विजानितिबहुवचनस्य क-         |     |            | परिग्रह विघानस्य पुत्रत्वोप- |    |
| पिञ्जलन्यायेन त्रित्वा-        |     |            | त्तिनिमिनत्वे वृद्धगैत-      |    |
| र्धकरवी १ षादनम् १             | 142 | २५         | मवचनमनुकूलम् १६८             | २२ |
| मासपुत्रे पुत्रसादश्यानिरू-    |     |            | दत्तकीतादिपश्चमु परिमह-      |    |
| पणम् १                         | 48  | २६         | विधिरावश्यकः १६९             | 96 |
| परगोत्रीयदत्तके पुत्रसादृश्य - |     |            | परिम्रहाविधिनैव दत्तके       |    |
| कथनम् १                        | 44  | 98         | पुत्रत्वासि द्विरित्यस्य     |    |
| भाषु वितृब्यादीनां दत्तक-      |     |            | दढीकरणम् १७०                 | 10 |
| खेन परिग्रहामावस्या-           |     |            | नियोगविधावितिकर्तव्यता १७०   | २६ |
| पपादनम् १                      |     | 99         | स्वत्वस्य लौकिकत्वाभिधा-     |    |
|                                |     |            | नम् १७१                      | 90 |
| विरुद्धसंबन्धोदाहरणम् १        |     | •          | पुत्रत्वस्य छोिकिकत्वाभिधानं |    |
| विसष्ठोकः पुत्रपरिग्रहाविधिः १ |     |            | शास्त्रविरुद्धम् १७२         | 90 |
| बौधायनोक्तपुत्रपारमहित-        | 4.  | 7 1        | दत्तकादिषु संस्कारनिषि-      |    |
| धिनिरूपणम् १                   | EU  | 2 0        | त्तमेव पुत्रत्वभित्यत्र      |    |
| वृद्धगीतमोकस्य दत्तीरस-        | 70  | ~~         | मेधातिथिमतपदर्शनम् १७२       | २५ |
| योः समभागित्वस्य व्य-          |     |            | औरसदत्तकयोः छताछ-            |    |
| वस्था १                        | EX  | ३०         | तविध्योर्दशक्योश्य सप-       |    |
| विधि विना गृहीतस्य धन-         |     | `          | वाये धनग्रहणपकारः १७३        | २७ |
| हारित्वाभावः १                 | ६६  | Q          | औरसापेक्षया दत्तकस्य         |    |
| असगोत्रोऽपि जातीपनय-           | \ \ | •          | ज्येष्ठत्वेऽपि न ज्येष्ठां-  |    |
| नोऽपि परिणीवोऽप्यु-            |     |            | शभागित्वम् १७५               | २० |
| त्वज्युत्रे। अपि दत्तको        |     |            | दत्तकधर्गकथनम् १७६           | 90 |
| मववीविमवपविषादनम् १            | ६७  | ч          | दत्तकस्य परिमहीवृगीत्र-      |    |
| बिधिं बिना गृहीतस्य विवा-      | •   |            | मान्ती मनाणम् १७६            | २९ |
|                                |     |            | •                            |    |

|                            |      | 1  |                                  |     |
|----------------------------|------|----|----------------------------------|-----|
| विषय:                      | पृ ० | qo | विषय: पू०                        | q o |
| दत्तकस्य जनककुछेऽवय-       |      |    | वचनमनुकूलम् १८२                  | 98  |
| वान्वयह्निं सापिण्डच-      |      |    | देवलवचनस्य दत्तकविष-             |     |
| मेतदेव दत्तकगीगांसाका-     | •    |    | यकत्राभाव इति श-                 |     |
| रस्याभिषेतं तच्च पि-       |      |    | ङ्का १८२                         | 98  |
| तृपक्षे साप्तपीरुषं मातृ-  |      |    | धर्मपुत्रस्य पुत्रापुत्रवेलक्ष-  |     |
| पक्षे पाञ्चपीरुषम्         | १७७  | 99 | ण्यम् १८२                        | २६  |
| पिण्डान्वयसापिण्डचस्वरू-   |      |    | धर्भपुत्रस्यातिरिक्तस्य स्वी-    |     |
| पं तच दत्तकस्य जन-         |      |    | कारे दोषः १८३                    | 94  |
| ककुले नैव संभवतीति         |      |    | तत्तद्गे।त्रेणेत्यत्रत्यतच्छब्द- |     |
| कथनभू                      | 900  | २२ | विषये शङ्का १८४                  |     |
| बीजिशब्दस्य यौगिकत्वे      |      |    | उक्तशङ्कानिरसनम् १८५             | 50  |
| प्रमाणं वचनं तद्रथस्त-     |      |    | तमे पयसीत्यत्रत्यौ पूर्वपक्ष-    |     |
| त्तात्पर्यं च              | 900  | 94 | सिद्धाम्ती १८५                   | 29  |
| कन्यावद्दत्तकस्योभयकुले    |      |    | दत्तकस्य पतियहीतृकुछे            |     |
| सापिण्चयमस्तिवाति          |      |    | साविण्डचाभावेऽतिम-               |     |
| शङ्कर                      | १७९  | २२ | सङ्गोद्धावनपूर्वकं तत्प-         |     |
| तादशशङ्कानिरासकवृ          |      |    | रिहाराभिधानम् १८७                | 8   |
| द्धगौतमवचनस्यार्थः         | 960  | 90 | अस्विण्डा च या मातु-             |     |
| एक शरीरावयवान्वयरूप -      |      |    | रिति मनुवचनस्य वि-               |     |
| सापिण्डचिवरणम्             | 960  | 96 | स्तृतं शारु।।र्थपचुरं            |     |
| मर्नुमार्थयोः परस्परमवयवा- |      |    | व्यारूयानन् १८७                  | 93  |
| न्वयह्रपसापिण्डचो।पपा-     |      |    | दत्तकस्य पालकिषतृम।गे-           |     |
| दनम्                       | 960  | २५ | नीसंतत्या सह विवाह-              |     |
| दत्तकस्य प्रतिमहीतृकुछे    |      | •  | पसङ्गन्तत्र चाऽऽनुकूछं           |     |
| शरीरान्वयरूपं सापि-        | ,    |    | वचनम् १९१                        | 92  |
|                            |      | २७ | सा पशस्ता द्विजातीना-            |     |
| इसकस्य प्रतिमहीतुकुछे      | • •  | `  | वित्यत्र मशस्तेत्यस्य            |     |
| सापिण्डयामावे देवल-        | ı .  |    | कर्तव्या विवासेस्वर्थः १९२       | 99  |
| MILLALINIA 410.            |      |    |                                  | • • |

| विषय:                      | पृ० | <b>q</b> c | विषय: प्र                     | •              | q o |
|----------------------------|-----|------------|-------------------------------|----------------|-----|
| उपर्युक्तविवाहपसङ्गानि-    |     |            | रस्य दत्तकतत्पुत्रयो-         |                |     |
| रासः                       | 999 | 90         |                               | 0              | ३०  |
| मूलपुरुषादष्टमी दत्तकः     |     | ;          | दत्तकपरीत्रकर्तृके सापि-      |                | •   |
| षष्ठी च कन्या तयो-         |     | j          | ण्डने शङ्का २०                | 9              | 99  |
| र्विवाहार्थं दत्तकसापि-    |     |            | चतुर्थपुरुषे च्छेदोक्तेः पयो- | •              | •   |
| ण्डचं सप्तमे निवर्गत       |     |            | जनम् २०                       | 9              | २ १ |
| औरससाविण्डचं तु            |     |            | द्व्यामुष्यायणस्योभयकुले      | •              | ` • |
| सप्तमेऽतीतेऽष्टमे निवर्तत  |     |            | त्रिपुरुषं सापिण्डचम् २       | ०२             | 90  |
| इति व्यवस्थापनम्           | 993 | २३         | व्द्यामुष्यायणस्योभयपितृ-     | •              | •   |
| अस्पिण्डा च या मातु-       |     |            |                               | 2              | २६  |
| रिति वचनं दत्तकसा-         |     |            | नित्यानित्यव्द्यामुष्यायण-    | `              | ' ' |
| <b>विण्डचीनर्णायकमु</b> त  |     |            | स्वरूपकथनम् २०                | 3              | 32  |
| दत्तकौरसयोरपीति वि-        | 1   |            | नित्यव्द्यामुष्यायणे गोत्र-   | `              | •   |
| चारः                       | 188 | 12         | द्वयसंबन्धः २०                | 3              | 98  |
| पूर्वोक्तमनुवचने मातुः पि- |     |            | व्द्यामुष्यायणे नित्यत्वीप-   | •              | •   |
| तुरिति न षष्ठचेकवचनं       |     |            | पादनम् २०                     | 3              | 96  |
| किंतु पश्चम्येकवचनम्       | 994 | २४         | अनित्यद्व्यामुख्यायणे गी-     | •              | •   |
| अपरोकं समाधानान्तरम्       | १९६ |            | त्रद्वपसंबन्धोपपादनम् २०      | 3              | २७  |
| निरुक्तसमाधानान्तरख-       |     |            | अन्वर्थे सत्याषाढस्त्रसंग-    | •              | •   |
| ण्डनम्                     | १९६ | 29         | तिपदर्शनम् २०                 | 8              | 92  |
| न तौ पशौ करोतीति भी-       |     |            | द्विनीयसत्याषाढसूत्रस्य श-    |                |     |
| मांसकदृष्टान्ताविवरणम्     | १९६ | २७         | बरस्वामिकता व्याख्या२०        | 8              | २२  |
| रत्तकस्य पाछककुछे त्रि-    |     |            | जनकगोत्रानुवृत्तिरनित्य-      |                |     |
| पुरुषं निर्वाप्यसापि-      |     |            | द्व्यामुख्यायणपर्यन्तेव न     |                |     |
| ण्डसम्                     | 990 | 38         | तत्संतती २०१                  | g              | २४  |
| कार्व्णाजिनिवचनस्य सो-     |     |            | अनित्यद्व्यामुख्यायणे गो      |                | •   |
| दाहरणमधीनर्वचनम्           | 990 | २२         | त्रद्वयसंवन्धकारणम् २०        | <b>&amp;</b> . | २७  |
| निरुक्सिपिण्डीकरणमका-      |     |            | गुद्धसके जनकगोवासं-           |                |     |

|                                     |     |     |                              |     | مدحاليهم |
|-------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|----------|
| विषय:                               | पु० | q o | विषय:                        | Į • | q o      |
| बन्धः २                             | ०५  | २६  | <b>न</b> म् २१               | 0   | 94       |
| शुद्धरत्तकलक्षणम् २                 | ०६  | 99  | दत्तकेन पतिमहीतृशाखी-        |     |          |
| चूडादिसंस्छते शुद्धदत्तके           |     |     | क्तभेव कर्म कर्तव्यम् २१     | 8   | 93       |
| गोत्रद्वयसंबन्ध राङ्का-             |     |     | दत्तकस्य मातामह। अपि         |     |          |
| परिहारो २                           | ०६  | 98  | पालकपातुः पित्रादय एव २      | 98  | 96       |
| आचूडान्तिभित्यवान्तवाहरी-           |     |     | दत्तकमातामहाविषये हेमा-      |     |          |
| पादानपयोजनम् २                      | ०६  | २६  | दिमतानुवादः २                | 38  | २९       |
| शुद्धदत्तकस्य संतती जनक-            |     |     | निरुक्तहेगादिमतस्यायुक्त-    |     |          |
| गोत्रासंबन्धः २                     | 00  | २८  | ताभिधानम् २                  | 94  | 38       |
| नित्यद्व्यामुष्यायणस्य सं-          |     |     | मातामहानामि पुत्रदातृत्व-    |     |          |
| ततौ जनकगोत्रासंब-                   |     |     | मस्तीत्युपपाइनम् २           | 94  | २५       |
| न्घोषपादनम् २                       | 06  | C   | गौणमातामहम्रहणे साथ-         |     |          |
| द्विविधव्यामुष्यायणस्य सं-          |     |     | कान्तरकथनम् २                | 98  | २५       |
| तते।र्वेवाहे गो <u>त्र</u> द्वयपरि- |     |     | अन्यद्षि यमवचनं साध-         |     |          |
| पा <b>लना</b> पेक्षा नास्ति २       | 06  | 92  | कं यमवचनस्यार्थश्व २         | 96  | 9        |
| सगोत्रब्द्यामुष्यायणाविषये          |     |     | यमवचनस्थमातामहपदेन           |     |          |
| कथन विचारः २                        | 06  | 29  | पालकपातामहस्य <b>ग्र</b> -   |     |          |
| दत्तककीतादिद्विविधव्द्या-           |     |     | हणभित्यर्थस्योपपाद-          |     |          |
| मुष्यायणये।रुभवगे।त्रेऽ-            |     |     | नम् २                        | 96  | 90       |
| विवाहः २                            | ०९  | २३  | सांदृष्टिकन्यायः २           | 99  | 29       |
| दत्तकादीनां ब्द्यामुब्धाय-          |     |     | दत्तकादीनां परिवेत्त्रादिदो- |     |          |
| णत्वे पमाणम् २                      | 90  | 3   | षाभावपिषादनम् २              | २०  | 3        |
| सर्वदत्तकेन जनकपालक-                |     | •   | गौतमवचने 'पितृब्यतनये'       |     |          |
| योगोंत्रपवरसंबन्धिनी                |     |     | इति पद्मयोजनविषये            |     |          |
| कन्या विवाहे वर्जनीये-              |     |     | शङ्कापरिहारी २               | २०  | 28       |
| त्युक्तवतां गोपीनाथम-               |     |     |                              | २१  |          |
| ट्टानां धर्मसिन्धुकाराणां           |     |     | मनुबचनेऽमजशब्दो रुद्या       |     |          |
| चाऽऽदायस्य वर्ण-                    |     |     | ज्येष्ठभातरं विक, न          |     |          |
| 410111 4-1-                         |     |     |                              |     |          |

| विषय:                         | पु०        | q o | विषय:                         | ą o      | q o |
|-------------------------------|------------|-----|-------------------------------|----------|-----|
| तु सोदरज्येष्ठभातरम्          | २२१        | २७  | वदुहितृपरम्                   | २२८      | २९  |
| धिनाऽपारिगृहीतस्यापि          |            |     | निक्रोकशेषग्रहणे प्रमाणम्     | २२९      | 13  |
| भ्रातृपुत्रस्य पुत्रत्वामित्य | [ <b>-</b> |     | पुत्रिकाकरणाविधिः             |          | 90  |
| शङ्का तत्परिहारश्व            | २२२        | 90  | अपुत्रेणैवेत्यत्रिवचनमेव दु   | -        |     |
| तकविषयेऽपरो विशेषः            |            |     | 0 0 0 0 00                    | 1्२३१    | 9   |
| रिसपुत्रपभावे क्षेत्रजाद्या   | :          |     | पुत्रवद्दुहितुरिव वित्रुपका   |          |     |
| पुत्रयः मतिनिधीयन्ताम्        |            | 99  | रकत्वम्                       | 231      | y   |
| ल्यापचारे मितानिविरि-         |            |     | दुहितरि मुख्यं पुत्रसाद-      |          |     |
| तिन्य।यस्वरूपम्               | २२३        | 93  | श्यम्                         | २३१      | 9   |
| न्यादानाविचावीरसक-            |            |     | दत्तके गौणं पुत्रसादश्यं पु   | <b>_</b> |     |
| न्याया एव मुख्यत्वम्          | २२३        | १६  | त्र्यां तु मुरूषामिति वि      | •        |     |
| हितोषायराजितस्यैव द-          |            |     | भागे कारणम्                   | २३१      | 90  |
| व्यस्य कत्वर्थता              | २२४        | 8   | पुत्रीपातिनिधिविचेरु ।पा-     |          |     |
| रिसकन्याया एव कन्या           | •          |     | द्नम्                         | २३२      | 38  |
| दानविधिसाधनता                 | २२४        | 9   | अत्रत्यमाकृतम्                |          | २३  |
| _                             |            |     | दौहित्रजलोकपाप्तवर्थं दु-     |          | •   |
| ऋत्वियात्मजां विन्दामह        |            |     | हितुरावश्यकत्वम्              |          | 8   |
|                               |            | २६  | औरसदुहितुरनुत्पादे तदु-       | •        |     |
| ताबुरेयादित्यादिऋतुगमन        |            |     |                               | २३४      | २५  |
| विधी पजाशब्दवा-               |            |     | अत्र दृष्टान्तपद्शनम्         |          | 6   |
| च्ययोः स्त्रीपुंसयोरेव        |            |     | ऋतावुषेयादितिविधौ पुत्र-      | • •      |     |
| भाव्यत्वम्                    | २२५        | २७  | स्यैव भाव्यत्विमत्याश्च-      |          |     |
| ननशकिशालिनोरेव                |            | Ī   | ङ्कच परिहरति                  |          | 96  |
| स्नीपुंसयोः पजाशब्द-          |            |     | अनुवादोअपि गुणकलप-            | • •      | •   |
| वाच्यत्वम्                    | २२६        | 9 2 | दर्शनायेति कथनम्              | २३५      | २२  |
| तिशब्दोऽपत्यशब्दश्य प         |            | • • | गुगान् पदर्शयित               |          |     |
|                               |            | 55  | पुत्रवद्दुहितुरापि पित्रुपकार | • ,      | •   |
| पुत्रस्यत्यादी पुत्रपदं पु-   | , , ,      | ` ` | कृत्विभित्यत्र यास्कृतन       |          |     |
| Burnett Burk To               |            |     | Part to day all the day       |          |     |

|                                 |            |     | and the contract of the contra | and the same of th |
|---------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय:                           | <b>व</b> ० | o P | विषयः पृ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>q</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नुपभूतीनां वचनानि               |            |     | प्रतिपादकवचनस्योप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दर्शयति २                       | ३६         | २९  | योगः २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पुत्रपातिनिधिव द्दुाहिनृपति     | •          |     | क्षेत्रजादिकन्यानां दुहितृ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निधित्वे स्पष्टं वचनं ना        |            |     | मतिनिधित्वे पुराणस्थ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्तीत्याशङ्कच पति-              |            |     | लिङ्गानि २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बन्द्योत्तरयाति २               | 36         | 96  | दत्तकाया दुहितृपतिनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सदशस्य पतिनिधातब्ये             |            |     | धित्वे रामायणस्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भार्यायास्तद्भगिनी प            |            |     | लिङ्गम् २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तिनिधिः स्यादित्यति-            |            |     | दीयमानायाः कन्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मसङ्गस्तत्परिहारश्च २           | 39         | 92  | साक्षात् पुत्रीपतिनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ज्येष्ठभार्यायाः कनिष्ठभा-      |            |     | धित्वमेव, पुत्रिकाकर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| र्या मतिनिधिः २                 | ३९         | २५  | णविधिना तु पुत्रमति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्राजादिवीनर्भवान्तानां म-  |            |     | निधित्वम् २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ध्ये क्षेत्रजोत्यादनविधिः २१    | g s        | 99  | दुहिनुर्दानविधेः प्रत्ययः २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गूढजादिपीनर्भवान्तेषु च-        |            |     | दृहिदुर्दानावेघो महाकवि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तुर्षु नोत्पादनविधेरा-          |            |     | वचनम् २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वश्यकत्वम २१                    | 30         | 90  | दुहितुः पुत्रपातिनिधित्वप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रजादिषुत्रीमतिनिधीनां     |            |     | पीत्यस्योपपादनम् २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तादृश्याःयेव नामानि २१          | 80         | 29  | अपुत्रस्त्वङ्गराज इति ५ छे -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रजादिकन्यानामौरसक-        |            |     | ऽपुत्रपदघटकपुत्रपदं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न्यापतिनिधित्वोपपा-             |            |     | क्रतैकशेषामिति शङ्काया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दनम् २१                         | 80         | २७  | निरासः २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दत्तकाद्यपविद्यान्तानां क       |            |     | पचट्टकस्यायं भावः २४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| न्यानामौरसकन्यापति -            |            |     | दत्तकपुत्रवद्दतकपुत्रीग्रहणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निधित्वोषपादनम् २               | 89         | २७  | पपाणम् २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्षेत्रजाद्यपविद्धान्तेष्वेकादः |            |     | कीतायाः पुत्रीमतिनिधिखे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शसु पुत्रेषु क्योपपादनम् र      | ४२         | 98  | छिङ्गम् २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्षेत्रजादीनां प्रतिनिधित्व-    |            | {   | हिङ्गपुराणस्थं क्रयाविधि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |           |     | manuse of more or distanced and incoming the desired particular particular and white the |      | -           |
|------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| विषयः                        | पृ०       | q p | विषयः                                                                                    | पृ 0 | q o         |
| माह                          | २४९       | २८  | माणम्                                                                                    | २५७  | 4           |
| क्टियायाः पुत्रीपानिन-       |           |     | आगौ।चनिवृत्तेरुपतिः                                                                      | २५७  | 92          |
| धित्वे लिङ्गम्               | २५०       | २६  | पेतकमारम्भसमाप्रयोरेक -                                                                  |      |             |
| तत्रैव पद्मपुराणस्थभौमवन     |           |     | कर्तृस्वनियमः                                                                            | 240  | २२          |
| तगतं लिङ्गम्                 | २५१       | 94  | मेतकर्गारम्भनि <b>णंयविषये</b>                                                           |      |             |
| गृहीत्वा पेशिकता स्वयमि      |           |     | शास्त्रार्थः                                                                             | २५७  | २७          |
| त्यत्र स्वयमित्यस्या-        |           |     | पथमदिनीयपिण्डदानमेव                                                                      |      |             |
| न्वयसाधुत्वे विचारः          |           | 29  | पेतकर्पारम्भः                                                                            | २५८  | 99          |
| अपविद्धार्यां महाभारत        |           |     | केषांचिन्मतेन दाह एव पे-                                                                 |      |             |
| आदिपर्वणि छिङ्गम्            | २५२       | २८  | तकर्पारम्भः                                                                              | २५८  | 28          |
| शकुन्तलानामोपपत्तिः ः        | २५४       | 8   | कर्नाङ्गं दशाहाशीचम्                                                                     | २५९  | 93          |
| दत्तकाशीचं, केवलदत्तक-       |           |     | गववाहकदाहकादीनां क-                                                                      |      |             |
| <b>उक्षणं व्दामु</b> ष्पायण- |           |     | र्माङ्गाशीचं तन्त्रसमा-                                                                  |      |             |
| दत्तकलक्षणं, आशी-            |           |     | ितनियमश्च नास्ति                                                                         |      | 96          |
| चशब्दव्युत्पत्तिः, आशौ       | <b>T-</b> |     | कर्गाङ्गाशौचे संध्यादिनि                                                                 |      |             |
| चपदार्थविषये मता-            |           |     |                                                                                          | २५९  | २३          |
| न्तराणि सखण्डनानि            | २५४       | २३  | शुद्धदत्तके बीजसंबन्धनि-                                                                 |      |             |
| आशीचपदार्थस्य निष्कृष्टं     |           |     | मित्तकं त्रिदिनाशीचं                                                                     |      |             |
| <b>छक्षणम्</b> ः             | १५६       | 4   | मसज्य परिहरति                                                                            | •    | २७          |
| शुद्धदत्तकस्य जनककुले        | •         | 1   | गोत्ररिक्ये इति वचनं, स-                                                                 |      |             |
| मिथ आशीचं नास्ती-            |           |     | पिण्डवादिनिषित्ता गौ -                                                                   |      |             |
| ति पतिपादनम्                 | २५६       | 99  | चबीजसंबन्धनिमित्ता-                                                                      |      | _           |
| शुद्धदत्तकस्यैव जनकगोत्र-    |           |     | शौचयोरपवादः                                                                              | २६०  | Ę           |
| •                            | १५६       | 20  | बीजसंबन्धनिमित्तकत्रिदि-                                                                 |      |             |
| धामुष्यायण शब्दार्थनि-       | • • 1     |     | नाशीचस्य दत्तकाति-                                                                       |      |             |
| वैचनम् * २                   | 48        | 2 2 | रिकस्थलेऽवकाश्यद्-<br>धनम्                                                               | 26.0 | <b>2</b> () |
| शासे शुद्धदत्तकतस्वे प-      | , ,4      | 2 % | जनककुछ आशीचामावे                                                                         | २६०  | 18          |
| THE GRALITHIA A.             |           |     | न निर्मा अपना मानाम                                                                      |      |             |

| विषय:                       | पृ० | 90       | विषय: पृ० प०                   |
|-----------------------------|-----|----------|--------------------------------|
| किंचेत्यनेन कारणान्त-       |     |          | नम् २६५ १०                     |
| रपदर्शनम्                   | २६१ | 92       | द्त्तकचिन्द्रकाकारमतेन         |
| दत्तकादीनां पतिगृहीतृकुले   |     |          | विजातीयोऽपि गृहीतो             |
| विराजाश <u>ी</u> चामिति     |     |          | दत्तकः शास्त्रीयः २६५ २०       |
| <b>मतिपादनम्</b>            | २६१ | २३       | पविग्रहीतृपरणे दसकस्य          |
| इदं तिराप्राशीचं पालक-      |     |          | द्शाहाशैचिपाप्तिवि-            |
| पितुरेव न जनकपितु           | •   |          | षये विचारः २६६ १३              |
| नीपि पालकपित्रादीनां        |     | ļ        | द्रंतकंस्य पतिग्रहीतृक्तिया-   |
| त्रयाणाम्                   | २६२ | Ę        | करण एव दशाहाशीचम् २६७ ११       |
| तिरात्राशौचिमई पाछकपि-      |     |          | कियाया अकरणे तिरा-             |
| त्रादीनां त्रपाणामित्यु-    |     |          | त्रमेव २६७ २२                  |
| क्तवता दत्तकमीमांसा-        |     |          | त्रिपुरुषानन्तरवर्तिसापिण्ड-   |
| कारस्यत्ऽऽशयः               | २६२ | <b>२</b> | मरणे दत्तकस्यैकाहाशी-          |
| पालकपितामहात्परेषां         |     |          | चम् २६७ २९                     |
| सपिण्डानामाशीचक-            |     |          | आशीचादन्यत्र तुल्यन्याय-       |
| थनम्                        | २६३ | 98       | योजनम् २६८ १४                  |
| मरीचिवचने सूतकशब्दनि-       |     |          | मतिमहीतूकुलीयसोदका-            |
| र्देशानुपपत्तिमुद्धाव्य तां |     |          | दिनरणे दत्तकस्य स्ना-          |
| परिहरति                     |     | 99       |                                |
| इदं तिरावाशीचं समानजा       | •   |          | नमागम् २६८ २३                  |
| वीयानामेवेत्याह             | २६४ | 96       | <b>ब्धामु</b> ष्यायणस्याभयकुले |
| बसपुराणवचने समानामि-        |     |          | विरावमाशीचम् २६८ २८            |
| तिपदस्योपयोगं दर्श-         |     |          | दत्तकस्योभयकुले त्रिपुरुषं     |
| यितुं शास्त्रार्थवर्ण-      | •   | :        | साविण्डचम् २६९ ७               |

| विषय:                           | पृ०        | प्ट | विषय:                    | ã o | <b>q</b> , |
|---------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----|------------|
| दत्तकादीनां दशरागापवा           | -          |     | मातामहानां पार्वणैकोहि-  | •   |            |
| दकं तिरात्राशीचम्               | २६९        | ९   |                          |     |            |
| अस्पिण्डे इत्तकीकृतेऽप-         |            |     | ङ्कः तत्समाधानं च        | २७३ | २१         |
| वादकं त्रिरात्रं, सपि-          |            |     | पत्यब्दशब्देन मवादिश्रा- |     |            |
| ण्डे तु यथापाण्तमेव             | २६९        | 58  | खग्रहणे वाधकम्           | २७२ | 91         |
| दत्तकपुत्रकर्तृकश्राद्धानिर्णयः | २६९        | २३  | दत्तकस्य दायविभागः,      | A)  |            |
| दत्तकग्रहणानन्तरमौरसोत्द-       | -          |     | दायविभाग शब्दयोरर्थः     | २७३ | 9 9        |
| तौ सापिण्डीकरणान्तप             | <b>†-</b>  |     | दत्तकग्रहणादनन्तरवीरसो-  |     |            |
| डशश्रादेषु औरसस्यैव             | T-         |     | लची दत्तकश्चतुर्थीश-     |     |            |
|                                 | २६९        |     |                          | २७३ | ₹:         |
| क्षयाहश्रादे विशेषः             | <b>२६९</b> | २९  | औरतसमवधाने दत्तकस्य      |     | •          |
| पत्यब्दशब्देन क्षयाहश्रा-       |            | :   | चतुर्थाशभागित्वमयुक्तः   |     |            |
| द्धमेव विवक्षितम्               | २७०        | 99  | भित्याशङ्कच परि-         |     |            |
| अनेकगोत्राणामितिपद्-            |            |     |                          | २७४ | ٤          |
| स्यार्थान्तरमादाय श-            |            |     | औरसाद्यभावे दत्तकः स-    | ·   |            |
| ङ्का तत्पारिहारश्च              | २७०        | 96  |                          | २७४ | gu         |
| सर्वत्रानेकगोत्राणामितिव-       |            |     |                          |     |            |
| चनोत्तरार्धार्थविषये श          | -          |     |                          | २७४ | २६         |
| ङ्का तलारिहारश्र                | २७१        | 18  | ग्रन्थसमर्गणम्           | २७५ | 3          |
|                                 |            |     |                          |     |            |

इति समञ्जरीदत्तकमीमांसागतविषयानुक्रमणिका ।

#### श्रीशंकरः शरणम् ।

## अथ दत्तकमीमांसाभूमिका।

लेखक:-विनायक विष्णु देशपाण्डे एल् एल्. एम्.

माध्यापकः हिंदुविद्यापीठं काशी

नन्दपण्डितकता दत्तकभीमांसाऽथ च कुबेरकता दत्तकचन्द्रिकेरयेत खर्म-शास्त्रीयं ग्रन्थद्वयं, संस्थास्थमधानपण्डितेर्मारुळकरोपाह्वैः शंकरशास्त्रिभि-स्तदुपर्यभिनवां कांचन टीकामारचय्याऽऽनन्दाश्रमग्रन्थमालायां निवेशितामिति महदेतत्यमोदस्थानमतः शतशो धन्यवादैरानन्दाश्रमाधिकारिणोऽभिनन्द्यन्ते।

आनन्दाश्रवसंस्थयाऽद्ययावद्वेवदेदान्तव्याकरणमीमांसाज्ये।तिषस्मृतीतिहासपु-राणादिषु परः शता यन्था छचवो महान्तश्च संमुद्य माकाश्यं नीताः । तथा धर्मशास्त्रेऽप्यपरार्कव्याख्यास्मृतिसमुच्चयगौतमधर्मसूत्रापुरुषार्थचिन्तामाणिपायाश्चित्ते-न्दुशेखराद्योऽनेके अन्थाः प्रसिद्धिमानीताः किछ । परंतु दत्तकं समुद्दिश्य मवृत्तस्यास्य निरुक्तग्रन्थद्वयस्येदानीतने काछे किमप्वन्याद्वरामिव संपाप्तम् । वैदिकधर्मानुयायिजनताया आचारेषु दृष्टी पहितायामद्येतथं हरगोचरी भवति यद्धर्भसापेक्षयोरप्यर्थकामयोः पुरुषार्थयोर्धर्मनिरपेक्षतयैव तत्रापि वैयक्तिकयोरिव न पुनः सामाजिकयोः संपादने पवृत्तिस्तेन न केवर्ड छौिककव्यवहारोपयोगिनो धर्माञ्ज्ञात्वा तावतामेव परिपालनेअधिकाधिकं पवु-तिरित्येवमुभवविधायां पवृत्ती महांश्तद्भिनिवेश इति । तदनुसारेण जीवन-कल्हमयेऽस्मिन्कलिकाल आचारवर्गाणां महत्त्वं नष्टमायं भूत्वा सोऽद्य विषय: केवलं व्यवहारमधानः संजातोऽस्ति । अपुत्रवता पुरुषेण धर्माज्ञामनुसूत्य पुत्रपरिद्राहकरणमावश्यकमित्येवं कल्पनायाः पायो छोप एव सपजिम । नैताबदेव, किंतु ताहशेन पुरुषेण पुत्रपरिद्याहे अक्रयमाणे अपि नैव तं पति लोकव्यवहारसरणौ कथनेषद्पि पत्यवायः सामाजिकैरुखोष्यते 🕕 परं दत्तकप-रिमहानन्तरं पतिमहीतृषितुः स्थावरादिधनहारित्वे दत्तकोऽथ च निपुत्रिकस्यो-त्तराधिकारिण इत्युभयेषां मध्ये विवादाः स्वात्मानमासादयन्ति । तनिर्णयाय च दत्तकादयः साटोपं राजदारमनुधावन्ति । तत्र चर्ण क्रत्वाऽपि महता धन- व्ययेन विराय कलहायन्ते । एताहको विवादाः सांपतं न्यायमन्दिरेषु नित्यं शतकाः प्रचाल्यमानाः सहश्यन्ते ।

तत्र दत्तकस्य ग्राह्माग्राह्मत्वं युक्तायुक्तत्वं दानमितिग्रह्मिकारित्वनवश्यं कर्नव्या विधयश्चेत्येवनादिषूद्देशेषु वाह्माभ्यन्तरङ्गिवचारमचुरमूह्मिहं छत्वा निर्णयदानसमये धर्मशास्त्रोक्तदक्तिवयकनियमानां साह्मय्यनवश्यग्राह्मं भवति गृह्मते च । किल्कालमाहात्म्याच्विहिकव्यवहारोपयोगिवाह्मार्थमाधान्योपरक्तन्त्वात्कस्यापि मनुजस्य दृष्टिर्धमेशास्त्रीयामुष्टिमकव्यवहारोपयोग्यन्तरङ्गार्थस्य मायः पराङ्गुक्वोव । अतः करणात्केवलार्थकामप्रयुक्तानां पुरुष्ठमवृत्तीनां पति-वन्धका अत एवात्यन्तमावश्यका ये धार्मिकाचारास्त्रेषु न कस्यापि दृष्टिः पसरित । तेनास्य भगवतो धर्मस्याद्य यथार्थे स्वरूषं विनश्य भीषणं विकृत-स्वरूषं पाप्तमभूत् । एवमेव सर्वेवामपि धार्मिकाचाराणां परिस्थितिरनुकम्पनीया समजनीति तस्यैवायमनर्थोद्कः परिणामो यत्सर्वत्र महाञ्चीवनकल्हः प्रभूत इति मन्ये ।

अतीव बहोः पुरातनका छाद्दारभ्य पसृतोच्वसंस्कृतियर्गहात्माभेः परां कोटि-मिंदीप्पास्थिन् भारते वर्षे दृढमूठं छता, ते दिव्यदृष्टयिक्षिकाछज्ञा ऋषय आसन् । तैरेवं च महात्मभिर्जगते। मुछभूतस्य सत्यवस्तुने। ज्ञानेनार्थकामभोक्षाणां संपादने मानवीयजीवितकर्गं मति कांचनाऽऽचारपद्धातिं योजावित्वा कतिवये नियमा अपि सुनिश्चिता अकारिषत । सेयमाचारपद्धातरनेकभेदामिचाऽपि व्यवस्थयैव चातुर्वण्यंचातुराश्रम्यादिमानवीयायुष्यक्रनसंबन्धिनीनां भिन्नभिन्नाव-स्थानां मातेव हितकारिणी भवति नान्यथा । इयमेव धार्मिकःचार शब्दसंवेद्या यस्याः सकाशादिवाहाद्यनेकाः संस्थाः पावर्तिषत । तद्रन्तर्गतैवेयनेका दत्तकसंस्था नाम । नैकाऽपि संस्था ताहशी लक्ष्यते यम्पूले शान्ततासपवास्य-तिहेतुः श्रीमान् धर्मोऽक्ठताधिष्ठानः स्यात् । धर्मशास्त्रीयस्वेतरविषयकानियमबद्दत्त-कसंबन्धिनियमेष्यपि ये केचन नियमास्याह्यः स्युर्वेषानपारेपालने न केवल-मद्दष्टकलानुत्वत्तिः किंतु पत्यवायोत्वात्तिर्वि ते मुख्या महत्त्ववन्तः सन्तस्ताद्विरे दृष्टादृष्टफलजनका वा दृष्ट्रफल गनकी वाऽदृष्ट्रफल गनका वा तद्नुषङ्गेणाऽऽ-याताः स्युः । एवंपकारैः सर्वनियमैर्भिलिखा निष्यन्या कयाविष्य-तुष्विक्या चतुष्वंवि पार्भेषु नियन्त्रितेताहशी दश्तकसंस्था धर्मशास्त्रस्था-मिषेवा ।

परं. निर्णयदातृ निर्णयमार्थीत्येतेषामुभयेषामप्यदृष्टफलदायिनियमेष्वत्यन्तमनाद-राद्धर्भशास्त्रीनिर्मिता दत्तक संस्थाऽद्य पूर्णतया स्वभङ्गन्मन्ति । ततश्च केवलब्य-वहारपक्षपाताकान्तदाष्टिभिः कल्प्यमाना व्यवहारसरण्यां साक्षात्विरयमाणेषं दत्तकसंस्था धर्मशास्त्रमणीतदत्तकसंस्थां लेशतीऽपि नानुकरोति दत्तकतत्परिग्रहीतृदायादेषु वैरस्याधानेन दुरन्ता सनी काचन भीषणाक्रतिः कछहमयी पुत्त छीव संवृत्ता दृश्यते । अत एव धार्भिकाचारेषु सर्वधा मा मदियं दत्तकसंस्थेति महताऽऽवेगेन पतिपादयन्संगत्येको जनसनाजो हग्गोन चरी भवति । अर्थादस्य समाजस्य दत्तकसंस्थानिर्मितां धर्मशास्त्रस्य के के हेतवः सन्ति दत्तकस्वीकारेण च मानवजातीयानामहिकामुा विकाहतं कथं सिध्यतीत्यादेः सर्वात्पना विस्मृतिर्जातेत्यनुपीयते । एता दृश्यां सत्यां दत्तकविषये धर्मशास्त्रस्य मुहोद्देशाः के कृति च विद्यन्ते हितवः शास्त्रीयिविष्णानुसारेण दत्तके स्वीकृते कथे सिद्धा सांप्रतिकदत्तकसंस्थायां दत्तकसंबन्धिनः के के नियमाः हताः, के के च परित्यका लौकिकदत्तकसंस्थायां स्वीक्ठतियमानां मध्ये च कियन्तो नियमाः शास्त्रीयोद्देशसंपादने प्रभवेयुः कियन्तश्च विपरीतार्थान् मोत्साहयेयुरित्यादिविषयाणां विवेचनं तद्यथार्थस्वरूपावबेाधमन्तरेण कर्नुमशक्य-मित्याभिनवन्याख्यासंवाठितस्य दत्तकमुद्दिश्यैव पवृत्तस्य निरुक्तग्रन्थद्वयस्य मुद्रणेन प्रकाशनरूपोऽयमानन्दश्रमाधिकारिणामुपकरमः सर्वधैव पशंसतीय इति सानन्दं शिरआन्दोलनेन को हि नाम पेक्षाकारी नाभिनन्देत्।

आधुनिके राज्यव्यवस्थाशास्त्रे राजकीयशासनशास्त्रे च कस्यापि कर्मणः पसङ्गस्य वा युक्तायुक्तत्वनिर्णयार्थे तत्तच्छास्त्रभोक्तसाधकबाधकसर्वनिर्वन्धानां सर्वीशेन सूक्ष्यदृशा पर्यवेक्षणमत्यावस्यकामित्येवं तत्त्वं वादिमतिवादिभिः सर्वेरिप मान्यतयाऽङ्गिक्ततम् । तदनुसृत्येव च न्यायमन्दिरेषूपस्थितपश्चानां निर्णयः कि-यते । एतदेवोदाहरणपदर्शनेनाधिकतरं विशदी कियते—

कोऽप्येको ब्राह्मणजातीयः संस्तरयेक एवीरसः पुत्रो वर्तते । स च म्लेच्छसंसर्गदोषेण पातित्यं पाप्तः । ईदृश्यां परिस्थितौ स्वीयदैविभित्रपकार्यस्य व्यवरिथततया संपत्त्यर्थं तेन ब्राह्मणोन पुत्रप्रातिनिधिः कार्य इत्येवं धर्मशास्त्रेणाऽऽज्ञाप्यते । तथैव धर्मशास्त्रस्यापरः कश्चनको नियमोऽस्ति यन्महापातकपतितस्य
घटरफोटं कृत्वा स्वकुलेन सह तत्संबन्धः सर्वपकारकः सर्वात्मना नाश्यतापिति । अस्मिन् पसङ्गे यद्यसौ ब्राह्मणो धर्माज्ञामनुसूत्य वर्तता । च पतित-

पुत्रस्य घटस्फोटं छत्वा तरस्थानेऽपरं पुत्रं दक्कत्वेन स्वी कुर्पात्तार्ही स द्तकपुत्र एव तिवृक्ष्याद्यधिकारी तदुत्तरकार्याधिकारी च भावेतुमहित । तथाअपि

1ट ५० मिताल्रिस्ताब्दीय ( २१) एकविंशतिकपाङ्कितराजशासनानुसारेण
पतितपुत्रस्य दायहरणाधिकारित्वं नैव नश्यतीति न्यायमन्दिरेष्ट्रास्मिन् पश्चे
समुपिस्थिते न्यायाध्यक्षेण दत्तकं पश्चादपतार्थं पतितौरसपुत्रस्यव तिस्तृष्वनाधिकारित्वं निर्णेतव्यं भवति । यद्यप्यस्य दत्तकविधिकर्मणो युक्तायुक्तत्वं धर्मशास्त्रे
पणीतानि साधकवाधकादिसर्ववचनानि विचारे गृहीत्वेव निश्चेतुमुचितं तथाअपि
निरुक्तसनीयकार्वशास्त्रकार्वस्थो दण्डको धर्मशास्तावितांऽशेन
बाधत इति वादशा धर्मनियमास्तावत्यंशे दृष्टिपथादपसायां भवन्ति । तथा करणं
च यस्मिन्नेकास्मिन्देशविशेषे यहेतुभी राजशासनानि प्रमुतानि क्रियन्ते तखेतुनां
तिख्यर्थमावश्यकमेव । अनेनैव न्यायेन यस्मिन् देशे विवादास्पदपश्चरस्य
धर्मशास्त्रानुसारेण निर्णयकरणे पतिबन्धो नास्ति मत्युत यानि विवादस्यद्यक्षात्र
हिन्दुधर्मशास्नानुसारेणैव निर्णयाहांणि तादशस्थलेष्वपि यैः कैहेतुभिः छत्वा
हिन्दुधर्मशास्त्रनानि प्रवृत्तानि वद्येतुनां तिख्यर्थं विरुद्धत्वात्तथा कर्तुमुचितान्यपि
राजशासनांनि दृष्टिपथातीतानि कर्तुनोरासहन्ते केऽपीति महदाश्यम् ।

हिन्दितरजनसमाजेन धर्मशास्त्रस्य मूल्यमूतान्हेतून्मनस्यनानीय स्वशासनसंस्था निर्मिता चेत्राक्षम्यकोटिपविष्टं भवेत् । किंत्वद्य ये बहाः कालाद्याण्डितपरम्परया वैदिक्षमांनुसारिणः सन्ति येषां समाजस्य च धर्मशास्त्रानुसारेणेव जनी रचना च सममूत्, ये चाद्याप्यात्मिनि स्वीयवैदिकवर्मानुयायित्वामिमानं साग्रहं धारय-न्त्येताहशः पुरुषधोरेयेरुपेक्षितधर्मशास्त्रीयमूल्हेतुकायाः शासनसंस्थाया अपेक्षी-करणमनर्थोद्कत्वात्सवंथाऽनुचितमेव । तस्माद्यथाऽद्यतनकालीयः किश्विनागरिक-स्तदेशीयां सर्वोच्चां शासनसंस्थामेकिन्ष्ठतयाऽऽश्वित्य भिन्नभिन्नानि शासनानि यावच्छक्यं पारिपालयित तद्दिदिकधर्मानुयायित्वामिमानं वहता पुरुषेण वेदशा-स्थायकानिष्टतयाऽवल्लम्ब्य धर्मशास्त्रभोकिनियमानां सामस्त्येन परिपालनकरणमन्त्यन्तावश्यकमस्ति । यः कामतो निषिद्यमाचरित सोऽसौ वैदिकधर्मानुयायिपदं किं बहुना हिन्दुरिति नामापि धारियतुं नाहेत् । यतो यः स्वजनुषा सहैव सनातन-धर्मानुयायित्वेनाऽऽकान्तस्तस्य गले ताहशिनगमपरिपालनावश्यकर्वं तेन सहैव पतितं तस्मान्न कद्दाऽपि स मोकुं शक्नुयात् ।

धार्निकनियमानां यथावरपरिपालनं शक्यसंभवं भवात्वरवेतद्रथे शाहीण

योपायपरिपाटी नियोजिता सा, मानवानां स्वामाविकीः सकलपवृत्तीः साङ्गो-पार्झं सूक्ष्मोक्षकया विचार्येव निश्चितेति स्वयं पूर्णेव । न सांपित कशासनसराणि-रिवैकाङ्गीनाऽपूर्णां वा । नागरिकै राजशासितनियमानुबद्धमेव वर्तितव्यमिति हेतोस्तेषां मनसि दण्डादिना भयमुत्राद्यते । तेन ते राजशासनानुसारेणैव व्यवहारसरण्यां व्यवहरन्ति । सनातनधर्गानुषायी तु कर्गाचरणसपये न केवलं राजभयमेवैकं विन्तवस्यपि तु सामाजिकवहिष्कारभयं पत्यवायभयं परले।-कभयित्यादिकमपि चिन्तयति । यतः पारित्रकादिभयकल्पनाः शान्ततापियस्य तस्य मनिस जन्मतं एव परूढाः सन्ति । अथ च राजभयापेक्षयाऽप्यिकं ताः पबलाः प्रतीयन्ते । अत एव म्लेच्छादिसकाशात्पाणहानी समुपस्थिनायामपि न स्वधर्मपरित्यागं सहसैव चिकीर्षति । एतादृशीः स्वामाविकीर्छोकानां भयपवु-त्तीर्विक्षेव शास्त्रकारैर्धर्मनियमानां पृथकपृथिनिमागः अकारिषत । राजशासित-नियमानामेकं पृथक्खण्डं कृत्वा तस्य व्यवहाराविभाग इति नाम कृतम् । तथा समाजशासितनियमानां यमधर्मशासितानियमानां च मिलित्वाऽन्यमेकं विभाग परिकल्पासी पायश्चित्तविभागनाम्ना व्यवहतः । एतद्वेक्षयाऽप्यन्यो येषां चित्त द्वादिर्भूत्वा ये साधकस्थिति पाप्ताः, अर्थाद्ये विधिनिषधातीतत्वं गतास्ता-दृशां छते गुर्वाज्ञाशासितनियमानामेको गणस्तैव्यवस्थापितः । सैवेयं व्यवस्थाऽ-ग्रेमस्रोके वर्णिता--

> गुरुरात्मवर्ता शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम् । इह पच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वता यमः ॥ इति ।

अत्रायं विस्तरशः पितपादने हेहुः समुज्जुन्भते । वैदिकधर्मरचनानिर्माप-कर्मानवानां स्वाभाविकीः पवृत्तीः सूक्ष्मेक्षिकयाऽऽकछय्य तदनुसारेण धार्मिक-नियमानिर्मितिरकारि । यथेदं तद्वद्यदि पारित्रकादिभीवीनां वस्तुतोऽस्तित्वे मामाणिकं शिक्षणं संघटित——शान्ततापियमानवसमाजे व्यवस्थितपद्धत्या मूछत एव दत्तं चेत्तर्वंस्मिन् पानवसमाजे धर्मशास्त्रमणीतसर्वंनियमानां परिपाछनं साहिजिकतयेव भावितुं शक्यमितीदमपि तैराकछितमभूदिति । अत एव धार्मिका-चारान् यथाशास्त्रमणिरिपाछपन्तं पति राजदण्डबहिष्कारित्यनीचयोनिपुनर्ज-नेमत्येवं दुरन्ताः परिणामा वैदिकधर्ममध्येऽनुशिष्टाः । कामतः पातककर्तारोऽध्य चाकामतः पातककारिण इत्येवं देधं छत्वा भिन्नभिन्नवर्गान्तःपातिनां पातिकनां पृथ्वक्षृपृथ्यव्यव्दण्डनानि मायिवसानि च व्यवस्थापितानि । तस्सहैव च

मानवानां स्वामाविकपवृत्तीरनुसृत्य शान्ततयोत्नितिषये समाजे जन्मनः प्रभृत्येव धर्मनियमपरिपालनात्मकं बालकट्वेव सततं मिलितं स्याद्य चाधर्ममाचरत इहपरलोकयोः सर्वथा हानिनिश्चितेवेति दृढश्रद्धोत्पद्येतत्येवमात्मकशिक्षणलामन्य-बस्थाऽपि धर्मशास्त्रे कृताऽस्ति ।

एवं धर्मशास्त्रपणीतनिषमानां परिपालनं मानवसमाजस्य कर्मार्गैः शक्यं स्याचान्मीमांसित्वा तदनन्तरं धर्मशास्त्राङ्गभूता नियमाः किंविधान् हेतूनुद्दिश्या- ऽऽरिचताः सन्त्यथ च तेषां परिपालनं वैदिकधर्मानुयायिनां हिन्दूनां कथमत्यन्ता- वश्यकिमत्येवमवसरपाप्तत्वाद्विचार्यते——

आधुनिकसमाजव्यवस्था शास्त्रे तत्तरसमाजमात्र । यांत्रया शान्तत्याऽविस्थित्य राजशासनानि पणीयन्ते । भगवतो धर्मस्य तु ध्येयं न केवलमेहिकोन्नति-मात्रावलम्बित्यं संकृतितम्, अपि त्वमुत्रापि मानवः सुखेन समृध्यताम्, उत्तरोत्तरं च श्रेयस्यां योनी जन्मनेधताम्, अनुक्रमेणान्ते केवल्याधिकारी च संबद्यतामित्येवं विशालं धर्मस्य ध्येयम् । अतस्तादृशध्येयानुकृला ये वेद्पणीता धर्मास्ते शास्त्रे गुम्फनमनुभाविताः । धर्मशास्त्रः ऐहिकामुष्टिमकसुखसंपादकी द्वी पन्थानाविति न पदश्यं ये नियमा मानवस्याऽऽमुत्रिककल्याणार्थत्वेन निर्द्धान्ति। वास्तेषामेव नियमानां सम्यक्परिपालनेन मानवस्याऽऽमुत्रिकहितमपि साध्यं भवितुमहं . तीति धर्मशास्त्रस्य दृढः सिद्धान्तः ।

न केवलं जगतीतलवर्तिनां मानवानाभेवापि तु सर्वस्या एव चराचरसृष्टेः सैर-क्षणं सैवर्धनं च धर्मस्य परमोच्चं ध्येयमिति भगवता मनुना वेदार्थमनुसृत्य धर्मशास्त्रोपनिवन्धनकरणवेलायामुपक्रम एवाभिहितम् -—

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्तयर्थं स महाद्यृतिः ।
मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत् ॥ ( मनु. १।८७)।
लोकानां तु विवृद्धचर्थं मुखबाहूरुपादतः ।
नासणं क्षत्रियं वैश्यं शुदं च निरवर्तयत् ॥ (मनु. १।३१)।

#### उपसंहारे च---

विभार्ति सर्वभूतानि वेदशासं सनातनम् । तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥ (मनु. १२।९९)। एवं स भगवान्देवो छोकानां हितकाम्यया ।

धर्मस्य परमं गुद्धं ममेदं सर्वमुक्तवान् । ( मनु. १२ । ११७ ) इति ।

एताभ्यामुपकमोपसंहाराभ्यां सर्वसर्गस्य — परमेष्ठिनिर्मितचराचरसृष्टेः संरक्षणं भूभुंवरादिलोकानां संवर्धनं च धर्मशास्त्राभिमेतामित स्पष्टमेवावगम्यते । ततश्च सर्व एव चराचरस्रगः सर्वेषां साम्येन कल्याणोद्दर्क एकस्मिन् धर्मे सूत्रे मिणगण इव निगडित इति कल्लहकारणाभावात्सर्वत्र शान्त्रतेव निरपवाद्मवस्थिता भवति धर्मशातनेषु । युज्यते चेदम् । सर्वत्र समबुद्धिभिद्धिकालज्ञेरत एवा संकृचितध्येयर्काषिमः पणीतत्वाद्धंगशास्त्रस्यति । अन्यत्र तु तत्ताद्विशिष्टसमाजे कल्लहकारणाभावाच्छान्तताया अवस्थितावि समाजान्तरेषु परस्परं श्रेष्ठकनिष्ठ-रिथितिवारतम्यसत्त्रेन निरपवादशान्ततासमवस्थितिबीजाभावात्कल्लाः संभाव्यन्ते । समाजव्यवस्थाशास्त्रस्य तारतम्येनहिकोन्निकारकत्वात् । ऐहिकोन्नतेस्तत्तरसमा-जमात्रपर्धाप्ततेन समाजतारतम्यप्युक्तमेहिकोन्नतिवारतम्यं, समाजतारतम्यं च सं-बन्धतारतम्यप्युक्तं, संबन्धतारतम्यं च वर्णभाषादेशादितारतम्यप्युक्तिरेतं तार-तम्यमविनाल्लयेव समाजव्यवस्थाशास्त्राणां प्रवृत्तत्वात् । अयभेव च धर्मशासन-समाजव्यस्थाशासनेषु परस्परं महान् भेदः ।

यद्यपि धर्मशासनान्यपि बाह्मणत्वादि भिन्नां भिन्नां जाति व्यपाश्चिरयैव प्रवृत्तानीति तत्राप्नशान्ततावीजं तारतम्पं दुर्वारमेवेति चेन । धर्मशास्त्र उपाय-भेदेऽपि फलभेदाभावात् । तथा हि— धर्मशासनानां हि मुख्यं पयोजनपामु- विभक्तोन्नतिः । सा च स्वयादिरूषा सर्वेषां तुल्येव । तत्पाप्त्युपायाः परं भिद्यन्ते । नह्याप्यभेदेन फलभेदो दृष्टवरः श्रुतचरो वा । यथा लोके कश्चिद्धिरोहिणीपा- रुद्योच्चर्थं पक्वपमृतं फलं गृह्णीयात् । कश्चिच्चाइडीय तद्गृह्णीयात् । नह्य- त्रोइडानारोहणयोरुपाययोभेदेऽप्यमृतफलपाप्तेभेदो भवति तद्दिति बोध्यम् । ऐहिकोन्नतिरपि पुत्रमित्रकलत्रसंपत्त्यादिरूषा समानव । नहि बाह्मण एव पुत्र- पित्रादिपान् न वैश्यो न वा शूद इति वक्तुं केनापि पार्येत । अथापि कथंचि द्रिद्यत प्रविति दुराग्रहश्चेत्तस्या आनुषङ्गिकत्वेनानित्यत्वाद्याधान्याच्च तद्दिषयेऽ- नादरात् । उरकष्टवस्तुपापिसंभावनायां तद्येक्षया निक्रष्टवस्तुसंपादनेऽपयत्नस्य लोकसिद्यादिति भावः ।

तस्यास्य सनातनधर्मस्येव विश्वव्यापि ध्येयं कुक्षी छत्वा सर्वमानवेषु शान्तना-

विश्वितिर्म्ता तेषां समुन्नतिः संपद्यतामित्येतिद्विषये यदीतरे मानवसमानाः पयेतरंस्ति तेषां सनातनधर्मव्यवस्थामन्तरेण केवान्या व्यवस्था स्वीकरणीया स्यात् ।
ततश्च करोधमदमत्सरादिकछह्वीजिन्म्छनपुरःसरं पत्येकव्यक्तिगतानां भूतद्यादाक्षिण्यादीनां स्वामाविकगुणानां विकसनेन यावन्यानवसमाजे परिपूर्णतया शान्ततावस्थापको धर्मः क इति पृष्टे भगगन् सनातनधर्म एवाङ्गुल्या निर्देष्यः
स्यान्नान्यः।

मद्यत्सरादिदोषाणां निर्मूछनं बीजशुद्धिसंस्कारशुद्धी विना न सिष्यतीति भगवत्या श्रुत्या सनातनधर्मानुयायिन उद्दिश्य त्रिविधर्णापाकरणो नित्यो विधि-राभिहित:—

'जायमानो ह वे बाह्मणास्त्रिभिर्मणवा जायते । बहाचर्येण ऋषिम्यः यज्ञेन देवेम्यः, पज्या पितृम्यः । एव वा अनृणो यः पुत्री, यज्ञा, बहाचारिवासी ' (ते० सं० ६ । ३ । १०-५ ) इति । आस्मिन् विधिवाक्ये यद्यपि ब्राह्मण- शब्दो निर्दिष्टस्तथाऽप्ययं विधिवाह्मणोतरान् क्षात्रियवैश्यादीनपि नियमयति । अत्र बहाचर्यपालनं यज्ञधर्मपालनं पजोत्पादनं चेति त्रयो विधय उक्ताः । तत्र बहाचर्यपालनं नाम नीरोगवासंपत्तिद्वारा स्वश्ररीरं विहितकर्माचरणक्षमसामर्थ्यसं- पादनम् । यज्ञधर्मपालनं नाम धर्मशास्त्रोण स्वं पति विहितस्य कर्मणो यावज्जीवं कर्तव्यबुद्धाऽऽचरणम् । पजोत्पादनं च देवपितृक्षणापाकरणार्थमौरसपुत्रो-त्पादनमिति ।

तत्रैतइ तकपकरणोपयुक्तत्वादिधित्रयान्तर्गततृत्विथिविधिवाकपविचार एव नः कर्तव्यो भवतीति तद्यी किंचिद्वयते । सृष्टेर्धारणार्थे धातृकल्पितसंसारसंबन्धि-सर्वकार्याणां यथापूर्वे सातत्येन प्रवृत्तिरावश्यकीति तद्यी प्रजोत्पत्तिविधेप्रधा-शासं परिपालनमपि पत्येकपवश्यकर्तव्यतयाऽऽपतितम् । सृष्टिघटकानां नित्विल्ध-पाणिसंघानामुत्पत्तेः किंचित्कार्यमनुलक्ष्येव क्रवत्वात् । तत्र सुसंस्क्रतपानवोत्प-सिरेवाम्यधिकं सर्गसंधारणादिकार्योपयोगिनीति सर्वमानवानुदिश्य विवाहसंब-निधनो विवाहकालसंबन्धिनः कन्याया याद्यायाद्यत्यसंबन्धिनोऽपत्योत्पादनसंब-निधनथित्येवमादयोऽनेकविधा विधयो वेदानुसारिणा शाक्षेणाभिहिताः । वेषां विधीनां परिपालनं शास्वर्णीतपकारेणातीव सुसंगतं यदि पान्तेः कियेत तदा यः पुत्र उत्पर्धेत संकिवल्यानुवंशिकृगुणमयी पितुरपरा पतियेव भमेन्नात्र संदेहः कार्यः।

आधुनिकसंशोधनप्रमाणेनेत्थं सिद्धमभूद्यत्पितुः शरीरे याद्वश्यधानगुणान्धारयन्तो जीवंगोळेका भवन्ति साक्षात्तानेत्र गुणान् धारयन्तो जीवगोछकाः पुनश्यरिरे निवसन्ति । अथ च तेषु वंशानुवंशपरम्परयाशितदीर्घयाशि तारतम्यमीपदिप दृष्टोत्पत्ति नाऽऽयातीति । सोऽयपर्थः पाचीनशास्त्रकाराणामिप पूर्णतयाऽवगत आसीत् ।

' आत्मा वै पुत्रनामाधित । ( श्रुतिः )

पतिर्जायां पविश्वति गर्भो भूत्वेह पातरम् । तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दश्मे मासि जायते ॥ (बह्वृचन्नाह्मणम् ) पतिर्भायां संपविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । जायायास्तिद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ (म.स्मृ.८।९)

इत्येवमादिश्वितिस्मृत्यादिषु निरुक्तार्थस्यैवानुभाषणात् । येगुणंयुक्तं बीजं भविति तेरेव गुणेयुक्ता पजा कस्मिन्निष क्षेत्र उत्पद्यत इतीद्मप्यिममनुवचनयोविणितं दृश्यते——

बीजस्य चैव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतपत्तातिर्हे बीजलक्षणलक्षिता ।। त्म. स्मृ. ९ । ३५ ) याद्दशं तूप्यते मीजं क्षेत्रे कालोपपादिते ।

ताहररोहति तत्तिस्मन् बीजं स्वैव्यिक्षितं गुणैः ॥ (म.स्मृ.९।३६) इति । तस्मात्सुसंस्कृते क्षेत्रे तिलमात्रेणाप्यन्यूनानतिरिक्तत्वभाजा शास्त्रोपिहण्मार्गेण पुत्रोत्पत्तिर्माविता चेन्मन्दोष्णे पयसि शर्करासंयोग इव भवेत् ।

एवं शास्त्रोहिष्टमार्गेण नैयमिकपुत्रोत्पादनानन्तरं सोऽयं पुत्रोऽधिकाद्प्यधिकं समाजकार्यं संपाद्यां प्रभवित्ययेतद्धं जन्मम्रत्येव योग्यसंस्कारकरणयोग्यशिक्षणदानादेः शास्त्रे विश्वयोऽम्यधायिषत । इत्येवं सर्वपार्धतिश्वन्तायामूढायां सत्यां ते पुत्राः स्विपतुर्वृद्धावस्थायामथवा मरणावस्थायामि पितृकर्तृकसृष्टिसंधारणादीनि कार्याण्यम्यधिकत्वेनापि पवर्तयितुं प्रभवेयुरिति किनन्नाऽऽश्वयेम् । नैतावदेवापि तु वंशानुवंशपरम्परयाऽविच्छिनं तादशकार्यसंपादनाम्यासवशाद्गुणानां विकासो भूत्वाऽधिककोश्वत्येन सामाजिककार्यकरणात्समाधानं छम्यते । तेनं च तादशब्यकिघितसमाजस्य संघटनं भूत्वाऽन्ते शान्ततायां वस्पर्यवसानं भवति । अयमेवार्थो भगवता मनुनाऽन्योद्देशेनाग्निमक्षेकेऽस्यधायि—

यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः ।
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ (१२१७३) इति ।

एतावता विवेचनेन त्रमाजरचनासंरक्षणं भूत्वा धर्मशास्त्रोहिष्टस्वेतरमधानहेतुसिद्धवर्थं तिददं पुत्रस्थानं नाम मानवानां जीवनक्रमेऽतिशयमहत्त्वविशिष्टमित्यवगतं भवेत् । प्रजोत्पादनविधेर्वशानुवंशमविच्छेदेन परिपालनात्मके
कर्तव्ये संपादिते तैरेतैर्मानवसंघैरमरपद्मिव लच्चिमत्येव वक्तव्यं स्यात् । इमामेव कल्पनां प्रजामिरमे अमृतत्वमश्याम् १ इति श्रुतिः स्वस्मिष्डाग्रन्थ ।
तथा--

ऋणमस्मिन् समुजयाति अमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेजनीवतो मुखम् ॥

अनया श्रुत्या सेवामृतत्वयाप्तिरन्दिता ।

यदा तु पाकनदैवदुर्विलासवदादौरसपुत्रसंपाप्तिनै जायेत तदा तद्भावेऽपि सृष्टिसंघारणादिसमाजकार्य यथाऽविच्छिनं प्रवर्तेत तथा धर्मशास्त्रानुसारेण व्यवस्थाकरणमावश्यकम् । अत एवैनादशपसङ्गे शास्त्रक्षितियः पुत्रपति-निधिविधिरिभिहितो दरीदृश्यते । अतिरमृतावेतदिधिसंबन्धीदृशं वचनमालक्ष्यते— 'अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रपतिनिधिः सदा १ इति ।

अत्र न केवलमस्माद्वनादेव वैतत्समानार्थकान्यवचनेभ्य एव वा पुत्रपतिनि-धिविधीनित्यत्वं पाप्नोतीति मन्तव्यम् । अपि तु यद्यौरसः पुत्रो न स्पात्तार्हि तद्भिभवंशे तत्तव्यक्तिकर्तृकाणां समाजोपकारिकर्तव्यानां विच्छेदस्य जातत्वात्त-दवलम्बिनी समाजव्यवस्थाऽपि तत्तत्तंवपर्याप्ता विच्छिद्येतेत्यतः कारणादपि तस्य नित्यत्वं पाप्नोति ।

सोऽयं पुत्रपतिनिधिभिन्निन्नेश्वतुनिः पकारैः कर्वे शक्य इति पतिषादितमालक्ष्यते । क्षेत्रजपुत्रः, पुत्रिकेव पुत्रः, पुत्रिकायाः पुत्रः, दत्तकपुत्रश्चेत्येवं
पकाराणां चतुर्णा पुत्रपतिनिधीनां मध्येऽनीव पाचीने काले सर्वपतिनिधिषु सर्वमान्यतां पाप्तः पतिनि निः क्षेत्रजपुत्रुत्रारूपः स्यात् । क्षेत्रजन्नोलेखो वैदिकवाकृषय एवाऽऽलक्ष्यते नेवमेव, अपि तु पुराणोतिहासादिषु ये पाचीनकथाविभागाः संलक्ष्यन्ते वैष्त्रपि क्षेत्रजपुत्रोदाहरणानि बहुश उपलभ्यन्ते । क्षेत्रजिति
मान्नेवास्य पुत्रपतिनिधिविधिषकारः किष्टशः स्यादिति सटित्येव मनस्या-

यावि । स्वैरुपरिष्टाद्द्ष्टमेव यत्स्वीयैरानुवंशिकगुणैः संस्कारैः शिक्षणेन च युक्तस्य पुत्रस्योत्पादनं पितुः कर्तव्यमिति । अथ पुत्रमतिनिधिः कर्तव्यो भवति चेचिस्मिन्मतिनिधातव्ये पुत्रे पितृसादृश्यस्य निरुक्तात्रितयविषयकस्य सत्त्व एव स पितुः समाजोपकारिकार्यसंपादने पात्रं स्यात् । तस्मात्पितृसहवासवशाद्यत्क्षेत्रं संस्कृतं जातमेतादृश्येव क्षेत्रे पितृसादृश्य । चुरबीजस्य यद्यावापः पुत्रोत्पत्त्ये कृत-स्तर्सनेन मार्गेणोत्पद्यमानः पुत्र आनुर्वशिकगुणेः सर्वपतिनिधिष्वधिकं द्यः किं न पादुःष्यात् । अनया शास्त्रोक्तपद्धारया पुत्रजन्मानन्तरं क्षेत्रिणा पित्राऽथवा तदभावेऽन्येस्तत्कुर्छायैः पुरुषेः स्वकुरुोचितसंस्कारैः क्षेत्रजपुत्रं संस्कृत्य पितुकर्तव्याविषये शिक्षणे च दत्ते सत्ययं क्षेत्रजपुत्र औरसपुत्राभावे सकलपुत्रमितिनिष्यपेक्षयाऽप्याधिकयेन पितृकर्तव्यान्युरक्रष्टतया परिपालयेदिति स्पष्टमस्ति । क्षेत्रजपुत्रं पतिनिधीकर्तुं पितृसंस्कृते क्षेत्रे पितृसदशबीजावापः कर्तव्यो भवति । तादृशपुत्रोत्पाद्नविधिपालननिषमाः सूक्ष्माः शास्त्रे पद्धिताः सन्ति । क्षेत्राजपुत्रीतपादने पितृसंस्कृतक्षेत्रस्य कारणत्वानिपुत्रिकस्य पत्न्युभयि-धाऽऽवाषाधिकरणत्वेनोका । तथा पितृसहशबीजापेक्षित्वाज्ज्यायान्कनीयान्वा पत्युर्भावाऽऽवापकर्तृत्वेन नियोजितः । आभ्यामुभाभ्यां केवलं पुत्रोत्पत्त्यर्थमेव परस्परेण सार्कं सहवासस्य कर्तव्यत्वात्तवोः परस्परेण सह वर्तनेऽप्यतीव पखराः कष्टतराश्च नियमाः शास्त्रेण प्रतिपादिताः ---

> विधवायां नियुक्तस्तु घृताको वाग्यते। निश्चि । एकमुत्पाद्येत्षुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ (म॰ स्मृ॰ ९)६०) मुखान्मुखं परिहरन्गात्रेगीनाण्यसंस्पृशत् । कुले तदवशेषे च तंतानार्थं न क।मतः ॥ (नारदस्मृ॰)

इत्यादिषु नवमाध्यायान्तर्गतैकवाष्टितमादारम्य सप्तितितमपर्यन्तेषु मनुवचनेषु, एत-दन्येषु च पदिशितिनयमानां सूक्ष्मया ह्या पर्यवेक्षणे क्रतेशस्मिनियोगिवधी था पुरुषस्य योजना सा केवलं बीजावापयन्त्रत्वेनैव क्रतेति मतीयते । अचत्वेशपे पुरुषबीजमादाय यन्त्रद्वारा तत् स्त्रीगभांशये प्रवेश्य पुत्रनिर्माणपयोगा अ क्रत- शिक्षािशिक्षतिचिकित्सकरनेकत्र न क्रियन्ते किम् ?

वस्तुतस्तु तदेतरपुत्रनिर्माणमकारद्वयं नीतितत्त्वनिकवोपल आरोप्य परीक्षणे कि-यमाणे कस्यचिदन्यस्य पुरुषस्य बीजं कस्याश्चिदन्यस्या नार्या गर्माशये यन्त्रेण प-वेश्य पुत्रनिर्माणकरणं नाम संकीणंपजानिर्माणेन तुन्यबस्थितसमाजे दुरबस्थासंबर्धन नमेवेति को हि नाम नीतिरहर्यिकाभिनन्येत ? तस्मात्सामाजिककर्वव्यपरिपाछ-नार्थं पुत्रवितिधी कर्तव्ये सित सर्वेषु[मार्गेषु]श्रेष्ठतमो मार्गो नियोगविधिरवैति वक्तुं न किंचिद्धाधकम् । परंत्वस्मिन्परिपालनीया नियमा एतावन्तः पखराः सन्ति यदेताननुसूत्य पुत्रनिर्माणकरणमनेकवेलायामशक्यं भवति । अत्र नियोजितस्य ज्येष्ठस्य कनिष्टस्य च भ्रातुरभावे तत्स्थानेऽनन्तरसपिण्डस्य योजनामुकत्वा तस्या-प्यभावे श्रेष्ठजातीयपुरुषाद्वीजं ग्राह्मित्येवमप्यन्ते पर्यायः स्थापितोऽस्ति । पर-मत्र विधी योऽयं स्त्रीपुरुषसंयोग । सङ्गन्तास्मिन् पस के तयोरु मयोर्वर्तनं तुला-यन्त्रतुलितिमित्र शास्त्रानुसार्येव भवेदित्येतिद्विषये विश्वासदानं महाकष्टतरम् । उभौ यद्यत्यन्तं धर्मशिली स्यातां चेत्तर्सेव न गर्सवर्तनाद्भयपसङ्गः । तथा -पाण्डुग-जपत्न्या कुन्त्या यमवाध्विन्दाधिदेवानां साहाय्येन सुधिष्ठिरप्रभृतयः क्षेत्रजपुत्रा निर्मिता इत्येवं महाभारतोकः कथाविभागः । एवमन्यान्यप्युदाहरणानि दातुं शब्यानि स्युः । परंत्वस्मिन् पकारे नीतिवर्मो छङ्नस्य बह्वंशेन संभव इत्येवं शास्त्रमेव स्वयमाभिधत्त इति मनुरमृतेर्नवमाध्यायान्तर्गतं चतुःषष्टितमं स्त्रोकमारम्य सप्तितिमपर्यन्तेषु स्रोकेष्ववलोक्यमानेषु सत्सु मनिस सैनिहितं भवेत् । पुरा वेने राज्ञि राज्यं शासित सति कामोपहतचेतनः सन् क्षेत्रजपुत्रोत्पत्ति पुरस्कृत्य पजासु वर्णसंकरभयमुत्पादयामास । अतो धर्मव्यवस्थापकैर्महात्मभिः--

अयं दिजेहि विद्वाद्धिः पशुवर्गे विगर्हितः ।

मगुष्याणामपि पोक्तो वेने राज्यं पशासित ॥

स महीमित्विछां भुद्धन् राजिषमवरः पुरा ।

वर्णानां संकरं चके कामोपहतचेतनः (म.स्मू.९।६६ ६७)

कामोपहतचेतनो भूत्वा निर्मितः क्षेत्राजः पुत्रोऽशाक्तीयत्वात्संकरजातीयः । वह्वं शेन ताहश्संकरजातीयघटितासु प्रजासु जायमानासु समाजरचना विश्वकालिता भवेदित्यनुसंधाय सोऽयं क्षेत्रजपुत्रोत्पादनप्रकारः पशुधर्म इत्येवं विगर्स निषद्ध इत्यर्थः। अत्र कामोपहतचेतन इत्यभिधानेन रत्यभिल्लावेण पवृत्तत्वाभीतिधर्मा-दिवेर्यस्य सर्वथा भ्रंश उक्तः। आविचारपवर्तनात्क्षेत्रिपितृसहशपुत्रोत्पादनात्मक-कर्तव्यताननुसंधानेन बीजवप्तुर्गुणैः सहशः स पुत्रो जायत इति भावः। वासि-ष्ठापस्तम्बादिधर्मपणेतुभिर्धर्मसूत्रेषु पाचीनवैदिकगाथात्वेन ये स्त्रोका उदध्वास्तडे-व्यमुख्येवार्थस्य निद्श्वाः--

इदानीमेवाहं जनकः स्त्रीणामीर्ध्यामि नो पुरा । यदा यमस्य सादने जनियतुः पुत्रमञ्जुवन् ।। रेतोधाः पुत्रं नयित परेत्य यमसादने । तस्माद्भार्या रक्षन्ति बिभ्यन्तः पररेतसः ।। अपमता रक्षथ तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे परबीजान्यवाष्मुः । जनियतुः पुत्रो भवति सांपराये पोघं वेता कुरुते तन्तुमेतम् ॥ इति ।

इद्मेकं क्षेत्रजसंस्थाविच्छित्तेः कारणम् । किंच मानवानामैहिकायुप्यक्रमः सुखेन व्यतीयादथ चामुत्रापि भूयः सुखं पाष्नुयादित्येतदर्थं शास्त्रेणेष्टपाष्त्यनिष्ठ-परिहारसाधनानि नैकविधान्यामिहितानि । तेषां च साधनानां पबलदुर्बलभावः पातियुगं न नियत: । अपि तु युगभेदेन परिवर्तते । किश्मिश्रयुगे किंचिदेकं पबलं किंचिदेकं च दुर्बलिमिति यावत् । तदनुसारेण मनुष्याणां धर्मविषायिण्यः पवृत्तयोऽपि परिवर्तन्ते । यथेदानीं ब्राह्मणसभाजे सर्वत्र वेदपाठो छुप्तपायः, किं बहुना स्ववातुर्गायच्या अपि पाठोऽत्यन्तं मलुप्य तत्स्थाने ज्ञानेश्वरतुकारामैकना-भादिओवीनां पाठाः संपवृत्ताः । यथा वा वस्तव्यागारे विष्णवादिदेवा एव न सन्ति कुतो देवगृहं कुतस्तरां च नैत्यिकदेवपूजा, तथाअप शानिवारे मारुतिदर्शनं शनैश्वरदर्शनं भौमवारादौ योगेश्वयादिदर्शनं नित्यं चोषःकाछे पर्वतीपयाणमित्येवं दर्शनार्चीः पचलिताः सन्तिति । यास्मन् युगे व्यक्तेः समाजघटकैकस्वल्पावयव-त्वात्स्वविषये कियपि न विचार्याऽऽजन्म केवलं समाजोपकारिकर्माचरणमेवं व्यक्तेर्मुरूषं कर्तव्यं, तस्मादेव व्यक्तेरपि समष्टिद्वारा परमसुखलाभ इत्येवं मती क्रढाऽऽसीत्तस्मिन् युगे सर्वेषां संघीकरणेनैव सिष्धिन्त यज्ञयागादीनि कर्माणि परमश्रेष्ठधर्भपाप्तिस्थलान्यज्ञायिषत । यज्ञाद्यनुष्ठानेनेन्द्रादिदेवतानां संतोषादुचि-तकाल उचितपर्जन्यवृष्टेर्धनधान्यादिसमद्ध्या मानवानां समाधानेन कलहकारणा-भावात्समाजमहत्त्ववति काले निर्विरोधे तादशानि सामाजिककर्माण्यमाटिषत । व्यक्तिमहत्त्वकाले त्वभक्ष्यभक्षणापयपानागम्यागमनवर्जनपुरःसरं पावित्यहिंसास्ते-यादिवनुरक्वाचरण एव धन्यतामगंस्त तत्तद्व्यक्तिः । तेन पशुहिंसामांसाशना-वेयपानाद्योऽर्थाः कथानिव तस्याः स्वीकरणीया भवेशुः । एवमादिभिः कारणै -र्भज्ञसंस्था विलयं पाप्य परिवर्तिते युगे दानधर्मस्य महत्त्वमवर्धत । तदिदं तत्त्वं सूक्ष्मेक्षिकयाऽऽकलय्यैव शास्त्रकारेस्तत्तत्सुखसाधनस्य तत्तद्युगानुसारेण श्रेष्टत्वम-मिहितम्--

तपः परं ऋतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाऽऽहुर्दानमेकं कछै। युगे ॥ (मनु० १।८६) इति । क्षेत्रजोत्पत्तिविषयेऽप्ययमेव प्रकारो घटते स्म । व्यक्तिन्धाने काछे समाजे स्वश्च-रीरपावित्र्यसंवर्धनविषयिण्यो भावना अतीव बछवत्तरा अभूवन् । तेन च पावित्र्यभङ्गभयात् कावपि स्त्रीपुरुषौ नियोगविधिनाऽपत्योत्पत्तौ न समनाद्धाम् । इदं द्वितीयं क्षेत्रजोत्पत्तिछोपकारणम् । महाभारते कुन्तीबाण्डुराजयोः संवादे नियोगविधिनाऽपत्योत्पत्तौ ये नैकविधा आक्षेपाः पद्धितास्ते तदानीं समाजे रूढानां शरीरपावित्र्यभावनानां पावल्यस्य सूचकाः । तेन युधिष्ठिरादिक्षेत्रजनुत्रेषु न किर्थिदोषः शङ्कनीयः ।

एवंपकारेण समाजे क्षेत्रजपुत्रमानीनिधी पश्चात्विते साति द्वितीयस्याः पुत्रम-तिनिधिपद्धतेः पापुरूपेणाङ्गीकारः क्रमपाप्त एवाभूत् । पुत्रिकापद्धतिः पुत्रिका-पुत्रपद्धातिश्चेति द्वे पद्धती वेदकालादारम्य पचलिते आस्ताम् । अथ च तयोः प-तिनिध्योरुपयोग आधिक्येन भवितुं शक्योऽप्यासीत् । क्षेत्रजपुत्र एकेनैव पकारेण गौणत्वं पुत्रिका-पुत्रिकापुत्रायोस्त्वनेकपकारैगौँणत्वं भवति । पितुः पतिनिधिरिति महीतव्यस्तत्व्याने कन्यां गृहीत्वा कथं निर्वाहः स्यात् । यथा मुख्यवकुः पति-निधित्वेन पेषितव्यः स वाग्ग्म्येवापेक्षितः, सामुखदुर्बे छश्चेत्कथं स तत्कार्यं गिर्वोद्धं शक्नुपात् । पत्युत पेषयितुरसभीक्ष्यकारितैव पकटा भवेत् । यावन्तो यादशश्च षितुगुणाः पुत्रेऽनुवर्तन्ते तावन्तस्ताहशश्च कन्यायां नावतरन्ति । किंच कन्यायाः स्वीत्वेन भिन्नछिङ्गत्वात्तस्याः संस्कारैः शिक्षणेन चापि विवृत्तादृश्यसंवादनं दुर्षं-टमेव । एतद्वेक्षयाऽपि महानमतिरोधः, यत्पाणिम्रहणादनन्तरं पतिगृहगपने सति तत्सहवासनैरन्तर्येण पतिगुणैः संस्कृतैव सा भवेत्र पितृगुणैस्तुल्येति । इयमेव कल्पना वाजसनेथिबाह्मणे स्पष्ठपभिहिता दृश्यते—- अर्थो ह वा एष आत्पन-स्तस्माद्यज्जायां न विन्दते नैतावत्मजायते, असर्वो हि तावद्भवति । अय यदैव जायां विन्द्तेऽध पजायते तर्हि सर्वो भवति । तथा चैतद्देदविदो विपा वदन्ति यो भर्ता सेव भार्या स्मृता १ इति । तस्पाद्बह्वंशैरसहशी कन्या यद्यपि पुत्रप-विनिधिविधिना स्वीक्टना तथाअपि पितुः सामाजिककार्य निर्वोद्धं कथामिव सा षभवेत् ।

य एव प्रकारः पुत्रिकायाः स एव मकारः पुत्रिकापुत्रस्य । यद्यपि पुत्रिकापुत्रे छिङ्गासाम्यमस्ति तथाऽपि भिचगुणयुक्तपुरुषबीजादुत्पद्यमानः स आनुवंशिकगुणैमांतामहसद्देशो भावतुं न शक्नोति । किंच पुत्र्याः पुत्रत्वादेकेन संतानेन मातामहं पति व्यवहितो भवति । अतः कारणात्संस्कारैः शिक्षणेन च तस्य मातामहसद्दशीकरणमशक्यपायमेव । एतेरीद्दशरन्येश्व कारणैः पुत्रिका— पुत्रिकापुत्रयोः पुत्रपतिनिधित्वेन स्वीकारः कदैव सावंत्रिकत्वेन न प्रवर्तते स्म । अत एव पुत्रिका— पुत्रिकापुत्रयोः पुत्रभतिनिधित्वेन स्वीकारस्योदाहरणानि पुराणोतिहासादिषु क्वचिदेवोपल्लभ्यन्ते । वसिष्ठधर्मसूत्रे यत्पुत्रिकोदाहरणं दत्तं तद्दग्वेदोक्तं (क्र० १ । १२४ । ७, क्र० ३ । ३१ । १ ) श्रेयम् । राजत-राङ्गिण्यां केनचिद्राज्ञा कल्याणदेवीनाम्न्याः स्वकन्यकाया एकाकिन्याः कल्याण-मुक्षेति नाम क्रत्वा तस्याः शैशवादारभ्येव पुरुवोचितं शिक्षणं ददे । अथ तां पतिनिधिपुत्रं मन्यते स्मेति पुरावृत्तमुाङ्गित्वतम् । तथाऽप्येतादृश्युदाहरणानि स्वल्पान्येव ।

क्षेत्रज-पुत्रिका-पुत्रिकापुत्राणां त्रायाणां मध्ये को अप्येक एतेन वा तेन वा कारणेन पुत्रमातिनिधी भवितुमयोग्य इति कत्वा शास्त्रकाराणाभेतव्द्यतिरिकेषु पुत्रपतिनिधिपकारेषु भरदानमावश्यकमभूत् । निरुक्तचतुष्पकारकपुत्रानन्तरेणा-न्येर्षे।मि भिन्नमकराणां कैषांचित्पुत्राणां वेदेषु मसङ्गानुसारेणो छेख आलक्ष्यते । ते च कानीनगूढजकीतपभृतयः । एतेषां पुत्राणां पयोजनं किम् ? पुत्रपतिनिधि-रवेनेषां स्वीकारस्य कस्मिनापि काले रूढिरासीत् किम् ? अथवा निरुक्तपुत्रामां मध्ये कपि पतिनिधी कर्तुं धर्मशास्त्रेण विधिरिमिहितः किम् ? इत्येवंविधानामे-तत्संबान्धिनां पश्चानां विवेचनपस्यापेव भूपिकायापन्ते कियते । सांपतपत्रैतावद्-वश्यमवधातव्यं, यद्यपि नैकविधाः पतिनिधिपुत्राः शास्त्रष्वभिहितास्तथाऽपि योऽयं दत्तकविधिस्तत्संबन्धिनां नियमानामेतास्मन्कालियुग आधिक्येन प्रमृती-करणं शास्त्रकाराणामावश्यकं मत्यभादिति । तत्कारणान्यपि स्पष्टानि । 'पुत्रा-न्द्रादश यानाह नृगां स्वायंभुवो मनुः (म० स्पृ० ९ । १५८ ) इत्युक्तानां द्वादशानां पुत्राणां मध्ये ये कानीन-सहोढ-गूढज-पीनर्भव-पा शावाल्याः पुत्रास्ते व्याभिनारमूलत्वाद्भिनावीजत्वात्क्षेत्रहीनत्वाच्च धार्मिककार्येषु सामाजिक-कार्वेषु वा पतिनिधित्वेन परिगगनीया न कदाऽपि संभवेषुः । अथ कीतळ-त्रिमस्वयंद्त्तापविद्धारूपाः पुत्रा यद्यपि निरुक्तदोषत्रयवर्जितास्तथाऽपि द्त्तक-विधी जनकापित्रा वेषां दानं यत्किचित्रकारकमाधिकलामाभिसंधिमन्तरेणैव केवलं धर्मबुद्धचा करणीयं भवति । तदेतत्पुशदानविष्यनुष्ठानाच्य-

नकापितुरपि पुण्यं लड्यं भवति । क्रिनमस्वयंदत्तापंविद्धारूयपुत्रेषु तु जनकपि-तुसंमतिरि नापेक्ष्यते । अपेक्षितायां च दृब्यदानादिना सा संमतिः संपाद्यते। धर्मशास्त्रस्य योऽसौ हेतुर्यत्मत्येकधार्भिककर्तव्यस्याऽऽचरणं यत्र संबन्धो भवितुमईति तैः सर्वेस्तत्संपादायितुं स्वयमेव केवलं धर्मबुद्धचा पवर्तितव्यामिति सोऽयं हेतुः कीतादिपुत्राणां पतिनिधीकरणे यो नैव पायः संसिध्यति । अत एव समाजान्तर्गतानां सर्वव्यक्तीनां समाजव्यवस्थास्थिरताव-रिधारपर्धमवश्यमपेक्ष्यमाणं पृष्ठबलं नैव लब्बं भवाति । ततश्य ऋीताद्योऽपि नात्यन्तं पतिनिधिषु परिगणनाहाः । आस्तां नाम, परं तु धर्मशास्त्रयोक-मार्गेण केवलं धर्मबुद्धचा पुत्रे दीयमाने सति सांमतिकयुगधर्मानुसारेण परयेकं व्यक्तेर्यत्स्वात्मनो वैशिष्टचं तस्य हानिर्न भूत्वा धर्मकर्तव्याचरणे येयं पवृत्तिई-श्यते तस्याः परिपालनमप्यनया दत्तकसंस्थया साहजिकतयैव भवति । पिताऽसौ यदात्मनः पुत्रं परस्नै ददाति तन्दर्भकार्यमनुसंधायैव ददातीती र पुत्रदान-मेव महद्धार्भिकं कृत्यं भूत्वाऽवस्थितम् । यथा विवाहे धर्मकार्थंसपादनायैव स्वक-न्यादातुर्जनकस्य महनीया पुण्यसंपत्माप्तिर्भवति तद्वत् केवछं धर्मबुद्धचा पुत्रदानं कुर्वतो जनकिषतुर्गहती पुण्यसंपत्तिर्जीयते, इत्यालोच्यास्मिन् कलियुगे पुत्रं दातुं मानवाः स्वयमेव पवर्तरिनिति ज्ञात्वैव किल धर्मरचनाकारैराग्रिमा व्यवस्था कि-यमाणा दृश्यते-

द्त्तीरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः,
...इमानि छोकगुप्त्यर्थं कछेरादी महात्माभिः।
निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः॥

(आदिरयपुराणम्) इत्येवं समाजन्यवस्थां विश्वकितां कुर्वन्तीन्तराणि पुत्रपाति।निधीकरणानि निषिध्यास्मिन् किछयुगे सामाजिकशान्ततासमवस्थितिक-रीयं दत्तकपद्धतिरेव सर्वश्रेष्ठति निश्चित्य सैवावस्थापिता । एवंपकारेणास्मिन् किछयुगेऽस्यां दत्तकपद्धती सर्वश्रेष्ठत्वेन निश्चित्यायां सत्यामप्यनया दत्तकिधि-पद्धत्या पुत्रपतिनिधीकरणोदाहरणानि वैदिककाछ।दारम्याद्य यावत् प्रसिद्धानि सन्ति । वैशिरीयसंहितायां (७ । १ । ८ । १ ) महर्षिणाऽत्रिणाऽऽ-रमन एकाक्येव पुत्र और्वायर्थये दत्तकत्वेत समार्थित इत्येवं कथाभागः समु-पवर्णितोऽस्ति । तथा गाधिजमुनिभिर्विधाभिकैरात्मनः साक्षादीरसपुत्राणां स्रवे सत्यपि शुनःशेपनामिर्विदंत्तकविधिना पुत्रपतिनिधिरकारीति कथांश ऐतरे-

यद्याहाणे संदृश्यते । पुराणोतिहासादिषु त्वेतांदृशः पसङ्गा यहव एव समागताः । तद्वेवमस्या दत्तकपद्धतेः सर्वश्रेष्ठत्वस्य सिद्धत्वादेत्त्संबन्धिनो नियमानितस्ततो विमकीणां ज्ञास्त्राण्याछोदं च पुष्प णीवावचित्य तेषां सर्वेषामेकत्र कचिद्यन्थनं स्मृतिकाराणां धर्मश्चास्त्रानवन्धृणां वा नापाप्तमभूदित्येत्तकथनं नापेक्ष्यते । एतत्सं विचनां धर्मनियमानां समाछोचने कियमाणे दत्तकत्वेन जिघुक्षितः पुत्रा याव-च्छक्यं पतिग्रहीतृपितृसद्दश एव स्याद्ये च संस्कारेः शिक्षणेन च योग्ययेव दिशा तत्संवर्धनं च भवेदित्येतद्विषयेऽतिशयित्वेव चिन्तोढा समाछक्ष्यते । जिघू-क्षितः पुत्र आनुवंशिकगुँणेः पतिग्रहीतृपितृसदशोऽपोक्षित इत्यव एव हेवोस्तात्स-द्वर्थं आतुष्पुत्र एव यावच्छक्यं दत्तकत्वेन ग्रहीतव्य इत्येवं तत्पशस्तिर्धंभैशा-स्रेण छतेत्यवगम्यते । नेतावदेव, अपि तु आतुष्पुत्राास्तित्वे तस्येव पुत्रमतिनिधि-त्वेनोपादाने पोत्साहनाय मनुस्मृतावयमर्थवादात्मकः स्रोकः पठचते—

भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रावान्भवेत् ।

सर्वीस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत् ॥(म०स्मृ०९।१८२) इति । तस्मात्मथमतो भ्रातुष्पुत्रः पुत्रमातिनिधित्वेनीपादातव्यः । तदसंभवे तदनन्तरः सगोत्रसिपण्डः। तद्भावेऽसगोत्रसापिण्डः। तद्भावेऽसापिण्डः सगोत्रः। तद्भावे समानजातीयो याद्यः । इत्येवं याह्यपुत्राणामनुक्रमेण पणाल्यभिहिता । तद्ददेव ब्राह्मपुत्रे ब्रहीतृकुछीयसंस्कारास्तत्कुछोचितशिक्षणं चेत्यनयेर्दिढपरिणायभवनार्थं जनककुलीयस्य कस्यापि संस्कारस्य तन्मनसि परिणामभवनात्पागेव ग्राह्यः जन्मनोऽनन्तरमब्यवहितोत्तरक्षणे जातादिसंस्कारकरणात्पूर्वे ग्राह्य इत्यर्थः। तद्संभवे पश्चवर्षाभ्यन्तरवयासि वर्तगानस्ताही गासः । तदलाभेऽनुपनी-तस्तस्याप्यलाभेऽसंजाताविवाहस्ताई यासो भवेदित्यवमादयो ग्रहणविषये निर्धन्धाः प्रोक्तास्तेषां मर्भ त्विद्मेव भवति यत्कस्यचिद्षि निर्वन्धस्य स्वीकरणेन दत्तके गृह्ममाणे सति पुत्राप्रतिनिविधिकथनस्य मधानहेतवः सफ्छा भवन्तीति स्थूछतोऽत्र मितपादितम् । द्त्तकविष्यनुष्ठानवेलायामनेकविधा अशक्यवारणाश्च पसङ्गाः समुपतिष्टन्ते । एताहरो समये केन मार्गेण गन्तव्यं सुखावहः स्यादित्येतिद्वषये दिग्दर्शनकारिणां नियमानामपेक्षा संजायत इति स्वाभाविकमेतत् । तदर्थमेव किल दत्तकसंबन्धिनां मन्थोपमन्थानां विस्त-रोऽनेकैरभियुक्तपण्डितैः छतः समाछक्ष्यते । दत्तकमेवोद्दिश्य प्रवृत्ता एतादशः

श्यूलमानतश्यत्वारिंशद्यन्था अधुनेापलभ्यन्ते । तेषां मध्ये दत्तकमीमांसादत्तक-चन्द्रिकाभिल्यो द्वी ग्रन्थावस्मिन्कली युग आङ्ग्लन्यायालयकपाकटाक्षेण सर्वत्र समादरणीयतां पाप्तवन्ती स्तः । तयोरेतयोः सर्वमान्ययोग्रन्थयोः सामान्यतो अग्रिमो किवदुद्देशाश्वर्षिताः समालक्ष्यन्ते - (१) दत्तकः केन ग्राह्यः ? दत्तकग्रहणं धर्भदृष्टचा आवश्यकं न वा ? स्त्रीणां सुवासिनीनां तदिपरीतानां च दत्तकग्रहणाधिकारः समस्ति न वा ? ( २ ) पुत्रादानेऽधिक।रिणः के ? माना स्वातन्त्रवेण पुत्रदानं कर्तुं शक्यं न वा ? मातापितृव्यतिरिक्तानां तद्धन्धूनां पुत्रदानाधिकारो भवाति न वा ? (३) दत्तकत्वेन जिघृक्षितः पुत्रः किर्देशः स्यात् ? रूपगुगादिभिर्युक्तः सन्सर्वापेक्षयोत्कष्टश्ताहशः पुत्रः कः स्यान् ? विरुद्धंसबन्धो नाम किम् ? ( ४ ) केवलं दानपित्रहाम्यामुभाभ्यामेव कर्मम्यां परिगृहीते पतियहीतृनिस्तपितं पुत्रत्वमुत्पद्यते न वा ? दत्तकाविधिहोप आवश्यको न वा ? (५) शौनकाद्युक्तवि-धिपूर्वकं दत्तके गृह्ममाणे सति तत्र पुत्रे के गुगाः समुत्यद्यन्ते ? अग्रिमोक्ताः पश्ना दत्तकविधानेन केन पकारेण निर्णीताः ? (अ) साविण्ड्यसंबन्धः, (आ) आशौचसंबन्धः, (इ) दायाधिकारसंबन्धश्वेत्येवंवियाः पश्चा अ-स्मिमन्थे साधकबाधकिषचारपूर्वकं चर्चित्वाधन्तिमं निर्णयं पापिताः सन्ति । एत-द्यथार्थावबोधोअभिनवमञ्जरीटीकावाचनेन साहाजिकतंयैव भवेत् 🕕 एतदाशयमनु-संघापैव मश्चर्या व्याख्यात्रा तथा पयतनः छतो द्रीहश्यते । अत्र तु केवछं द्विजाणां प्रश्नानां यथामत्यूहापोहः पादचीति बोध्यम् ।

वितृसहराः पुत्राः पितिनिधीकर्तं व इत्येवं धर्मशास्त्रस्य मूलभूत उद्देशः । अतस्तद्धं क्षेत्रजः पुत्राः सर्वोत्छष्टः पर्याय इत्युक्तम् । परंतु तं परित्यज्य तत्स्थाने
दक्तकयोजनाकरणं शास्त्रकाराणां कथं नापाप्तमभूदत्तद्प्युक्तम् । क्षेत्रजः पुत्रीयं
वितुः पूर्णस्वामित्ववित क्षेत्र उत्पादितत्वात्क्षेत्रिणः पितुरेव स पुत्र इत्येतद्विषये
छोकव्यवहारे संशयमहणस्य कारणमेव नास्ति । ताहशः संशयो दत्तकविषय
उत्पत्तुं शक्यः । जनकेन पित्राऽऽत्मनः पुत्रस्य दाने छतेऽपि तेन दानेन किं
स्वाचाहशपुत्रनिष्ठं जनकपितुः स्वत्वं निवर्तेत । तथा पितमहीता तत्पितमहे
कियमाणेऽपि तेन गृहीत तत्र पितमहीतुः स्वत्वमेव केवलमुत्पधेत । किंतु पितनिधिभूते पितमहीतृनिकापितं पुत्रत्वं कथिमेवोत्पद्यतामित्याशयमनुसंधायेव किछ
शासकीरस्तदर्थं दानपितमहयोरनन्तरं दत्तकविधिहोमाल्यं कर्मं व्यवस्थापितम् ।
तिस्मन् होमाल्ये कर्माणे वैदिकपन्तैः संपादिते सत्यस्मिनपत्ये वेद-

मन्त्रबलात्मितिम्हितिन्द्वितिषुत्रत्वं समुल्यात इत्ययं धर्मशास्त्रकाराणामिभेतः सिद्धान्तो दृश्यते । यदि दृत्तकविधिहोमो नानुष्ठितः स्यात्तिहि गृहीते प्रतिम्रहीः तृस्वत्वोत्पत्ताविषि पुत्रत्वोत्पादाभावात्तस्यापत्यस्य प्रतिम्रहीतृगृहे दासवद्वस्थात्वयं भवेत् । वैदिकमन्त्रं वर्जयित्वाऽन्यस्मिन् कस्मिन्निषि नैतादश्यघिदिवयटनापटीयः सामर्थ्यमनुभूयते । विवाहविधाविष कन्यादानादनन्तरमञ्यवहितमेव वैदिकपन्त्रहों मोऽश्यं कर्तव्यो भवति । यदि तु स विवाहहोमः परित्यक्तः स्यात्तार्हि सा कन्या सामान्यका स्वीत्यनेनैव क्रपेण पतिकुलसंबिधनी भवेजैव तस्यां भायत्वमुल्यवेत । अयमेवार्था मनुना—

मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चाऽऽसां पजानतेः।

प्रयुज्यते विवाहेषु पदानं स्वाम्यकारणम् ॥ ( ५।१५२ ) इत्यस्मिन्वचनेऽभिहितः । एतदन्यस्मिन्नप्येकस्मिनस्थले वैदिकमन्त्रेरेवतादृशवि-शेषसंपादनस्योदाहरणं पसिद्धतरमस्ति । काष्ठलोष्टपाषाणादिनिार्मतासु देवतापति-मास्वि देवतासांनिध्यसिद्धचर्यं तत्तानमूर्तवेदिकयन्त्रेरेव माणपतिष्ठा करणीया भव-ति । सा ताहशी पाणपतिष्ठा यदाऽकता स्यात्तदा तन्मूर्तेः काष्ठत्वाद्यपेक्षयाऽति-रिकं पूज्यताकारणं देवतात्वं लेशतोऽपि भवितुं न शक्तोति । एवं निरुक्तरीत्या वैदिकपन्त्रबलात्मतिगृहीते मतिमहीतुः पुत्रत्वे समुत्पद्यमाने सति सोऽयं पुत्र इति बुद्धा तत्संवर्धनादि कर्तुं वैदिकधर्मानुयायी मत्येकं मनुष्यः धर्मभावनया निःसं-दिग्धं पवर्तेत । अतो होमानुष्ठानं विना दत्तकविधानं न परिपूर्णतां गच्छतीति शास्त्रकाराणां सिद्धान्तोऽस्ति । स च सर्वथैव योग्य एवास्ति । एवं निरुक्तपका-रेण तदपत्वे पुत्रत्वेन संबन्धेन पतिम्रहीतृकुले पविष्टे अपि तथा जनककुलेन सह पूर्व विद्यमाना ये तस्याक्टिनिमसंबन्धास्तेषु पायः सर्वेषु विनष्टेष्विप केषुाचिद्विषयेषु तत्सबंन्धा अविनश्य यथापूर्व समवातिष्ठन्त एवेति शास्त्रास्य निर्णयः, स चापि युक्त एवेति कस्याप्येतद्ग्रन्थं पत्यक्षयतः पत्यक्षं भवेत् । विवाहविषये या सा-विण्ड्यमयांदा निबद्धा शास्त्रकारैः सा दत्तकपुत्रस्यापि न्यूनाधिकतंशपर्व( पिढी ) संख्ययोभयकुछेऽपि परिपालनीया भवति । विवाहविषय एकशरीरान्वयम् छकसा-विण्ड्चग्रहणस्यावश्यंभावाष्जनककुछे मातृतः पश्चपुरुषेभ्यः वितृतश्च सप्तपुरुषेभ्यः ऊर्ध्व सापिण्ड्चिनिवृत्तिनियमो दत्तकिषयेऽपि जनककुलीयसँतातिवच्छास्रकारै-रङ्गीकृत आलक्ष्यते । पतिग्रहीतुः कुलस्य नव्यस्यैव दत्तकं पति लब्धत्वादिवा-हार्थं त्रिपुरुषसापिण्ड्यं दत्तकस्योकम् । पतिनिधनानन्तरं स्त्रिया दत्तको न मासः । यतस्तस्यास्तादशोअधिकारो नास्तीति दत्तकंगीमांसाकारमतम् ।

तत्समर्थनं च 'न स्त्री पुत्रं द्द्यात्मितगृह्णीयाद्दाऽन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुः ' इति वसि-ष्ठवाक्येन कृतम् । तस्यायमाश्रयः – पत्युराज्ञां विना स्त्री दत्तकं स्वीकर्तुं न श-क्नोति । पत्युराज्ञा च दत्तकस्वीकारसमय एवापेक्षिता । आणि च तादृशीमाज्ञां दातुं पतिमन्तरेणान्यस्य कृत्याप्यधिकारो नास्ति । अतो विधवाया दृश्तकस्वी-कारेऽधिकारो नास्तीति । परंतु 'माता पिता वा द्द्यातां यमाद्भः पुत्रमापदि ' (म० स्मृ० ९ । १६८) इति मनुवचनामुसारेण वसिष्ठपोक्तपतिषेधमपि दूरी-कृत्य विधयाया आपि पुत्रदानाधिकारः प्राप्नोति ।

दत्तकपीमांसाकारेण पुत्रमति।निधिवदौरसदुहित्रभावे कन्यामतिनिध्यनुष्ठानेअपि शास्त्रानुज्ञा वर्तत इत्येवं नव्य एव पस्तावः स्वयन्थे पस्थापितः। अथ च तदाव-श्यकतासिद्धचर्यं पुराणोतिहासान्तर्गता अनेके कथापतङ्गाः स्वमतपुष्ठचर्ये निर्दि-ष्टाः सन्ति । एवंपकारेण दत्तकमीमांसाकारैर्यद्यापे कन्यापरिग्रहाविधि द्विनादिष-माणैः संभूष्यो छे खितस्तथा अपि पुत्रमितिने चे मूँछ भूत हे तुषु दृष्टौ महितायां मानवेन कियमाणस्य समाजकर्तव्यस्य निरन्तरमवृत्तिसंरक्षणाय कन्याप्रतिनिधेस्तादृश्यपेक्षा नास्तीत्यवगतं भवति । छोकव्यवहारसरणावपि कस्मिन्नति काछे कन्यापतिनि-धिपरिग्रहः सर्वेत्र पचलित आसीदिति नाऽऽलक्षितं भवति । पतिग्रहीतृषितुर्धना-दिग्रहणविषये दत्तकस्यातीव निकटः संबन्धोऽस्तीति क्रत्वा सांपतं तद्विषये लोके व्यावहारिका नियमा बहुतरं सूक्ष्माः संजाताः सन्ति । तेषामुपर्युक्तवद्विष-यानुसारेण भेदा भवन्ति । पक्रतग्रन्थे स्थले स्थले टिप्पणीं दत्त्वा तत्ताद्विषयसं-बन्धेनाद्य न्यायालयमसारिता नियमाः के ? ते स्वधर्मशास्त्राम् मूलहेतुभिः कि-यतांऽशेन संख्याः, विसंगता अपि आर्षवचनेभ्य उनीय वद्रचना किपत्यपि योग्याऽस्ति, अथ च लोकव्यवहारानुसारेण नियमरचनां कर्तुं धर्मशास्त्रीयानिय-मानां केषां केषामनादरः करणीयोऽभूदित्यादिविषायिणी चर्चा छवाऽस्ति । तेन व्यवहार शास्त्रास्त्रयोर्नियमानां परस्परैः सह तुलनां क्रत्वा योग्यायोग्यावम-माय सुगमः पन्थाः स्पादिति मे भाति । अत्रैतावदवश्यमुह्रेरूपं मन्ये यन्नन्दुप-ण्डितसद्शान्महतो विदुषः सकाशाद्षि पाण्डित्यप्रकटनावेशाद्धर्मशास्त्रीयमूल-हेत्नां कतिषयेषु स्थलेषु विषयांसः समजनीति भासते । केवलशब्दगतपाणिडत्या-नुसारेणाभिनवार्थवर्णनरूपकोटिकरणे दराभरो मनुजः स्याचे चाहि तदाउनवधान-तया तद्वनस्य मूलोद्देशानुसारी तत्त्वत ऋजुरप्यर्थस्तस्य मनिस नाऽऽवातीति संभिवतुं शक्यमुस्ति । सांपतं केवलमेकस्य पकरणस्य विचारकरणमवाशिष्टम्। तच्च द्वादश्विधपुत्रकल्पनसंबन्धेनेति श्रेथम् । दैदिकवाङ्पयेऽप्यौ-

रसं वर्जियत्वेतरेषां क्षेत्रजदत्तकादिपुत्राणामुछेखाः प्रतीयन्ते । अपि च-क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकाद्य यथोदितान् । पुत्रपतिनिषीनाहुः कियाछोपान्मनीषिणः ॥
(म० स्मृ० ९ । १८० ) इत्यादिवचनसाहाय्येन नैकविषा विपर्यस्तकल्पना
आधुनिकेव्यांवहारिकनीतिश्रास्त्रपण्डितैः प्रमृता अकारिषत । तेषां मते हिन्द्वीयार्याणां स्वीयपुरुषसंतातिपरम्परावर्धनिवषये काऽषि विपरीतेव महतीच्छाऽऽसांचक्रे । अतः केनाषि मार्गेण पुत्रोत्पत्तिकरणविषये तद्धमंशास्त्रकारेस्तान् पत्यतीव तिग्मान्यनुशासनान्यकारिषत । तादृश्यमांद्याः परिपाछयन्तो हिन्दुजनाः
पुत्रोत्पत्त्यर्थं स्वस्त्रीणामाहत्य व्यभिचाराचरणे प्रवृत्तिं किंचिद्य्यमीत्वा जनयामासुः । पुत्रजननपुरतस्ते नीतिशास्त्रीयपवित्रनियमानपि तृणायामसतेत्यादयः ।
हिन्दूनां विवाहपद्यतिकल्यास्ववछोकितासु ताम्यः सकाशादपीद्मेव सिष्यित ।
गान्धर्वराक्षसपेशाचेत्यादिविवाहंसवन्धेनेम एव पण्डिता इत्यं ब्रुवन्ति—हिन्द्वीयानां नीतिविषयिण्यः कल्वना अतीव क्षुद्रतरा आसन् यत्तैव्यभिचारवछात्कारेत्यादिपकाराणामपि विवाहवेषमारोप्य पवित्रेषु धर्मविधिषु तेऽन्तर्माविता इति ।

एतन्मतस्य समयतया खण्डनिवषये सुविशालः स्वतन्त्रो यन्थ एव लेखनीयो भवेदित्यतस्तं मार्गमगत्वाऽत्र केवलं स्थलदृष्ट्येव तिद्वचारणमावश्यकं मन्ये । कोऽप्यथोऽस्तु, स धर्मेणानुष्ठेयतया विहित इत्येवं यदि तिद्वषये धर्मशास्त्र विधिन्वाक्यमालक्ष्येत तदैव वक्तुं युज्येत । राक्षसपशाचादिपकारेविवाहः कर्तव्यः, अथवा पुत्रपतिनिध्यर्थं कानीनगूढजादयः पुत्रा जत्याद्यितव्याः, इत्येवमर्थमिति-पादकानि विधिवाक्यानि धर्मशास्त्रे काप्युपलक्ष्यन्ते किम् ? सम्प्रधर्मशास्त्रयः न्थानां मूल्याहितयाऽऽलोडने क्रवेऽि नैतादृशमेकपि विधिवाक्यं तत्र दृष्टिपथ-मागम्येत । यदि च नैकमि विधिवाक्यमुपलम्यते तिई तादृशमकारेण विवाहक-रणं पुत्रपतिनिध्युत्पत्तिकरणं च नैव शास्त्रसमतं नापि वा तादृशी धर्माञ्चेति स्पष्टं पतियतं । यद्येवं ताई धर्मशास्त्रीययमन्थेषु विवाहमकरणे पैशाचादिविवाहवर्णनं, दायहरणपकरणे कानीनगूढजादिपुत्रवर्णनं च किपर्थं क्रतमित्येवं पश्चः पुरतः साहिजकतयैवोपतिष्ठते ।

तदुत्तरमेवम्—-धर्मशास्त्रिन्दं यद्यपि मानवं धर्मशीलं संपादियतुँ पवत्तं तथाऽपि मानवोऽयं जन्मप्रभृत्येय धर्मशील इत्येवमन्यथाग्रहः शास्त्रकारैर्ने कदाऽ-प्यग्राहि । पत्युत रखलनशीलो मानवः शनैः शनैः शिक्षणं दस्वा धर्मशिलः संपादनीयोऽथ चोचतावस्थां नेतव्य इत्येवमादि तु धर्मशास्त्रस्य गुरूमं

ध्येयम् । तत्र पमादभरेण मानवहस्ताचे केचन पकारा घटन्ते तेषां व्यवस्थापनं, अय चोत्तरोत्तरं मानवहस्तादेवं मकाराः पुनरिप न द्यटेयुः किंवा घटिता अपि नाधिकं घटेयुरित्येतिद्विषये चिन्तावहनित्येवं कार्यद्वयं धर्मशास्त्रस्यैवावश्यं कर-णीयं भवति । एतादृशकार्यद्वयान्तर्गतं प्राथमिकं कार्यं स्खिलिताचरणव्यवस्थापनं तद्वर्पशास्त्रे कुर्वेति सति नान्तरीयकतया तस्मिन्मकरणे भिन्नभिन्नभकाराणां वि-बाहानां प्रतिनिधिपुत्राणां च वर्णनं समागतिमत्येव । राजकीयेऽपराधिदण्डानुशा-सनपकरणेऽपि ( फीजदारीकायद्यापध्ये ) चौर्यव्यभिचारबलात्कारवधादीनां राक्षसीयमकाराणां व्यवस्थापने कते तावता बलात्कारादिकूरकर्पसु पाणिनामु-त्तेजनं दत्तामिति न कोऽपि मन्यते । सत्येवं धर्मशास्त्राण व्याभिचारादिहेयमकाराणां व्यवस्थायां निरुक्तायां सत्यां तत्रैवं तैरेव राजकीयनीतिपाण्डतैर्विपरीतास्तर्काः पत्यत्थापयितव्या इति महदेतददुताश्चर्यास्पदम्। अपराधिदण्डानुशासनीयव्यवस्था-धर्मग्रन्थोक्तव्यवस्थयोर्भध्ये बह्वेशान्तरं दृश्यते । आधुनिकदण्डकपघट्टके वर्णिता व्यवस्था हीतरत्रत्यव्यवस्थावदेवैकाङ्गीनाऽत एवापरिपूर्णा समालक्ष्यते । आधु-निकदण्डको (कायदा) हि बलात्कारादिकारिणं यथापराधं सुतीक्ष्णामतीक्षणां वा केवलां दण्डादिशिक्षां विद्वाति । तत्रापि व्यभिचारकारणीं विवाहितास्त्रयं पति ताइशीमपि शिक्षां दण्डको न वद्ति । किंच पतिहीनया स्त्रिया केनापि सह व्यभिचाराचरणेऽपि तदुभयोः शिक्षाभयं सुतरां नास्ति । अरमद्धर्पशास्त्रेऽ-नेके स्नीसंग्रहणपकरा वर्णिताः, तत्र च सकामां कन्यां तद्वराङ्गाङ्गु छिपवेशेन यो दूषयेतं पत्यपि शासतं न्ययोजि । तत्र विवाहितयाऽथवा विधवया सकाम-याऽकामया वा कयाऽपि स्त्रिया सह व्याभेचारकारिणं पति पखरशासनं विहितं भवेदित्यत्र कीदृशमार्श्यये वद् । एवमगम्यगमनमाचरन्त्याः सकामस्त्रियाः सुतीक्ष्णं शासनं न्ययोजि । अस्पच्छास्त्रकारा एताद्वरदुराचरणविषये राजदण्डभयमुत्पाद्यैव न तूष्णीमवस्थिताः किंत्विह समाजकतबहिष्कारभयं परस्मिश्र यमराजभयं नीचयोनिजननभयं चेत्येवमादीदृक्पातिकनां कते नियोज्य कष्टदानि महान्ति पायिश्वतान्यप्यभिहितानि । ईदृशानि शासनानि पाय-श्चितानि च यः कोऽपि धर्मग्रन्थोकं स्नीसंग्रहणमकरणं पायश्चितपच-ट्रको च पश्येत्तस्य तानि साहजिकतयैव दृष्टिमथमायास्यंन्ति द्वश दुराचरणपसङ्गेरीवेतावत्याः सुदुःसहव्यवस्थाया अवस्थानं शासादृष्ट्या सुतरां साहजिकं न भवेत्किम् । अस्मच्छारुकाराणां शास्त्राणां कार्रिकारि विषये सर्वेस्यादाधिकं कटाक्षः स्यात्तार्हि मानवसमाजे प्रतिसंघं

समाजीवयोगिगुणानां धारणं नैरन्तर्येण कथं स्याद्थ चामिमपातिवंश्यपुरुष उत्त-रोत्तरं ते गुणा निरतिशयशुद्धाः सन्तस्तत्ततःसंघेषु पतीयेरिनत्येतिद्विषये दरीदृश्यते । तिसद्यर्थं च पजासु सर्वथा संकरगरिवर्जनं स्वकर्तव्यतया तैरमाहि । सत्येवं याद्योः प्रकारैः संकरपजा परिवर्धेत मरिपुष्येद्वा ताद्दशब्याभेचारबल्छात्कारादीन् पति धर्मशुद्धवासादिविवाहस्वरूपं कथाभव ते दद्यारिति विचारयेः । सोऽयमथौं यै: कैरस्मद्धर्मशास्त्रीयविषयाणां केवलमुपर्युपरिचरत्वेन विचारः छते।ऽस्ति तेषा-मि मनस्यनायासेनैमाऽऽयातुं राक्नुयात् । तथाऽप्यसावीद्यग्विदुषां मनसि नाऽऽयातव्य इति महच्चित्रम् । आधुनिकर्ण्डकेषु याऽपरिपूर्णता दश्यते सा व्यभिचार।।देना द्षितस्त्रीसंबन्धेन ताहरास्त्रीपूरपन्नापत्यसंबन्धेन वा ज्ञेया। व्यभि-चिरतादिक्रीणां तत्रोत्पनापत्यानां वा मानवसमाजे कीहक् स्थानं कियदादराई वेत्यस्मिन् विषय आधुनिकदण्डकेन नैव सामम्येण व्यचारि । एतादृशस्त्रीणां व्य-भिचारकर्तुपुरुषसकाशाद् यशोहानिपरिपूरणार्थं कियदपि दब्यं नैव लम्यते । यदि च तां क्षियं प्रति विवाहवचनं दच्वा दूषिता चेत्तर्हेवायशोनिरसनिभिति कियद्धनं सम्यते। तथा तादशस्त्रियां व्यभिचारेणापत्यमुलद्येत चेचाई तादशापत्यस्यापि कियत्कालं यावदुदरपूर्विर्लभ्यते । परं तु समाजमध्ये तादशानां स्थानाभावात्तेषा-मुत्तरचारितं सर्वं समाजस्य कलङ्कदाय्येन भवति । एवंपकारेण कुकर्भजातपुत्रा-णामाधुनिकदण्डकेन कियानप्याधारो न दत्त इति हैतोः पत्यहं सहस्राशो गर्भ-पाता भूगहत्या वा जायन्ते । अथ च व्यभिचारिण्यः स्त्रियो गणिकावृत्ति स्वी-कार्याधिकमेव दुरितपङ्के निमन्जन्ति । अथवा स्वदुष्कृतमपलाप्य कुछीनगृहिण्य इव व्यक्तं समाजे संवरन्त्यो अधिकाधिकं संकरं पर्वतयन्ति च । त इमे दुष्परिणामा मूलत एव पतिबन्धिता भवेयुरिति स्त्रीपुरुषयोस्तत्तद्दुष्क्रतविषये पोक्नशिक्षया पायिश्वतेन च सह पर्भशास्त्रेण समाजमध्ये तयोः सुन्यवस्था छापिताअस्ति । परस्परानुमत्या यो कन्यापुरुषी परस्परेण संयुज्येते ताम्यां परस्परेण सह विवाहः कार्य एवं । राक्षसपैशाचिवध्योरप्यसौ नियमोऽस्त्येव । किंत्वत्र सर्वत्र स्थले वधूवराम्यां निधः सदंशाम्यामेवे भाव्यं नतु विसदशाम्याम् । विसदशवरेण सह धितकन्याविवाहविधानं धर्मशास्त्रं नैव कदाश्व पतिपादयति । विसदशवरेण सहापि धार्नेनकन्याविवाहकरणं तादृशकन्याया भविष्यचरिते मना दत्तं चेदनेक-वैद्यायां युक्ततरं प्रतीयेत । कानीनादिपुत्रोत्पत्ती सत्याग्रहे समाजमध्ये तेषां व्यव-स्था कीहशी लापनीयेरेयतरसँबन्धेन नियमवर्णने पस्तुते सति शास्त्रकौरस्ते पुत्राः केवां कुछ किश्व संरक्षणीयास्तथा तेऽपि हि समाजोपकारीणि कार्याणि कर्तु मम-

वेयुरित्येतादृशी दक्षता कैर्महीतव्येरंयेतरसंबन्धन विवेचनमकारि। एतेनःपुरुषैः पुत्रोत्यन्यर्थं स्वस्त्रीमिव्यमिचारोशि कारियत्वम इति हिन्दुवर्मशास्त्रकाराः पितपाद्यन्तीत्येवमनुमानं निष्कण्टुं सुतरामशक्यं नतरां युक्तं च। यद्ययं पकारः शास्त्रीयः
स्यान्त्रशैरसपुत्रास्तित्वे सत्यि कानीनादिपुत्राणां रक्षणसंवर्धनयोः कतत्वस्योदाहरणानि पुराणेतिहासादिषु नोपल्ञवानि जातानि स्युः, परं विधामित्रेणौरसपुत्राणां
श्रते विद्यमानेशि शुनःशेषस्य दत्तकत्वेन परिम्रहः कृतः प्रतिद्धतरोशित । अन्यान्यप्येतादृश्यम्याधिकान्युद्गहरणान्यत्रोद्धर्तुं शक्यानि । परंतु कन्यापरिम्रहविधिस्तु धर्मशास्त्रेण हिन्दूनां मूर्चनि नाश्वरोशित इति सत्यं नु । सत्येवं कण्यमहार्षिभिर्मेनकया परित्यकायाः शकुन्तलायाः कन्यात्वेन परिपालनं केन हेतुना कर्तं
स्यात् ।

धर्मशास्त्रस्य परमरहस्यमीदृशं समस्ति—अनाथं बालकमबला च स्नीत्येतदृद्धं कस्यापि यत्र क्वापि कथमपि लस्यते चेत्तेन तादृशो बालकस्य हिष्याश्च स्वसाम-ध्यानुसारेण पालनं पोषणं संवर्धनं चावश्यं कार्यमेवेत्ययं सर्वसाधारणो धर्मः शा-स्त्रकारैरिमिहितः । तथा स्त्रीदृषणस्यानारसापत्वीत्पाद्वस्य च यावन्तः पकाराः शक्यसंभवास्तावतां तेषां वर्णनं कत्वा तद्दन्तर्गतेन केनापि पकारेण धार्पतस्या उत्पन्नापत्यस्य च व्यवस्थालापनमध्ये धर्मग्रन्थानां पूर्णत्वभेवाऽऽलक्ष्यते । एताव-ता हिन्द्वीयैविवाहार्धमपत्योत्पादनाय चेकोऽप्यनीतिको मार्गो नेव परित्यकोऽम्-दित्येवंपकारकानुमानानिष्कर्षणं बुद्धिवयात्यद्योतकगेवेति बोध्यम् ।

आस्तां नाम । एवं निरुक्तमकारेण हिन्दुधर्मशास्त्रस्य मूठोद्देशाः के ? ताह-शोद्देशानां साफल्याय हिन्दुधर्मशास्त्रकाराणां केषां केषां विचारः करणाहाँ अमूत्, व त एते सर्वे विषया अनादेवेद्यन्थात्क्रया विध्या पादुरम्यन्, धर्मशास्त्रानुसारेण पुत्रस्य स्थानं व्यक्तिजीवितकाले किहशमिरतं । पुत्रमितिनिधिविधरावश्यकत्वं कि-मर्थम् । दत्तक एव कले युगे सर्वश्रेष्ठः पुत्रमितिनिधिः केन हेतुनां ? दत्तकविधिं वर्णयन्तो प्रन्थास्त्रसंबन्धिनः कीहशान् विषयान् पामुख्येण वर्णयन्ति । दत्तको-परि हिन्दूनां क्षेत्रजादिगुत्रकल्यनोपि चाऽऽधुनिकविदुषां कथं कथमित्रपाः स-न्तीत्यादिसंबन्धेनाल्पतोऽस्यां मूभिकायां मया विचाराः पस्थापिताः । तेन च मुदि-तसटीक्रमन्थद्वयस्य रहस्यावगमाय वाचकानां बह्वेव साहायकं भवेदिति मनीषां दढं बद्ध्वा दीर्घायमाणाः सेथं भूमिकाऽनेव परिसमाप्यते । इति शिवम् ।

शके १८६३ मार्गशिषशुद्ध २ बुबवासरे ।

# ॐ तत्सद्बद्धणे नमः। मञ्जरीव्याख्यासंहिता श्रीनन्दपण्डितविराचिता

# दत्तकंमीमांसा।

अभिवन्य जगद्दन्यपदद्वंद्वं विनायकम् । पुत्रीकरणमीमांसां कुरुते नन्देपण्डितः ॥ १ ॥

### ( मञ्जरीव्याख्या )

भारद्वाजं कुलं यस्य शाखा यस्य च बाह्वृची । रमारूया यस्य माता स शंकरो रङ्गनाथभूः ॥ १ ॥ नत्वा दक्षिणकेदारं ध्यात्वा गुरुपदाम्बुजम् । पुत्रीकरणमीमांसां विवृणोति यथामति ॥ २ ॥

इह खल्ववजिगामिषूणामवगमाय दत्तकमीनांसां रिरचिषपुर्नेन्दपण्डितनामा क-श्चित्सुधीः मेक्षावतां पवृत्तिसिद्धये अधिकारिविषयसंबन्धपयोजनह्मपानुबन्धचतुष्टयं दिकः सूचयन् 'सर्वारम्भा हि दोषेण धूबेनाझिरिबाऽऽवृताः' ( भ. गी. १८।४८ ) इति भगवदुक्तेः सर्वस्य कार्यस्यान्तरायग्रस्तत्वं मन्वानः 'मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि मथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्त्यायुष्मत्पुरुषकाणि चाष्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्यु: (पा. म. भाष्यं पृ. १०३) इति महाभाष्यकारोक्तेः पारिष्सितदत्तकविषयकानिबन्ध-मचारपरिसमाप्त्यादिमातिबन्धकदुरिताविध्वंसनाय मदीयाः शिष्या ग्रन्थारम्भ एवभैव मङ्गलं कुर्युरिति शिष्यशिक्षायायनुषङ्गतोऽधीविषूणां मेचिक्षिषूणां मङ्गलाय स स्वेष्टदेवतावन्दन स्थणं शिष्टपरम्परापाप्तं मङ्गलमाचराति——अभिवन्द्येति। वन्द्नं **छत्वा । कमभिवन्दो**त्याकाङ्क्षायामाह—जगदिति । स्वर्गमृत्युपातास्रात्मकस्य जगत्त्र-यस्य वन्धं नमस्करणीयं चरणयुगुलं यस्य तादृशं विष्नहरणदारा सिद्धिपदं गणेशं भीतिषिविनायकारित्यर्थः । अत्र जगच्छब्देन तत्स्थलोका लक्ष्यन्ते मामः पलायित इतिबत्। किं कुरुत इति प्रच्छायामाह-पुत्रीकरणोति। न पुत्रः, अपुत्रः, अपुत्रस्य पुत्रत्वेन संपादनं पुत्रीकरणम् । तस्य भीमांसा ग्राह्माग्राह्मादिविषयको विचारः । वाम् । पुनावि वित्रादीनिवि पुत्रः । 'पुवो ह्रस्वश्च ' ( उणा. ४।१६४) इत्यु-णादिसूत्रेण पूञ् धावोः क्त्रन् पत्ययो धावोश्य हत्वः । पुत्र इति तकारद्वयचिट-

१. एकध्यायङ्कगताष्टिप्रण्यः पृथग्रान्थान्ते निवेश्यन्ते ।

तत्वे तु पुन्नाम्ने। नरकात्त्रायत इति ब्युत्पत्तिर्बोध्या । पुत्राब्द उपपदे 'त्रेङ् पालने १ इति धातोः ' आतोऽनुपसर्गे कः १ (पा. सू. ३।२।३ ) इति करत्यय आहोपः । तथा च पुत्र शब्दनिरुक्तिरुका रामायणे—- पुत्राम्नो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इति मोक्तः पितृन्यः पाति सर्वतः ' ( २।१०७। १२) । इति । महाभारतेऽपि-'पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्विवरं नायते सुतः । तस्मा-त्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा' इति । पुत्र शब्दाद्रभूततद्भावे 'कुम्वस्तियोगे संपद्यकर्तिर च्विः (पा. सू. ५।४।५०) इति सूत्रेण च्विमत्ययः। येन रूपेण पागसतस्तेन रूपेण तस्य भावनं संपादनपभूततद्भावः । ' अस्य च्या ' (षा. सू. ७।४।३२)इत्यनेनेत्त्वे पुत्रीकरण शब्दः ।सिध्यति । वस्तुतोऽपुत्रास्य पुत्रत्वेन संपादनं पुत्रीकरणम् । मीमांसा ' पूज्यविचारः । पूज्यक्षं च विचारस्य श्रुतिसमृतियुक्त्यनु -संहितत्वार्द्वोध्यम् । पुत्रीकरणेत्यनेन ' ज्ञातार्थं ज्ञातसंबन्धं श्रोतुं श्रोता पवर्तते । मन्थादौ तेन वक्तव्यः संबन्धः समयोजनः इत्युकं श्रोतृपवृत्त्यौपियकपाधिकार्या-धनुवन्धचतुष्टयं सूचितंम् । तत्र स्वपितिपाद्यार्थवोद्धारमलङ्घा शास्त्रपवृत्त्ययोगा-दादावधिकार्यपेक्षा । अधिकारिगश्च विषयमन्तरेण पवृत्त्यसमवात्ततो विषयापेक्षा। विषयस्य शक्यपातिपाद्यत्वसिद्धये संबन्धापेक्षा । संबन्धस्य च प्रयोजनमन्तरेणा-पार्थकत्वात्ततः प्रयोजनापेक्षा । अत्र ग्रन्थार्थं जिज्ञासमानोऽधिकारी । पुत्रपति-निधीकरणं विषयः । विषयमन्थयोः मतिपाद्यमतिपादकभावः संबन्धः । पुत्रमति-निधीकरणतत्त्वानिर्णयः प्रकोजनिर्वति । मीमांसेतिपयुद्धानः पुत्रीकरणस्य श्रुत्याद्य-नुसारित्वं समर्थथन्स्वव्यारूपानस्यापि तद्नुसारित्वेन सपमाणतां श्रद्धेयतां शिष्ट-समादरणीयतां च सूचयाते । कुरुते निर्मिमीते । रचयतीति यावत् । रचना च पुगपतिनिधिः केन करा करमे करमात् कीहक् कर्तव्यः कीहशी च तत्रोतिकर्त-व्यतेत्वेवमादिज्ञानानुकृछो वाक्यसंद्रभीच्चारणरूषो व्यापारः । इतोऽमे मन्थस्य करिष्यमाणत्वेन 'वर्तमानसामी व्ये वर्तमानवद्वा ' (पा. स्. ३।३।१३१) सति वर्तमानसपीपे भविष्यति छड् बोध्यः । कः कुरुत इति पश्च आह—नन्देति । मन्द्रिण्डतनामा कश्चित्सुधीः । यो हि विष्णुस्मृतिटीकामणेतृत्वेन मसिद्धः॥१॥

ननु मन्यादिसम्तिषु समृतिचन्द्रिकाव्यहारमयूखादिषु च दत्तकविधिरमिहितो दश्यते । किंच तनापि तान्येव वचनान्युपजीव्यानीति प्रवीचार्यपणीतदत्तकविषय-कृतिवन्धिरेव क्षतकार्याः मेक्षावन्तः स्युः । तथा च किमर्थपयमपूर्वमन्थां- केन कीहक कदा करमे करमात्कः कियते सुतः। विविच्य नोक्तं यत्पूर्वेस्तदशेषमिहोच्यते॥ २॥ तत्राऽऽहात्रिः——

अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रप्रातिनिधिः सदा । पिण्डोदकक्रियाहेतोर्यस्मात्तस्मात्प्रयत्नतः ॥ इति । अपुत्रोऽजातपुत्रो मृतपुत्रो वा ।

अपुत्रो मृतपुत्रो वा पुत्रार्थं समुपोष्य च । इति शौनकीयात् । बन्ध्यो मृतप्रजो वाऽबीति पाठान्तरम् ।

रम्भप्रयास इत्यजाऽऽह—केन कीद्दागिति । यद्यपि मन्वादिसमृतिषु 'अपुत्रेणैव कतंब्यः, नैकपुत्रोण कर्नव्यम्, आपत्काले तु कर्तव्यम्, पिण्डोद्कित्त्रियाहेतीनां मसंकीर्तनाय च, यस्पात्तस्मात्वयत्नतः, बाह्मणानां सपिण्डेषु, इत्यादिभिः क्रमेण
केनाधिकारिणा, कीद्द्रगः, कस्मै प्रयोजनाय, कस्पात्—हेतोः, कश्च कियतापित्येवं
पूर्वेः पण्डितैः पुत्रापतिनिधिर्विवृतस्तथाऽपि स सामान्यत एव विवृतो न विशेष्
पतः । यथा—अपुत्रेणेत्यपुत्रापदेनासंजातपुत्रो मृतपुत्रो वाज्यवोभावपि प्राह्मी ।
तथा द्दाम्यामपुत्राम्यामेकः पुत्रीकर्तु शक्यो न वा । एकेनैवापुत्रेण निमित्तमेदाद्दी दत्तकौ प्राह्मी न वा । दातुः प्रात्यहीतुर्वाऽऽपत्तौ सत्यामित्पादिविशेषक्रपेण
न विवेचितम्, मया तु तत्सकलमत्र प्रन्थे मीमांसापूर्वकं विचारं छत्वा विभज्यो ।
च्यते । अतः सक्रले।ऽपं मेऽन्वर्थाभियानदत्तकपीमांसाप्रन्थारम्भक्केश इत्यर्थः ॥२॥

पुत्रीकरणविषयेऽत्रिवचनं प्रमाणत्वेन निर्दिश्वतीत्याह—तत्रेति । अपुत्रेणेवेति । अविद्यमानः पुत्रो यस्यासावपुत्रः । 'नजोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चौत्तरपद्छोपः ' (पा० सू० २।२।२४ वा०२) इति वार्तिकेन बहुत्रीहिसमासो विद्यमानपदछो-पश्च । पुत्रस्याविद्यमानता च देधा संभवति । तदनुत्पच्या, उत्पद्य मरणेन च । सोमयविधाऽप्यविशेषादिह गृह्यत इत्याशयेनाऽऽह—अपुत्रः—अजातपुत्रो मृतपुत्रो वेति । तथा चापुत्रेणेत्यत्रत्यनजः सामान्यतोऽमावार्थकत्वं पर्यवस्थित । अत्रेवार्थे शौनकवचनं संवाद्यति—अपुत्र इति । अत्रापुत्रपद्देनवाजातपुत्र इत्यर्थो मासः । मृतपुत्रशाङ्गस्य पार्थकयेन महणात् । अन्यथाऽपुत्रपद्देनवाजातपुत्रमृतपुत्रयोः संमहान्मृतपुत्रस्य पृथमुक्तेस्वो विफलः स्थात् । शौनक्रीयवचने 'अपुत्रो मृतपुत्रो वा ' इत्यस्य स्थाने 'वन्ध्यो मृतमजो वाऽपि ' इति पाठान्तरं दृश्यते ।

तत्र वन्ध्य इत्यस्याजातसंतान इत्यर्थः । 'बन्ध्याऽष्टमेऽधिवेत्तव्या ' (म॰ स्मृ॰ ९८१) इत्यन्न वन्ध्याशब्दस्य तथार्थकत्वस्य दर्शनात् । तथा चाजातसंतान-स्याप्यजातपुनात्वसाम्याद्वन्ध्यशब्देनाजातपुत्र एवोच्यत इति बोध्यम् । एवं चापु-त्रेणेत्यत्रापुत्रपदेनासंजातपुत्र एव वा मृतपुत्र एव वा गृसत इति नाऽऽद्राहः । वेनासंजातपुत्रस्यापि दत्तकपुत्रद्राहणं शास्त्रविहितं सिध्यति ।

अनेदं चिन्त्यते-द्वेधा ह्यसंजातपुत्रता संभवति । साक्षात्परम्परया च । तत्र सरयपि दारपरिग्रहे पविबन्धकदुरितवशात्पुत्राजननेन जायमानाऽसंजातपुत्रता-, ऽऽद्या । द्वितीया तु द्वारपरिग्रहाभावादेव तदजननेन भविष्यन्ती । तत्र कीद-श्यामर्रंजातपुत्रतायां सत्यां दत्तकपुत्रग्रहणं शास्त्रीयं, कीदृश्यां च नो, अथवोभय-विधायामपि तस्यां शास्त्रीयमेव तादीति । अत्र केचिन्छिष्टाः-संयोगवद्विषयोग-स्यापि विशेषावगतिहेतुत्वेनावत्सा धेनुरानीयतामित्यत्रेव संभावितपुत्रजननयोग्य-तायामर्थाद्वारपरिग्रहपूर्विकायामेवासंजातपुत्रातायां दत्तकग्रहणं शास्त्रीयं भवति, नतु दारपरिग्रहाभावपूर्विकायानसंजातपुत्रतायानित्याहुः। तस्यायं भावः । सवत्सा धेनुरानीयतामित्युक्ते गौरेवाऽऽनीयत इति हि पसिद्धम् । अत्र वत्सशब्दो गोबा-छकस्य वाचकः । 'वत्सौ तर्णकवर्षी द्वौ १ इत्यमरकोशात् । गोबाछकव्यतिरिक्ते वत्त्रश्चरपयोगस्त्वौपचारिकः । धेनुशब्दस्तु धयति सुतानिति व्युत्पच्या 'धेनुर्गा-मात्रके दोग्ध्न्याम् इति हैमाच्च नवपसूतगोमहिषीस्त्र्याद्यनेकार्थस्य वाचकः । एवं त्ति यदत्रानेकार्थकस्यापि धेनुशब्दस्य विशेषार्थवाचकत्वं दृश्यते तद्वत्ससंयोगेन वत्सत्वनिरूपके गोरूपेऽर्थविशेषे धेनुशब्दस्य व्यवस्थापनाद्भवति । तथा च यथा संयोगोऽर्थविशेषावगतिहेतुर्भवति तथा विषयोगोऽप्यर्थविशेषावगतिहेतुरिष्यताम् । संयोगपूर्वंकत्वाद्दिमयोगस्य । तथा चावत्सा धेनुरानीयतामित्युक्तेअपि संभावितव-रससंयोगिका गौरेत्रोपस्थाप्यते । गोरन्यत्र महिष्यादौ वत्ससंयोगाभावेन तत्पूर्वक-स्य विषयोगस्यासंभवात् । तद्वदजातपुत्रेण पुत्रमातिनिधिः कर्तव्य इति विहिते संभावितपुत्रजननयोग्यताकः कतदारपरिग्रह एवोपस्थाप्यते । पुत्रजननयोग्यताया दारपरिमहपूर्वकत्वेन तत्रैव संभवात् । एवं च कतदारपरिमहस्यैवासंजातपुत्रस्य दत्तकग्रहणे शास्त्रीयोऽधिकारः, नत्वऋतदारपरिग्रहस्यासंजातपुत्रस्य । तत्र दारप-रिम्रहाभावेन तत्पूर्विकायाः पुत्रजननयोग्यतायाः सुतरामसंभवात् । ततश्च न स्नातक ब्रह्मचार्यादे देन कमहणे अधिकार इति वदन्ति । परंतु नैवं स्पष्ट संपितितेनष्पलन्धेषु सिन्धुद्वयसंस्कारकीस्तुभस्मृतिचान्द्रकापभृतिषु दत्तकविषयकेषु

### अपुत्रेणेत्यपुत्रताया निमित्तताश्रवणात्पुत्राकरणे प्रत्यवायोऽपि गम्यते ।

धर्मशास्त्रिनिबन्धेषु काप्युरुम्यते । तस्पानेदं समादरणाईम् । पत्युताकतदारपरि-ग्रहाम्यां शंकरात्मजवेतालभैरवाम्यामुभाम्यामप्येकस्यैव पुत्रीकरणे लिङ्गं कालिका-पुराणस्थं वेतासभैरवारूपानमुदाहरतेतद्यान्थस्ता नन्दपण्डितेनास्तत्रारपरियह-स्यापि दत्तकग्रहणेऽधिकारोऽस्तीति सूचितिमत्यमे वक्ष्यते । त्रिविधं हि कर्पं नित्यनैमित्तिककाम्यमेदात् । तत्र निमित्तसयोगेन विधीयमानं नैमित्तिकम् । ताहरानैमित्तिककर्भविधायको नैमित्तिकविधिः। स च निमित्तसद्भावे स्वबोष्यार्थ आवश्यकपबृत्तिसंपादकः । यथा राहृपरामे स्नायादिति । अत्र राहृपरागे सित स्नायादिति वाक्यार्थबोधाद्राहूपरागः स्नानै पति निमित्तम् । स्नानं च तिनिमि-त्तकमवश्यकर्तव्यतया विधीयते । यदि पुना राहूपरागरूपे निमित्त उपस्थिते साति नरो न स्नायात्तदा राहूपरागजन्यः पुरुषीनष्ठे।ऽशुचित्वारूयदोषः परिह्रतो न भवे-दथ च स्नायादिति विहितस्नानाकरणेन पत्यवायश्चोत्पद्येत । पत्यवायो नामाऽऽ-गामि पापं क्लेशादिदींषो वा । छते च स्नाने तेनोत्पन्नदोषः परिहियते, उत्पतस्य-मानश्च पतिबध्यत इत्युत्पचोत्पत्स्यमानदोषद्वयविरहः सिध्यति नेमित्तिकेन । अत एव च 'तदनुष्ठाने फलविशेषजनकरवे सति तदननुष्ठाने मत्यवायजनकरवम् १ इति नैमितिककर्भं छक्षणं निबध्ननित धर्मशास्त्रनिबन्धकाराः । एवं पक्रतस्थले 'अपूत्रेण पुत्रमातिनिधिः कर्तव्यः ? इत्यत्र सिद्धसाध्यसमिष्याहारन्यायेनापुत्रतायां सत्यां पुत्रीकरणं कुर्यादिति वाक्यार्थपर्यवसानादपुत्रताया निमित्तरवं पुत्रीकरणस्य च नैिमित्तिकत्वमवगम्यते । एवं सत्यपुत्रातायां निमित्ताभूतायां सत्यां यदि पुत्रीकरणं न कियेत चेद्विहिताकरणजन्यः पत्यवायः स्यादित्याशयवानाह-अपुत्रेणेत्यपुत्रता-या इत्यादि पत्यवायोऽपि गम्यत इत्यन्तम् ।

नन्वहरहः संध्यामुपासीतेत्यादौ नित्ये न किंचित्म छं श्रूयते । एवं चेद्म छे न कस्यापि मवृत्तिः संभवेत्तथा चोपासीतेति विधिरनर्थकः स्यात् । तत्सामर्थ्यात्त्र तदनुष्ठाने सति पत्यवायानुत्पात्तः फछं कल्प्यते । ततश्च यद्धियाय पत्यवायोत्पत्तिः पतिषद्धा तदकरणे 'संध्याहीनोऽश्चाचिनित्यमनर्हः सर्वकर्मसु' इत्युक्तपत्यवायोत्प- तिरित्यर्थब छादेवाऽऽयातीति युक्तं नित्यस्याकरणे पत्यवायजनकत्वम् । यद्यपि 'धर्मेण पापमपनुद्ति' इति श्रुतोनित्यस्य दुरितक्षयाख्यं फछं संभवति तथाऽपि 'नि-त्यनेभित्तिकेरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् ' इत्यादिव चनान्तित्यनेभित्तिकोभयसाधारणं तत् । असाधारणं फछं नास्तीत्यत्र तात्पर्यम् । अत एव निनिभित्तत्वे सत्युपा-

#### 8

## पुत्रोत्पादनविधेर्नित्यतया तल्लोषस्य प्रत्यवायानिमित्ततापर्यवसानात् ।

चिंदुरितक्षयाविरिक्तासाधारणफलाजनकत्वे च सवि तद्नाचरणे पत्यवायजनकं नित्यमिति नित्यकर्मलक्षणं वदन्त्याभियुक्ताः । यत्र यद्करणे दोषप्रतिपादकं वचनं साक्षाकोपलम्यते तत्र फलबलकल्प्यं दोषश्रवणमिति ध्येयम् ।

नैमिचिकस्थले तु गहूपरागमयुक्तगुरुषगताशाचित्वारूपदोषपारिहारः फलं स्ना-नविधेः संभवतीति कथं नैमित्तिकस्याकरणे पत्यवायजनकत्वमित्याशङ्क्य नैमि-त्तिकस्य नित्यत्वमपीत्यत्र पमाणं द्शीयतुमाह-पुत्रोत्पादनविधेरिति । अयं भावः-भिक्षामहेत्यत्राटनेन भिक्षां पाष्नुहीति भिक्षाटनविधिवत् 'ऋतुकालाभिगामी स्यात्र (म०स्मृ० ३।४५) 'पुत्राधी संविशेदार्ववे स्त्रियम् । ( म०स्मृ०३।४८) 'तस्मिन्युग्मासु संविशेत् १ (या० स्मृ० ३।७९) इत्यादिभिर्योऽयमृतौ भार्यागम-नेन पुत्रं भावयोदीत पुत्रोत्पादनविधिरभिहितः स किमपूर्वो विधिनियमः परिसं-रूपा वा । उच्यते-न तावद्यमपूर्वी विधिः । भार्यागमनस्य रागतः पाप्तत्वात् । नापि परिसंख्या । स्वार्थहानिपरार्थकल्पनापाप्तवाधात्मकदोषत्रयग्रस्तत्वात् अतोऽषं 'समे यजेतेतिवत्पक्षेऽपाप्तां शपूरणफलको नियमविधिरिति पतिपेदिरे न्या-यविदः। तत्र यदा स्वेच्छयवर्ती भाषांगमने पवर्तते तदेदं वचनमुदास्ते । स्वार्थस्य पाष्ठत्वात् । यदा तु ऋतौ भार्यागमने नैव पवर्तते तदा ऋतौ कि।यं संविशेदिति स्वार्थं विधत्ते । तदानीं स्वार्थस्यापाप्तत्वात् । अनृतौ गमननिवृत्तिस्त्वार्थिकी विष-मदेशनिवात्तिवत् । 'ऋतौ भार्याभिगमनेन पुत्रोत्पत्तितिसद्धेरनृतावभिगमनेन पुत्रोत्पादनं यथाशासं न स्यादिति । अत एव 'ऋतुसातां तु यो भार्या संनिधी नौषगच्छ-ति । घोरायां म्ह्यणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः इत्यतावगमने दोषश्रवणं संग-च्छते । यदि चात्र परिसंख्या स्यात्तदाऽनृतौ न गच्छेदिति ऋतुभिने काछे गप-निवेधेनती गमने न विविनांपि पविवेध इति ऋतौ गमनागमनयोदीपापादकत्वा-भावादतावगमने दोषश्रवणं न संगच्छेत । तस्मान्न परिसंख्या, किंतु नियम एव । प्तेन ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यत्र स्वर्गफळवहतौ स्व्यभिगमनेन पुत्रं भाव-येदिति पुत्रोत्पत्तिफलभवणेनास्य विधेः काम्यत्वराङ्कग्डपि निरस्ता । यतः फले-च्छुं मित काम्मस्य विधानात् । ततश्च यः फलेच्छुः स काम्यं कर्म करोति विहितं फलं च लमते । यस्तु फलानिच्छुः स न करोति न च फलं लमते नावि पत्यवायं भजते । तं पति विद्विधानामावात् । अत एव ' तद्नुष्ठाने

विहितफलजनकत्वे सित तद्ननुष्ठाने भत्यवायाजनकम् ' इति काम्यलक्षणं वर्ण-यन्ति धर्मशास्त्रनिबन्धारः । सत्येवं यद्यस्य पुत्रोत्पादनिविधेः काम्यत्वमिषेते स्यात्तर्शननुष्ठाने पत्यवायजनकत्वं श्रूयमाणं न श्रावितं स्यात् । यतश्च श्रावयति तस्मादस्य विधेः काम्यत्वं नैव शक्यशङ्कम् ।

नापि नैमित्तिकत्वम् । राह्पराग इव निमित्ताश्रवणात् । किंतु नित्यत्वम् । अतु कारकरणे दोषश्रवणात्करणे पर्वष्यवणात् । अस्तु वारकरणे दोषश्रवणात्करणे फल्छ्यव-णाच संयोगप्रथयत्वन्यायेन नित्यकाम्योभयत्वपत्वम् । न नैवं नित्यकाम्याभिहोत्व-विलिखः प्रयोगो भिन्नः काम्यः प्रयोगश्च भिन्न इति प्रयोगभेदः स्यादिति वा-च्यम् । एकस्य कर्मणः काल्पोदेन कर्मोदेन वा विना द्वौ प्रयोगो न संभवतः । न चात्र काल्पोदः संभवति । नित्यकाम्ययोः पुत्रोत्पादनकर्मणोरुमयोरप्यृतकाल एव विधानात् । नाष्यत्र कर्तृभेदोऽस्ति । यद्यपि काम्यं परित्यच्य केवलं नित्य-मनुष्ठातुं शक्यं तथारपि काम्यमनुतिष्ठासुना नित्यस्य परित्यक्तुमशक्यत्वात् । अतः कर्त्रेक्यात्कालेक्याच न प्रयोगभेदः संभवति । अतः एव नित्यकाम्योभय-त्वपत्वेरपेकादशीव्रतस्य न प्रयोगभेदः किंतु सल्हदेवानुष्ठानाभिति कालमाधव ए-कादशीपकरणे सिद्धान्तितं संगच्छते । संगच्छते च पूर्वमीमांतायां षष्ठाध्याये द्वितीयपादे शेषे 'बाल्लणस्य तु सोमविद्यापजमृणवाक्येन संयोगात्' (पू०भी० ६। २ । ३१ ) इत्यधिकरणे प्रजामुत्यादयेदिनि प्रजोत्यादनस्य ' अनुत्याद्य सुतान्व लोकं गच्छति ' इति स्मृतेरकरणे दोषश्रवणात्काम्यत्वनिराकरणेन नित्यत्वस्य वोषवणनम् ।

यदि पुनर्नित्यकाम्योभयरूपस्यैकस्यैव कर्मणः कालकर्तृभेद्मन्तरेणेव भेदेनानुष्ठानं संभवेत्तदा काम्यत्विनराकरणमनुष्पनं स्यात् । एवं ज्योतिष्ठोभेन स्वर्गकामो
यजेतिति कामसंयोभेनाऽऽम्नातस्यापि 'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ' इति वीस्ताश्चेतिन्त्यत्वमेव न् काम्यत्विभिति बोध्यम् । सोऽयं पुत्रोत्पादनविधिः । अयभेव नैयमिकपुत्रोत्पादनविधिरिति स्नृतिषु प्रसिद्धः । तद्दत् ' अपुत्रेणेव कर्तेव्यः '
इत्ययमपि पुत्रोत्पादनविधिरिति स्नृतिषु प्रसिद्धः । तद्दत् ' अपुत्रेणेव कर्तव्यः '
इत्ययमपि पुत्रोत्पादनविधिः । तत्रैतावान् विशेषः । नैयाभिकपुत्रोत्पादनविधिर्मुरूपः । अयं पुनर्मुक्याभावे प्रतिनिधिरिति न्यायेन गौणः । तस्यैतस्य विधेनैिनतिकत्ववित्यत्वमप्यस्ति । नित्यत्वं च विष्तादिभिरष्टभिः पकारैर्भवित । वे
साष्टी पकाराः संग्रहकारेण पदार्शिताः——

नित्यं सदा यावदायुनं कदाचिद्विकमेत्।

### नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति पुत्रसामान्याभाव एवालोकताश्रवणात् ।

इत्युक्त्याऽतिक्रमे दोषश्चतेरत्यागचोदनात् । फलाश्चतेवीप्सया च तन्तित्यामिति कीर्तितम् । इति ।

नित्यशब्दादीन्यष्टौ नित्यत्वसाधकानीति तद्रथः । एतद्रन्यतमेन येन केनापि साधकेन नैमित्तिकस्य सर्वत्र नित्यत्वं भवति । एवं च नैमित्तिकस्य सर्वदा नित्य-नैमित्तिकोभयरूपत्वमेव नतु कदाचिद्रपि केवलनैमित्तिकत्वम् । तत्र नैमिश्विकत्वां-शेन फलविशेषजनकर्त्वं नित्यत्वांशेन च पत्यवायजनकर्त्वं भवति । अत एवां-शद्वयघटितमेव नैमित्तिक उक्षण मुक्तं माक् । यस्य कर्मणो । नीमित्तं न श्रूयंते किंतु केवलं वीप्साद्यष्टकान्यतमेन नित्यत्वं भवति तदेव नित्यमिति नित्यनैमित्तिकयो-भेदो बोध्यः। अत एव नित्यकर्पलक्षणे निर्निषित्तत्वे सतीत्युकं पाक्। पछते नापुत्रस्य लोकोऽनुत्पाद्य सुतानिति चातिकमे दोषश्चतेनित्यत्वम् । तथा च नैमि-क्तिकपुत्रीकरणविधेरनुष्ठानेऽभजस्त्वपयुक्तद्रोषपारिहारः फलं राहूपरागजन्याशुचित्वा-रूपदोषपरिहार इव स्नॉनंविधेः । अत एवोक्तं पुत्रदानसंकल्पवाक्ये 'तवामजस्त्व-पयुक्तदोषपारिहारार्थं पुत्रदानं करिष्ये ' इति पयोगकरिः । इद्येव चापजस्त्वपयु-कदोषकल्पनायां प्रमाणम् । पुत्राकरणे च प्रत्यवायोत्यत्ति।रित्युत्वचोत्पत्स्यमानदो-षद्वयराहित्यं सिध्यति नैभित्तिकानुष्ठानेन । एवं च पुत्रोत्पादनविधे:-पुत्रीकरणवि-धेः । नित्यतया-नैभित्तकत्वेऽभि नित्यतया । तल्लोपस्य-गौणपुत्रोत्पादनलोपस्य । मत्यवायनिभित्ततापर्यवसानात्-अलोकतारूयमत्यवायहेतुतातात्वयात्, इत्यर्थ इति बोध्यम् ।

तत्र पुत्राकरणे पत्यवायोत्यची पमाणं दर्शायतुमाह—नापुत्रस्येत्यादि । पुत्ररहि-तस्य छोकपाँप्तिने भवतीति तदर्थः । ' अनुत्याद्य सुतान्० अपुत्रस्य न भोक्त-व्यम् १ इत्यादिस्मृतयोऽष्यत्रानुसंघेयाः ।

निवदमलोकतादिदोषपदर्शनं गौणमुल्यन्यायेन मुल्यपुत्राभाववत एव कि न
स्यात्। तथा च दत्तकपुत्राकरणेऽपि न कश्चित्पत्यवायमसङ्ग इत्याश्रङ्कायामाह—
पुत्रसामान्याभाव इति । यदि चेयमलोकता मुल्यपुत्राभावविषय एवेष्येत तदा ' नानौरसस्य लोकोऽस्तिं' इत्येव स्पष्टमवश्च्यत् । किं पुत्रेति सामान्यमयोगेणेत्यर्थः। ततभेयमलोकता गौणपुत्राभाववतोऽपि गले पततित्याश्चायः। यथौरसपुत्रजननेनायं जन्यतः संबद्धात्पितृणान्मुच्यते तथा गौणपुत्रजननेनापि मुच्यते। तत्रापि श्रुतौ सामान्यपुत्रपद्मभेगादेवेति तां श्रुतिं पठति -जायमानो वा इत्यादि । जायमान उत्पद्धमानो बाह्यणे दिजः। बाह्यणग्रह्णस्य त्रैविणिकोपलक्षणात् । जन्मना सहिंदि-

'जायमानो ह वै बाह्मणिसिभिर्स्नणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यहोन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी च ' इत्यत्रापि पुत्रसाभान्यस्याऽऽनृण्यहेतुताश्रवणाच्च ! अपुत्रेणैवेत्येवका-रेण पुत्रवतोऽनिधकारो बोधितः । अनेन—

देविषितृऋणैक्षिभिः संबद्ध एवाभिजायत इति तद्धः । हेति पसिद्ध्यर्थः । वा इत्यवधारणार्थः । ब्रह्मचर्येण ऋषिम्य इत्यस्य ब्रह्मचर्येण हेतुन्ष्यृंणेम्यो मुच्यत इत्यर्थः । उत्तरत्र 'एव वा अनुणो यो ब्रह्मचारी ' इति ब्रह्मचर्यस्याऽऽनृण्यहेतु । ताभिधानात् । एवमेव ' यज्ञेन देवेम्यः पज्या वितृम्यः ' इत्यत्रापि बोष्यम् । एवं च—एव वा अनुण इत्यादि पूर्वार्धस्यैव व्याख्यानं ज्ञेयम् ।ः यदि चेयमानृण्य-हेतुतौरस्राविषायिण्येव स्याचदा गौणमुख्योभयसाधारणार्थपतिपादकपुत्रपद्मयोग-स्वारस्यभङ्गापतिः । ततश्चाऽऽनृण्यहेतुताऽपि स्वरस्रतो गौणपुत्रेऽपि लगतीति भावः।

अपुत्रेणवेत्येवकारेणेति । अपुतं मित पुत्रमितिनिधीकरणविधानादपुत्रस्य दत्त-क्रमहणाधिकारः सिध्यति । तद्दिन्वतेनैवकारेण च पुत्रवतोऽनिधिकारः सूचितः । विशेष्यसंगतैवकारस्यान्यव्यवच्छेदार्थकत्वेन पुत्राभाववतोऽन्यास्मिनपुत्रवति दत्तक्रम-हणाधिकारसंवन्धस्य निवृत्तिबोधनादिति भावः । तदाह—पुत्रवतोऽनिधिकारो बो-धित इति ।

अनेदं बोध्यम्—अपुनेणेत्यनत्यपुनपदेन मुख्यपुन एव गृह्यते, नतु गौणपुनः ।
गौणपुनपदार्थपितिद्धिंपुनेणेवेत्येतद्दाक्यार्थबोधोत्तरभेव । एतद्दाक्यार्थबोधन्यन्यक्षेतद्दाक्यचटकपदार्थबोधोत्तरमेवेत्यपुनेणेत्येतद्दाटकपुनपदार्थबोधकाळे वाक्यार्थबोधस्यैवामावेन गौणपुनस्य तदानीं सुतरामपितिद्धेः । बाळंभटचां पृष्ठे (६९२) 'आतिदेशिकपुनत्वस्य पत्न्यामपि सत्त्वेन तदाऽपि तद्महणानापत्तेश्व' इत्युक्तेश्व । अस्यायमर्थः—यदि पुनपदेन मुख्यपुन इव गौणपुन्नोऽपि गृह्येत तदा गौणपुनामावक्ता
पुनपतिनिधिः कर्तव्य इत्यप्यर्थः स्यात् । तत्रश्च तदाऽपि—मुख्यपुनामावकाळेऽपि
तद्महणानापत्तेः । दत्तकमहणापाप्तिरित्यर्थः । तत्र हेतुनाह—आतिदेशिकेत्यादि ।
आतिदेशिकपुनत्वस्य पत्न्यामप्युक्तत्वात्सत्त्वेन तस्य गौणपुनावत्त्वेन गौणपुनामाववत्त्वस्य वक्तुमशक्यत्वादिति । 'अपुना पुनुवत्पत्नी' इत्यतिदेश इत्यपि तन्नेवेक्कम् । तथा च मुख्यपुनामाववत एवाधिकारमितपादनात्तत्संगतेवकारेणापि मुख्यपुन्नवत्तः
प्वानंधिकारो बोधित इति । अत एव भिताक्षराटीकायां बाळंभद्द्यां ( बनारसन्तेनस्वानंधिकारो बोधित इति । अत एव भिताक्षराटीकायां बाळंभद्द्यां ( बनारसन्तेनस्वानंधिकारो बोधित इति । अत एव भिताक्षराटीकायां बाळंभद्द्यां ( बनारसन्तेन-

# ' माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापादि ।

परम् । पितिनिधिपद्समिभिन्याहारेण तथैव लामात् । ' एवेन ताह शपुत्रवतोऽनिकारः सूचितः ' इति चोकं संगच्छते । ततश्च इत्तके गृहीतेऽपि यदि पुतर्रसकाम्तरिष्वृक्षा स्यात्तदा सोऽपि सिध्यत्येव । गोणपुत्रवत्यधिकारपयोजकस्य मुख्यपुत्रामाववत्त्वस्य सत्त्वादनिधिकारपयोजकस्य मुख्यपुत्रवत्त्वस्यासत्त्वाच । ' एष्टन्या
बहदः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वजेत्' इति पुत्रबहुत्वपशंसकार्थवादानुरोशान्मुख्यपुत्रोत्पादन एव गोणपुत्रोत्पादनेऽपि वारं वारं पवृत्तेर्द्वारत्वाचेति भाति । अत्र
अन्यकारसंगत्यपेक्षायामौरसद्त्वकयोः समवाये धनमहणविचारमक्षकः मूल्यमन्य
प्वामे 'पुत्रोत्पत्तावौरसाभावस्यापि विशेषणत्वात्' इत्युक्तिस्वारस्येन तथाऽधोंऽवगम्यत इति श्रेयम् । एवं दत्तके सत्यपि दत्तकान्तरस्वीकरणं युक्तिबलादायातमपि
बाबदाचितकं पनाणिनिति न्यायमनुसरन्तो मनुयाज्ञवल्क्यस्मृतिचन्दिक्षामृतिषु
वान्यतमेषु निवन्धेषु स्पष्टमेवमनुपल्लमादनु।चितिमतिनिति मन्यन्ते मान्यतमाः शिष्ठाः
इदानीं लोकं कापि दत्तकपुत्रदयपरिमहस्यादश्यमानत्वात्मत्युत तत्र द्वेषदर्शनाच ।
' औरसस्य मुख्यत्वम् ' (म० स्मृ० ९ । १६६) ' दत्तकस्य तु गीणत्वम् '
(म० स्मृ० ९ । १८०) इति स्मृतेर्श्वयम् । अनेन—पुख्यपुत्रवतोऽनाधिकार वेष्यनेन ।

माता विता वा दद्यातां यमिद्धः पुत्रनापदि ।

सहशं पीतिसंयुकं स श्रेयो दिन सा पार ' (म० स्मृ० ९ । १६८)
प्रसङ्गाद्रस्य स्थाकस्य पितपदं व्याख्यानं कियते । अत्र दानिकयाकर्तृत्वे श्रयः करुषाः । मातापितरावुमी समुद्धित्य कर्राराविति मातापित्रीः समुद्धियः । केवछा वा माता कर्णी केवछः पिता वा कर्तिते । तथं 'शुक्रशोणितसंभवः पुत्री मातापितृनिमित्तकस्तस्य पदानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरी प्रभवत इति वचनान्मातापित्रीः समुद्धयः । मातापितृभ्यामुभाभ्यां परस्परानुमत्या दत्त इत्यर्थः । वाश्वद्ध्यस्त्योमांतापित्रीरन्यतरमहणेन विकलार्थः । तथा च केवछमात्रा केवछपित्रा वा
दत्त इति त्रयः कराः । एवं च मातापितृभ्याम् , अन्यतराभावेऽन्यतरेण वा विधिपूर्वकं दत्तः पुत्री दत्तको श्रेय इति यावत् । अत्र मातापितरी मुख्यी जनकावेव गुः
सेते, नतु गीणी पाछकी । गीणमातापित्रीः पितादिहि माता पिता वेत्यादिवाक्यार्थः
देवि, नतु गीणी पाछकी । गीणमातापित्रीः पितादिहि माता पिता वेत्यादिवाक्यार्थः
देवि, नतु गीणी पाछकी । गीणमातापित्रीः पितादिहि माता पिता वेत्यादिवाक्यार्थः
पितृपद्मार्थवेषकाछे वाक्यार्थवेषविक्षेतदाक्याद्ध ह्यात्रस्य स्वर्थवेषविक्षाने त्रवेति मातापितृपद्मार्थवेषकाछे वाक्यार्थवेषविक्षाने गीयमातापित्रीः सुरुप्यविक्षाने प्रमिति द्वानी

पथात् गौणमातापित्रे।रुपस्थितावपि मथममुपस्थितौ मुख्यौ मातापितरौ गृहीत्वा तयोदीनाकियायां कर्तृत्वेनान्वये जातेऽधुना दानिकयाकर्तृत्वेनाऽऽकाङ्क्षाया अभा-वेनोपस्थितावपि तौ गौणौ वराताइनन्तरमागताधवनेष्कत्वपानान्वीतः । तथा च मुरुपयोरथांज्ञनकयोरेव मातापित्रो: पुररदात्रवमि।हितं भवति । तेन च पाछक-योर्मातापित्रोः पितामहादेवी पुत्रदानाधिकारो नास्तीति सूचितम् । अत एव पा-**छितस्य पु**तरस्यान्यस्मै दानं पालक्यातापितृभ्यां, पितामहेन वा पौतरस्यान्यस्मै दानं नैव कर्तंब्यं भवंति । अद्भिरिति । दत्तकविधेरुपछक्षणम् । वासिष्ठशौनकाद्यकवि-धिनोदकपूर्वकं दत्त इत्यर्थः। अनेन विधिपूर्वकमपारिगृहीतस्य दत्तकपुररत्वं नास्तीति सूचितम् । अत एव वृद्धवनु:-'अविधाय विधानं यः परिगृह्णाति पुत्रकम् । वि-वाहविधिभाजं तं न कुर्याद्धनभाजनम् १ इति । परिग्रहविधि विना गृहतिस्य वि-वाहमात्रं कार्ये नतु धनदानं, किंतु तहर पत्न्यादय एव धनमाजः पिण्डदाश्च । विधि विना तस्य पुररत्वानुत्पादादित्याचित्रान् । पुररामिति । पुत्रत्वं नाम जन्यपुं-स्त्वम् । तद्विशिष्टस्तामित्यर्थः । तेन कन्याया दानं न भवति । तत्र पुंस्त्वाभावात् । पतेन 'कर्तब्यः पुररसंग्रहः' इति वाक्ये पुत्रपदं पुत्रपुत्रीसाधारणार्थकम् ' पुनान् पुत्रो जायते ' इति श्रुतौ वृत्तिकारेण तथोकेः । तेन पुत्र्या अपि स्वीकार उक-विधिना कार्यः । दानप्रतिग्रहाविधिवाक्येषूद्देश्यविशेषणपुँस्तवाविवक्षणात् । इतिहा-त्तपुराणादौ कुन्त्या दत्तकरवोकेश्व । किंच 'क्त्रेर्भानेनत्यम्। (पा० सू० ४।२०) इति मप्पत्ययान्तो द्त्रिमशब्दो दानकर्पत्वाविशेषाद्वरायान्यस्मे वा दत्तां कन्याम-प्याचष्ट इति संज्ञासंज्ञिभावनिर्वोह इति परास्तम्।

' क्षेत्रजादीन् सुतानेतानेकाद्य यथोदितान् । पुत्रामितिनिधीनाहुः कियाछोपाः न्यनीविणः ' इति पनुना दत्तकस्य कियाछोपभयेनौरसपातिनिधित्वोक्तरारस इत पातिनिधिष्विष पुंस्त्विविक्षाया आवश्यकत्वात् । अन्यथौरसेऽपि पुंस्त्वाविवक्षणाः प्रयोरसकन्यायाश्य प्रथमपौर्ष्वदोहिकाधिकारपसङ्गोन बहुव्याकोपः स्यात् । कृत्याश्य दत्तकार्वं विधिं विनेव स्यात् । कथम्—

आत्मिकत्य सुवर्णेन परकीयां तु कम्यकाम् । धर्मेण विधिना दानमसगोत्रेऽपि युज्यते ॥

इति वचनात् । अत्र सुवर्णशब्दः पद्योमनोपायपरः । तथा च पाछकपित्रा

स्नेहादिना प्रछोभितः कुर्या जनकिषता स्वपुत्रीं कस्मैचिदाज्ञे दत्तवान् इत्येवं कल्पनयेतिहासादिषु श्रुतं कुर्त्या दत्तकत्वमुपपद्यते । तथा च विधिनैव कुर्ति। दत्तेत्यत्र न किंचित्ममाणम् ।

नन्कपकारेण विधि विनेव दानमस्तु । तथाऽपि विधि विना निरुक्तदानमकारेणेव कुन्ती द्त्तेस्यन तवापि किं प्रमाणम् । 'कर्तव्यः पुत्रसंग्रहः ' इत्यादिषु
पुत्रदानविधिपरेषु वचनेषु पुत्रश्चाह्यप्रवृत्तिनिमित्तस्य जन्यपुंस्त्वस्य विवक्षाया आवश्वकत्वेन कन्याया दत्तकविधिना दानं सुतरामसंभवि । तत्रश्च पुराणादी श्रुतं
कुन्त्या दत्तकत्वमनुषपद्यमानं सत्पीनत्वं रात्रिभोजनिषव निरुक्तवचनाभिहितछोकिकदानमकारमेव कल्ययत्स्वात्मानमासाद्येत् । एवं च पुराणादी वण्यमानं
कुन्त्या दत्तकत्वमस्मदुषविणितरित्येव निर्वाद्यमित्यज्ञान्यथानुषपत्तिरेव प्रमाणमित्याश्वयः । न च तत्पुंस्त्वमविवक्षितिमिति वाच्यम् । दत्ते।त्तरत्वात् । कुन्त्या दत्तकविधिनेव दानं छतमित्याग्रहश्चेत्कुन्त्याः पित्रादीनां राजर्षित्वाद्विणां चाधिकारवैशेध्यात्तत्त्याश्चरु । किंतु नैतावताऽस्मादश्चेर्त्तकविधिना कन्यादानं कर्तुंपर्हम् ।
 'अष्युक्तमेव कर्तव्यं नतु तत्कतमाचरेत् '

इत्यृषिकतरनृषिभिरनुष्ठानस्य निषिद्धत्वादृष्युकस्यैवानुष्ठेयत्वाभिधानत्वाच । 'पुमान् पुत्रो जायते ' इति श्रुतौ च पुंशाब्दवैयर्थ्यपरिहाराय बृत्तिकारेण तथोकं न
च बुधेस्तत्र निर्भरः कार्यः । किंच 'स होयो दित्रमः सुतः ' इति सुतशब्देन
कन्याया अव्यावृत्तौ पर्कते सुतशब्दस्य नपुंसकापत्ये लक्षणा कर्वव्या स्यात् ।
मम तु पुंस्त्वविशिष्टापत्यार्थलाभेन नपुंसकस्येव कन्याया आपि व्यावृत्तिः सिध्यति
एवं च दत्तकविधिना कन्यादानं नैव शास्त्रसंमत्रित्यलं प्रकृतिन ।

अत्र पुरापदमिति मुख्यपुत्रार्थकमेव न गौणपुत्रार्थकम् । पुरापदार्थबेश्वकाले पूर्वोक्तरीत्या गौणपुत्रास्य सुतरामपासिद्धेः । अत एव द्राकस्य पुत्रस्य पुतरन्यस्मै दानं नैव भवति । सहशिमिति । पित्रग्रहीतृसवर्णम् । सजातीयमिति यावत् । कौस्तुमे तु शयाणां वर्णानां बाह्मणत्वादिना तत्रापि देशमेदपयुक्तगुर्जरत्वादिजान्त्या च समानजातियामित्युक्तम् । पीतिसंयुक्तमिति । इदं देयपुत्रविशेषणम् । पिन्त्रादिना स्वदाने निश्चिते तत्र पीत्याऽनुमाति द्रानम् । परस्य पुत्रीभवनं यस्यान्तुमतमस्ति ताहशामिति यावत् । ' विक्रवं चैव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छवः । दाराः पुत्राश्च सर्वस्वमात्मन्येव तु योजयेत् १ इति कात्यान्यनेनानिच्छोरदेयत्वाभिधानात् । स ज्ञेयो दित्रमः सुत इति । अत्र स इति उद्देन्यनेनानिच्छोरदेयत्वाभिधानात् । स ज्ञेयो दित्रमः सुत इति । अत्र स इति उद्देन

इत्यापत्पदमपि मानवीयं व्याख्यातम् । व्याख्यातं चापरार्केणापि तथा 'आपदि प्रतिग्रहीतुरपुत्रत्वे' इति । यद्वाऽऽपदि दुर्भिक्षादौ । आपद्ग्रहणा-दनापदि न देयः। दातुरयं प्रतिषेध इति मिताक्षरा । तथा च कात्यायनः-

> आपत्काले तु कर्तव्यं दानं विकय एव वा। अन्यथा न प्रकर्तव्यामिति शास्त्रविनिश्चयः॥ इति।

१यसमर्पकम् । दित्रम इति च विघेयसमर्पकम् । स इति तच्छ इतेन पुत्रस्य परा-मर्शः । स च 'माता पिता वा दद्याताम् ' इत्यादिचरणत्रयोक्तयावाद्विशेषणवि-शिष्टस्य । 'अष्टवर्षे ब्राह्मणमुपनयीत । तमध्यापयीत ' इत्यत्र तच्छ ब्देनाष्टवर्ष-त्वब्राह्मणत्वपुंस्त्वोपनयनसंस्काराविशिष्टस्य परामर्शवत् । तथा च मातापितृकर्तृक-मितिजलगुणकापानि।मित्तकदानकर्मीभूतसजातीयपुंस्त्वाविशिष्टो यः सुतः स दित्रमो दत्तकः पुत्रो श्रेय इत्यर्थः । अत्र पुंस्त्वेतिविशेषणश्रवणेन न स्त्रियो दत्तकत्वम-सिकिरिति ।

आपदीत्यस्य पित्रमहीतुर्मुरुप्त्राभावस्त्रपायामापत्तावित्यर्थः । तत्रैव पमाणं दर्शयति—व्याख्यातं चेत्यादि । ननु दद्यातामिति दानिक्रयाकाङ्क्षितोऽत एवाश्रुतो यः संपदानपित्रमहीता तेन सहाऽऽपदीत्यस्यान्वयकरणापेक्षया पत्यक्षश्रुतदानिक्र-याकृत्मातापितृभ्यामेवान्वयो युक्त इत्याह—यद्देति । तथा च मातापित्रोरापिद दुर्भिक्षादिस्त्रपायामापत्तौ सत्यामित्यर्थो ज्ञेयः । एतदाशयेनैव 'अक्षतायां क्षतायां वा०' (याज्ञ० स्मृ० २।१३०) इति स्रोकव्याख्यानावसरे 'माता पिता वा द-द्याताम्' (पनुस्मृ० ९।१६८) इति मनुस्मृतिस्थं पद्यतं स्रोक्षमुदाहत्य तत्रस्था-पद्महणस्य पयोजनमेवमाह मिताक्षरायां विज्ञानेश्वरः—'आपद्महणादनावदि न देयः । दातुर्यं पतिषेधः १ इति । एतेनाऽऽपदीत्यस्य दानिक्रयाकृतिनवयोऽङ्गी-स्त्रतो विज्ञानेश्वरणेति स्पष्टमेव पतीयते ।

आपदीत्यस्य दात्रैव सहान्वये प्रमाणं पदर्शयन्नाह—तथा चेति । आपत्काछे त्विति । तुशब्दोऽवधारणार्थकः । 'शूदैस्तु कियते सुतः ' इत्यत्रत्यतुशब्दवर् । दुर्भिक्षाद्यापत्काछ एव पुत्रस्य दानं विक्रयोऽपि वा कर्तव्य इत्यर्थः । अन्यथा—आपत्तावसत्यापनापदि न पवर्तत । पुत्रो न देय इत्यर्थः । अयं च पितवेधो दातु-रेव पुरुषार्थं इति पाश्चः । पुरुषार्थो नाम पुरुषपीतये विधीयमानोऽर्थः । दुर्भिक्षा-धमावरूपानापदवस्थायां पुत्रदानिवेधपरिपालनेनादृष्टोत्पत्तो सत्यां छतार्थोऽस्भीति

पुरुषस्य पीतिरुत्पद्यतेऽतोऽयं निषेधोऽदृष्टोत्पत्तिद्वारा पुरुषपीतये भवतीत्ययं निषेधः पुरुषार्थं इत्युच्यते । तदुकं जैभिनीये चतुर्थाध्याये प्रथमपादे द्वितीयाधिकरणे-'बस्मिन् मीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्साऽर्थलक्षणाऽविभक्तत्वात् ' (जै०४ । ११२) इति । अश्य च निषेधस्य वाक्यरूषपमाणादृदृष्टार्थताऽत्रगम्यते । वाक्षं च 'पदा-न्तरसमिन्याहारः १ इति मीमांसापरिभाषायामुक्तम् । तदर्थस्तु शेषशेषिणोः सहो-श्वारणमिति यावत् । यथा 'यस्य पर्ममयी जुहूमैवति इत्यत्र पर्णताजुह्वोः शेष-शेषिणोरङ्गाङ्गिनोः सहोचारणं विद्यते । पणंः पठाशवृक्षः । 'पठाशे किंशुकः पर्णः १ इत्यमरोक्तेः। स च पर्णः शेवोऽङ्गन् । तदिकारो जुहुः पात्रविशेषः शेष्यक्रीत्यर्थः । सोऽसावङ्गाङ्गिभावः पर्णताजुह्वोः समाभिव्याहारात्मकवाक्यम-माणेनावगतो भवति । तथा च पलाशकाष्ठिन जुर्दे निर्निमीयादिति ' पर्णमयी जु-हुभैवति , इत्यस्यार्थः पर्यवस्यति । ननु काष्ठान्तरेणापि जुहूनिर्माणसंभवात्यस्थात्र-काष्ट्रेनैव जुहूनिर्माणविधाने विशेषादश्चनाच्च पर्णकाष्टस्य जुह्वझ्रत्वाभिशानं वि-फलमिति चेन्मैवं वादीः । पर्णमयी जुहुर्भवतीत्यस्य न केवलं पर्णकाष्ठेन जुहूँ निर्मिपीयादित्येतावानेवार्थः । किंतु पर्णकाष्ठेन जुह्वपूर्वे भावयेदित्यर्थः । जुह्ब-पूर्वे उक्षणाऽऽश्रीयत इति यावत् । सा च उक्षणा, पदान्तरसमिन्याहारप्तमक-वाक्यप्रपाणेन पर्णताया यज्जुह्यङ्गारवमिमिहितं तरसामध्यां तिक्रयते । अन्यथा जु-ह्वङ्गात्वाभिवानं व्यर्थे स्पात् । उक्षणायामाश्रीयमाणायां त्वङ्गात्वाभिवानस्य सा-फल्पं पर्णकाष्ठेन जुहानिर्भाणावित्रानस्याहत्रार्थत्वं चेत्युमवं सिष्यति । तद्दत्पक्रत-स्थले 'अनापदि पुत्रो न देप: इत्यत्र दुर्भिक्षाद्यभावरूपानापदवस्था पुत्रदाननिषे-धश्चेत्यनयोरङ्गाङ्गिनावः पदान्तरसर्गाभेव्याहारात्मकवाक्यमगाणेनावगम्यते । अना-पद्वस्था शेषोऽङ्ग्रम् । पुत्रदाननिषेधश्य शेष्यङ्गीति बोध्यम् । सत्येवमवस्थान्तरेऽपि पुत्रपदानवर्जनसंभवादनापद्येव पुत्रापदानवर्जनविधाने विशेषादर्शनाचानापदो निवे-घाङ्करवामिषानं व्ययीभूय पुत्रादाननिवेधजन्यापूर्वं छक्षपति । तथा च दुर्मिक्षाद्या-पत्त्वभावोषछक्षितावस्थया पुत्रादाननिवेधजन्यापूर्वे भावयेदिति 'अनापदि पुत्रो न देयः इत्यस्य पर्यवसानादस्य निषेधस्य वाक्यप्रमाणाद्दृष्टार्थता सिष्यतीत्यर्थः । तथा च कार्यामनेनाऽऽपद्येव कर्तव्यमिरयेवकारमभिधायान्यथा न कर्तव्यमिरयनापदि पुत्रदाननिषेषः स्पष्टपभिहितः। तत्र केनचिरकारणेन निषेधमुझक्ष्यानापदि पुत्रदाने छते तम निवेधजन्यापूर्वाभावेन तन्यू उक्स्य दत्तकविधिजन्यकार्याविशेषपयोजकदत्त-

मनुराषि---

अपुत्रेण सुतः कार्यो याहक् ताहक् प्रयत्नतः।
पिण्डोद्किकियाहेतोनांमसंकीर्तनाय च ॥
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् । इति ।
यत्तु विश्वामित्रांदीनां पुत्रवतामपिदेवरातादिपुत्रपरिश्रहलिङ्गदर्शनं तदपुत्रेणैवेत्यादिश्रुतिविरे।धाच्छ्वजांघनीभक्षणादिवन्न श्रुत्यनुमापकमिति

कत्वरूपादष्टस्याप्यसिद्धिः । निषेधजन्यापूर्वसहकतस्यैव पुनदानस्य पतिमहद्वारा दत्तकविधिजन्य (दृष्टविशेषात्मकपुत्रत्वोत्यत्ति पयोजकत्वात् । मन्त्रेरेवार्थः स्मर्तव्य इत्येवं नियमादृष्टसहक्रतस्यैवार्थस्परणस्य कर्षानुष्ठानजन्यफछोत्पत्तिपयोजकत्ववत्। किंचाऽऽपरका छे तु कर्तव्यमित्युक्तत्वादापानिमित्तकं पुत्रदानं विज्ञायते । नैमित्तिके कर्माणे च निमित्तवत एवाधिकारः । तथा चानापदि दाने दानस्वरूपासिद्धिः । दत्तापदानिके भर्ताद्यमनुमातिं विना स्त्र्यादिकते दाने दानस्वरूपाति दिवत् । तथा 'अदेयं यश्च गृहणाति यश्चादेयं पयच्छति । तावुमी चोरवच्छास्यी दण्डची चो-चमसाहसम् ' इतिवचनादनापदि दचे पुत्रे पितमहीतुः स्वत्वोत्पच्यसिखिश्वेत्यनापदि दत्ते पुत्रे दत्तकपुत्रत्वं न सिध्यति । एतेन 'विवाहे रोगिण्यादिनिषेधतिक्रमे दृष्टवि-रोध एव भार्यात्वं तुलद्यत एव ' इत्युक्तमपास्तामिति केचिदाहुः । अन्ये त्वन्यथा न पवर्तेतेति निषेधश्रवणाद्दुभिक्षादिकामापत्तिमन्तरेण पुत्रदाने छते दातुरधमेरिय-तिपात्रम् । निषेघो छङ्घने ऽधर्मीत्पत्तेरवश्यंभावात् । दानं तु सिष्यत्येव । पतिम-हीतुः पुनरधर्मोत्पत्तिमात्रमपि नास्ति । दातुर्दोपश्रवणात् । तथा चानापिद् दत्ते पुत्रे दत्तकरवं स्वरवं चोरपद्यत एव । अत एव च विवाहे रोगिण्यादिनिवेधातिक्रवे दृष्ट-विरोध एव भाषांत्वं तृत्पद्यत एवेति भिताक्षरायामुकं संगच्छत इति वदन्ति। मनुरप्यपुत्रेण पुत्रमहणं पुत्रिकाकरणं च कर्तव्यमित्याह-अपुत्रेण सुत इति ।

यद्यि 'शुनःशेषो विश्वािषशस्याङ्कर्णाससाद स होवाच जागर्तः सोऽयं विश्वष्टस्वादः पुनर्भे पुशं देहीति, नेति होवाच विश्वािषशो देवा या महानवासतेति स ह
देवरावो विश्वािषश आस' इति बह्वृचनासणे पुश्वशािषि विश्वािषशादीनां देवरातादः पुत्रत्वेन परिमहस्य वर्णनात्पुश्वतोऽि पुशान्तरपरिमहे छिङ्गं दृश्यते, तयाअप न विश्वङ्गं वादशीं शुतिमनुषातुं समर्थिषित्याशयेनाऽऽह—यिखति। शुति-

विरोधादिति । ' अपुत्रेणैव कर्तव्यः १ इत्यत्रिस्मृत्यार्डनुंमिता या ' अपुत्रः पुत्रा-न्तरमाददीत ' इत्यर्थिका श्रुतिस्तया लिङ्गस्य बाधितत्वादित्यर्थः । अयं मावः-वेदमुछकरैवेन स्मृनीनां पापाण्यस्य सिद्धान्तितत्वाद्यत्र स्मृतिमूछभूता श्रुतिः पत्य-क्षतो नोरलभ्यते तत्र श्रुतिरनुभीयते । सा च 'अपुत्रः पुररान्तरमाददीतः इत्यार्थ-का । सर्वभावानां सामर्थ्यं लिङ्गानित्युच्यते । लिङ्गां हि कंचिदर्थं बोधयित नतु विधत्ते । विधिवेधकशब्दामावे तन किंचिद्विधातुं शक्नुयात् । अतस्ततर विधि-बोधक: शब्दः कल्प्यो भवति । यावच्च तेन विधिबोधिका श्रुतिः ' सपुतरः पुत्रान्तरं परिगृह्णीत ' इत्येवमधिका कल्प्यते तावदनुमितया श्रुत्याऽपुत्रं पति पु-त्रान्तरपरिग्रहस्य विधानाञ्जिङ्गं बाधितं नाम ब्याहतशक्तिकं भवति । ब्याहतश-किकं च तन विधायिकां श्रुतिं कल्पयितुं प्रभवति । ततश्च विधायकश्रुत्यभावेन पुत्रवता पुत्रान्तरकरणं न श्रुतिविहितं किंत्वपुत्रेणैव पुत्रान्तरकरणमेव श्रुतिविहितं भववीत्याशयः । तदुक्तम्-'धर्मस्य शब्दमूलत्वःदशब्द्यनेषेक्ष्यं स्यात् १ ( पू० मी० ११३११) इति । धर्मस्य 'चोद्नालक्षणोऽर्थो धर्मः' (पु० मी०१।१।१ ) इति छ-क्षणलक्षितस्य वेरमूलकत्वाद्वेदमूलकं यस्य वेदो मूलं न भवति तदनपेक्ष्यमनाद-रणीयभिति तद्र्यः । लिङ्गन्स्य विध त्र्याः श्रुतेरननुमापकत्वं दृष्टान्तमाह्—धजा -मनीमक्षणादिवदिति । ' क्षुधार्तश्रातुनम्यागादिश्वामित्रः धजाधनीम् ' ( म०स्मू ० १०।१०८)। ऋषिविधामित्रो धर्माधर्मज्ञः क्षुत्पीडितः कुक्कुरजघनमांसं भक्षितुं-मध्यवसितवानिति तदर्थः । इयं स्मृतिः स्मूलभूतां श्रुतिं नानुनापापितुं पमवाति । अभक्ष्यमक्षणपवृत्तौ हेतेर्दिश्यमानत्वात् । यतो विश्वामितरः क्षुधार्तः, अतो धर्मज्ञी-अन्यकार्यकरणे पवृत्त इति बलवत्क्षुत्वीडाम्लिकेयं स्मृतिरित्यवि संभाव्यते । अतो म वेदम्छिकेयम् । तदुक्तम्—' हेतुदर्शनाच । (पू०मी० १।३।४ ) इति । वैसर्जन-होमीयं वासोऽष्वर्धुरिह्णाति । वैसर्जनहोपकाछे धृतं वस्त्रमध्वर्पुणा गृह्यते । इयं स्मृतिन स्वमूलम्तं वेदमनुभिनोति । कुतः । कदा चिद्धवर्युर्लीभोदतद्वा ो जमाह । तन्मूछैवैषा स्मृतिरित्यांपे कल्पना संभवति । दक्षिणया परिक्रीतानामृत्विजां छोमद-र्धानात्। अतो न मूलश्रुतिः कल्पाथितुं राक्यत इति तदर्थः। यथेयं मनुस्मृतिः क्षु-त्पीहामूलकत्वान्म्लभूतं वेदमनुभाषितुमसमर्था तदत्पुत्रवतो देवरातादिपुत्रामहणल-क्षणं छिङ्गमि बाधिवत्वाच्छ्रतिं कल्पयितुमसमर्थामित्यर्थः । ननु छिङ्गं मत्यक्षश्चत-शुर्युक्तवारपरयक्षम् । श्रु विरविपुत्रेणैव पुत्रामहण स्थणा उनु निवा । पत्यक्षस्य सर्वतो ध्येयम् । न च स्मार्ता श्रुतिः श्रौतस्य लिङ्गस्य न वाधिकेति वाच्यम् । नापुत्रस्य लोकोऽस्तीत्यादिप्रत्यक्षश्रुत्यपष्टम्भेन तस्या एव बलवत्त्वात् । अथापि स्मार्तश्रुतितः श्रौतलिङ्गबलवत्त्व एव श्रीमतामात्रहातिश-यश्रेचिहं पुत्रानुइया पुत्रवितोऽप्यस्तु पुत्रान्तरपरित्रहाधिकारः ।

यनः पिता संजानीते तास्मिस्तिष्ठामहे वयम् । पुरस्तात्सर्वे कुर्महे त्वामन्वश्चो वयं स्म हि॥

विष्ठत्वादनुमानस्य च तद्पेक्षया दुर्वेलत्वात्कथं श्रुत्या लिङ्गस्य याध इत्याचङ्का-ते—न चेति । स्मार्वा श्रुतिरिति । स्मृत्याऽनुमिता श्रुतिरिति तद्धः । श्रोतस्य लि-ङ्गस्येति । पत्यक्षवहृवृच्छाझणोक्तस्य सपुत्रस्य पुत्रान्तरपरिप्रहलक्षणस्य लिङ्गस्ये-त्यर्थः । तस्या एव वलवस्वादिति । 'मापुत्रस्य लोकोऽस्ति ' इति पत्यक्षश्रुतां श्रुतिं मूलत्वेनावलम्ब्य लब्धात्मिकाया अनुमितश्रुतेरि पत्यक्षत्वाङ्गीकारेण पत्य-क्षयोः श्रुतिलिङ्गयोर्गम्ये श्रुतेरेव पवलत्वालिङ्गस्य बाधः सुक्र इति भावः । उ-पष्टम्भेनेति । उपष्टम्भ आधारः । मूलमिति यावत् । नापुत्रस्थेत्यादिपत्यक्षश्रुति-मूलकत्वेनत्यर्थः ।

नन्ववं धर्मविरुद्धाचरणेन विश्वामितः मत्यवेयादिति चेन्नैवं मंत्थाः । तदुक्तमा-प्रतम्बीयधर्मसूत्रे—'दृष्टो धर्मेव्यितक्रमः साह्रंतं च पूर्वेषाम् । तेषां तेजीविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते इति । तथा चर्षीणां तादृश्यमाचारं दृष्ट्वा यद्यन्यस्तमाचार-मनुसरेत्ताई स प्रत्यवेयादेव । तद्पपुकं तत्रेव—'तद्दविक्ष्य प्रयुद्धानः सीद्रत्यवरः ' इति । अन्यत्रापि—'कृतानि यानि कर्माणि देवतिर्मुनिभिस्तथा । नाऽऽचरेत्तानि धर्मातमा श्रुत्वा चापि न कुरसयेत् १ इति ।

नन्वनुनितश्रतेः परयक्षरवं न साक्षात्, किंतु परयक्षश्रतिमूलकरवारपरम्यवेति
गौणं तत् । लिङ्गस्य तु साक्षादिति मुख्यं परयक्षरवम् । गौणेन च मुख्यस्य बाधो दुवंच इति स्मातंश्रत्या श्रोतिलङ्गस्य बाधोऽनुचित इत्याद्ययेनाऽऽह——अथापि स्मातंश्रातित इति । तथा च पत्युत लिङ्गनेन श्रुतिवाधो पुक्त एतादृशस्थल इन्थामह्वानाह—पुत्रानुद्ययेति । औरसपुत्रानुद्यया पुत्रान्वरपरिम्रहाधिकारोऽस्तित्य-धः । तत्रेव पमाणं पद्रश्यति—पन्नः पितिति । नोऽस्माकं पिता जनको यत्संजा-नीतं अनुमन्यते तिस्मितिष्ठामहे पित्रनुमते वर्तापहे । पित्रनुमतायांङ्गिकरणं पितिजा-नीमह इत्यर्थः । तिष्ठामह इत्यत्राऽऽङोऽभावेऽपि छान्दसत्वात् 'आङः पित्रद्यामा-मृपसंख्यानम् १ (पा० सू० १।३।२२ वा०) इति वार्तिकेन पित्रायामारमनेपदं बौध्यम् । पित्रनुमतमेवार्थं निर्देशन्ति—सर्वे वयं त्वां पुरस्तादस्माकं पालितारं ध्येष्ठं कुर्महे । अथ च वयमन्वश्रोऽनुगताः कनिष्ठाः स्म भनामेति तद्यंद्यशिक्षाहि-

इति श्रीतिलिङ्गात्। न चेदं ज्येष्ठीकरणे लिङ्गं न पुत्रीकरण इति वाच्यम्। तस्य तद्भावेनेवासिद्धेरित्यलं पल्लावितेन।

अपुत्रेणिति । पुत्रांपदं पौत्राप्रपात्रायोरप्युपलक्षणम् । पुत्रोण लोकाञ्जयति पौत्राणाऽऽनन्त्यमञ्जूते ।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण बध्नस्याऽऽप्नोति विष्टप्र ।

इति पौत्रादिना विशिष्ठले, कप्राप्तिप्रतिपादनेन नापुत्रस्य लोकोऽस्ती-रयाद्यलोकतापरिहारात् । न च पिण्डोदकदानार्थं तत्करणमिति वाच्यम् ।

'पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रश्च तद्वद्वा भ्रातृसंतितः ' इत्यमेन तयोरेव तद्धिकारावगमात् ।

अपत्यं तु ममैवेकं कुले महित मारत ।
अपुत्रमेकपुत्रत्वामित्याहुर्धर्मवादिनः ।
चक्षुरेकं च पुत्रश्च अस्ति नास्ति च मारत ।
चक्षुनीयो तनोनीयाः पुत्रानायो कुलक्षयः ।
अतित्यतां च मत्यीनां ज्ञात्वा योचामि पुत्राक ।
संतानस्याविनायां तु कामये भद्रमस्तु ते ॥

इति बाळंमट्टच। पृष्ठे (६५४) भारतोक्तिरिव तत्र प्रमाणं बोध्यम् । अनेनापि न्या-येन दत्तकपुत्रवतो दत्तकान्तरग्रहणाधिकारः सुनरायवर्जनीय एवेति बोध्यम् ।

निवदं ज्येष्ठीकरण लिङ्गं न पुनः पुत्रीकरण इत्याशङ्कर्णाऽऽह—तस्येति । ज्येष्ठीकरणस्य पुत्रीकरणमन्तरेणासंभवादन्यथानुपपत्या पुत्रीकरणमाक्षेपात्तिष्यती-तथाः । यथैव च पुत्रस्य स्वर्गादिलोकसंपादनेन नापुत्रस्यत्यलोकतापरिहारकत्वं तथा पीत्रमपीत्रयोरिप तदस्तीत्यपुत्रेगेत्यत्रस्यपुत्रभदं मुल्यारसपरमि तयोरुपलक्षणं मवतीत्याह—अपुत्रेणोति । पुत्रपद्मिति । पुत्रेण लोकानिति (म०स्मु०९।१३७)। स्पष्टोऽर्थः । एवं च पीत्रमपीत्राभ्यां विशिष्टलेकसंपादनेनालोकतापरिहारस्य जात-त्वेन पीत्रमपीत्रसत्ते दत्तकः पुत्रो न माह्यः। दत्तकपरिमहाधिकारो नास्तित्यर्थः।

ननु पुत्रकार्यस्यालोकतापरिहारस्य पौत्रपपौत्राभ्यां सिद्धावष्यन्यस्य पुत्रकर्तव्य-स्य पिण्डोदकदानादेः सिद्धचर्थं दत्तकग्रहणापेक्षेत्याशङ्कच्च ताम्यानेव तस्यापि निवांहान्मैवंमित्याह—पुत्र इति । पृष्ठे (६०९) वाळंभट्टीधृनविष्णपुराणस्थपराश्च-रवननेनानेन पौत्रपपौत्रयोरपि पिण्डदानाद्याधिकारस्य लोकानन्यं दिवः पाधिक (या ० स्मृ०१,७८) इत्यनेन वंशकरत्वस्य च पतिपादनादित्यर्थः । तयोरेवेरयत्रे-वकारोऽप्यर्थक इति योष्यम् । अपुत्रेणेति पुंस्त्वश्रवणान्न स्त्रिया अधिकार इति गम्यते । अत एव विसष्ठः—'न स्त्री षुत्रं द्यात्प्रतिगृहणीयाद्वाऽन्यज्ञानुज्ञानाद्धतुःं ' इति । अनेन विधवाया भर्जानुज्ञानासंभवादनधिकारो गम्यते । न च सधवा-याः स्वभन्नंनुज्ञापेक्षापारतन्त्रयान्न विधवाया इति वाच्यम् । स्त्रीसामा-न्योपादानेन पारतन्त्रयस्याप्रयोजकत्वात् । अभावे ज्ञातयस्तेषामिति ज्ञातिपारतन्त्रयस्य सद्धावाच ।

नन्वेवमपुत्रत्वस्य निमित्तत्वे पुत्रस्य दाने परिग्रहे वा स्त्रिया अप्यधिकार-स्यारपुरुषवत्तस्या अप्यपुत्रस्वाविशेषादित्याशङ्करचाऽऽह-अपुत्रेणेति । पुंस्तवभवणा-दिति । अपुत्रेणैवेत्यत्रिवचनेन न केवलं पुत्रपतिनिधिविधीयते । अपुत्रस्य कर्तुर-माप्तरवात् । नाषि केवछं तत्कर्तृत्वेनापुंजी विधीयते । पुजापतिनिधेरमाप्तरवात् । अत उभयं विधातब्यम् । उभयविधाने च वाक्यभेदः स्वादित्यतः 'अपुत्रकर्तुकपुत्रपति-निधिः कर्तेन्य इति विशिष्टं विधीयते । तदुक्तम्— अपाप्ते तु विधीयन्ते बहवीड -ध्येकपत्नतः' ( तन्त्रवाँ ० २।२।६ ) इति । विशिष्ठविधी च विशेषणविधिराधिक इति तत्कर्तृत्वेनापुत्रस्य विधेयतया धर्गतपुरत्वस्य विधेयापिशेषणत्थेन पशुना यजे. तेरयत्र यागोदेशेन विहितपशुगतपुंस्त्वविशेषणवद्भिवक्षितत्वेन पुंसा पशुना यागः कर्तव्यः, न स्नीपशुनेविवत् पुंसाऽपुत्रेण पुष्पविनिधिः कर्तव्यः, न स्नियाऽपुत्र-येति वाक्यार्थंपर्यवसानात्सिया नाधिकार इत्यवगम्यत इत्यर्थः । अत एव-स्त्रिया अनिधकारादेव । न स्वी पुणं द्यादिति । अनेन वचनेन वसिष्ठेन भनंनुज्ञानिरपे-क्षत्वेन स्त्रियाः पुत्रदानपरिग्रहौ निषिद्धावित्यर्थः । तथा च मतुंगरणेन विधवाया मर्नेनुज्ञानस्यातंभवादधिकारो नास्तीरयाह-अनेनेति । अन्यत्रानुज्ञानाद्भवंतिरयनेन मर्ननुज्ञासंविकारबोधनेनेत्यर्थः । भर्नेनरणोत्तरं तद्नुज्ञानासंभवेऽवि यदि जीवनद्शायामनुज्ञा दत्ता स्यात्तदा विभवाया अप्यधिकारोऽस्तीति बोध्यम् । एत-द्प्यन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुरिति वद्तैव सूचितम्। एवं च स्त्रिया आधिकारपयोजकं न मर्तुजीवनं किंतु भर्त्रनुज्ञानम् । अत एव नाप्यिकारमितवन्यकं मर्तृपरणिति बोध्यम् ।

ननु सियाः पुत्रपरिग्रहाद्यधिकारे यद्भर्तनुज्ञानापेक्षापराधीनत्वं युक्तमुकं ति विभागा अयुक्तम् । तस्याः मृतभर्तृकत्वात् । किंतु सौभाग्यवत्या एव युक्तम् । तस्याः पित्रवित्वात् । इति चेन्नेत्याह—स्त्रीसामान्येति । ईदृशी तादृशीत्येवं कंचिद्रपि विशेषमनुपादाय सामान्यतः स्त्रियमुपाद्दतो वसिष्ठस्य सूत्राक्रवो दिविधाया अपि सियां अनुज्ञानापेक्षापारवन्त्रयमधिकारपयोजकत्वेनाभिषेतापिति पतीतेः । अन्यथा भ स्त्री सौभाग्यवती १ इत्येव बदेन तु न स्त्रीति सामान्यम् । पारतन्त्रयाग्रहे तु

तहिं ज्ञात्यनुज्ञवैव तस्याः पुत्रीकरणमस्त्विति चेन्न । भर्तृपदस्योपलक्षणतापचेः प्रयोजनासिद्धेश्व । प्रयोजनं तु भर्त्रानुज्ञानस्य स्निष्ठतपरित्रहेणापि भर्तृपुत्रत्वसिद्धिः । अत एव ' अथोढक्षेत्राजकित्रमपुत्रिकापुत्रस्त्रीद्वारजासुरायूढजदक्षिणाजानां पित्रोश्च ' इति सत्यापाढसूत्रेः
स्निद्धारजस्य गोत्राद्वयसंबन्धोऽभिहितः 'मातुरुत्तरं पितः प्रथमम्' इति
सूत्रेणापि । पितृगोत्रसंबन्धश्च पितः पुत्रत्वेन । पुत्रत्वं च पित्रानुज्ञानेनेव
न परित्रहेण । तस्य तत्रा स्नीकर्तृत्वात् । ऊढः सहाढः। स्नीद्वारजः स्नीया'रक्षेत्कन्थां पिता विक्रीं पितः पुत्राश्च वार्षके । अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्नी स्वातन्त्रपम्हाति । इति ज्ञात्यनुज्ञापेक्षापारतन्त्रवस्य निर्वाधत्वाचेत्यर्थः ।

नन्वेवं विश्ववाया ज्ञात्यनुज्ञयेव पुत्रीकरणाधिकारोऽस्तिवत्याश्च द्वाऽऽह—मर्त्-पदस्येति । तथा सति 'अन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः ' इत्यत्रत्यभर्तृपदस्य ज्ञातिपरत्वाद्धरी-कारेणोपलक्षणत्वापत्तेनीम—मुख्यवृत्तिकत्वपरित्यागेन विना कारणं जघन्यवृत्तिक-त्वाङ्गिकरणापत्तेः ।

ननु माऽस्त्वनुज्ञापारतन्त्र्य किंतु स्त्र्येव स्वातन्त्र्येण परिगृहणातु पुत्रकिपिति चैदाह-पयोजनेति । पयोजनं मर्तुर्मुकस्य पुत्र इति व्यवहारः । नामसंकीर्तनाय चेत्युक्तेः। तस्यासिद्धेरनिष्पत्तेश्चेत्यर्थः। स्त्रियेव परिग्रहस्य क्रतत्वादमुकस्याः पुत्र इत्येव व्यवहारः स्याच त्वयुक्तस्य पुत्र इति तात्वर्यम् । परिम्रहाकियायां पुरुषस्य कर्तृत्वेन संबन्धामावात् । भर्जनुज्ञानेऽपेक्षिते तु परिम्रहिकपायां स्त्रिया इवानुज्ञा-पदानद्वारा तदानीमिवद्यमानस्यापि भर्तुः कर्नृत्वेन संबन्धसत्त्वादमुकस्य भर्तुः पुत्र इत्येवपि व्यवहारः सिष्यति । मर्त्रनुज्ञानस्य पयोजनं स्त्रीक्ठतपरिग्रहेणापि मर्तृ-पुत्रत्विसिव्हिरित्यन्वयः। भर्तनुज्ञानस्येद्भेव पयोजनं यद्दत्तके भर्तृनिरूपितपुत्रत्वस्य सिद्धिरित्यर्थः । यथौरसः पुत्रो देवदत्तायाः पुत्र इति देवदत्तस्य च पुत्र इत्युक्त-म्यामपि मातापितूम्यां व्यपदिश्यते तथाऽयमपि दत्तक उमाम्यामपि व्यपदिश्यते । इद्वेदानुज्ञानस्य फल्य् । अन्यथा भर्त्रानुज्ञानाभावेन परिग्रहाकियायां कनापि म-करिण भर्श्तंबन्धस्य वक्तुमशक्यत्वात्स्रियेव परिगृहीते दत्तके भर्तृनिरुवितपुत्रत्वं न सिच्येत्। तथा चोभाम्यां व्यपदेशो न स्यादिति तात्पर्यम्। अतः एव-स्त्रीमा-वकर्तुकपरिम्रहेणापि दत्तके मर्तृनिकापितपुत्रात्वसिखेरैव । अथोढक्षेत्रजीते । ऊढः त्तहोतः (म०स्मृ०९।१७३) । क्षेत्रजः-(म०स्मृ०९।१६७) इत्यत्रोकः । छति-म:-( म०स्मृ । ९११६९) इत्युक्तः । पुत्रिकापुत्रः--पुत्रिकायाः पुत्रः । सं च 'अभातृकां पदास्याभि तुम्यं कन्यामलंकताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स में पुत्रो भवेदिति । इति वतिष्ठोकः । स्वीद्वारजः-सिया द्वारेण

चितः स्त्रीसत्ताकः। यज्ञे दक्षिणात्वेन प्राप्तायां कन्यायां जातो दक्षि-णाजः। अन्ये प्रसिद्धा इति श्वरस्वामिनः।

अश च स्त्रिया द्वारताभिधानेन द्वारी पुरुषो लम्यते। अन्यथा स्वीप-रिगृहीतस्य तन्मात्रपुत्रत्वेन तद्धर्तृगोशसंबन्धाभावात्। तद्धर्तृक्रियायाम-

प्रवासादिना भर्तुरसंनियानेन स्त्रीमात्रकर्तृकपरियहेण भर्तुः पुत्रत्वमापनः । तदुकं स्तीयाचिति इति । एवकारगर्भस्तृतीयातत्पुरुषः । आसुराद्युढजः-आसुरगान्धर्वरा-क्षसंपैशाचारूयैर्विवाहाविशेषै: स्वीक्ठतायां कन्यायां जातः । आसुरादिविवाहस्वरूपं मनुस्मृती (अ० ३। स्रो० ३ ३।३२।३३।३४) इत्यत्र दश्यम् । दक्षिणाजः-दैव-विवाहविधिनोढायामुलकः। दैवविवाहस्वरूपं (म० स्मृ० अ० ३। स्रो० २८) इत्यवावलोक्यम् । तदुक्तम्-यज्ञ इति । पित्रोश्चेत्यन्तेन सूत्रेण तथा मातुरुत्तरमि-रयग्रिमसूत्रेणापि स्त्रीद्वारजस्य गोत्रद्वयसंबन्धः पतिपादित इत्यर्थः। तथा सति स्वीमात्र । रिगृहीतद्त्रकस्य यः पाछकि पितृगोत्र संबन्धो भवति स पाछकि निरूपितपु-त्रत्वसत्त्वादेव भवति । तन्त्रिक्षपितपुत्रत्वं च तद्नुज्ञानेनैव वक्तव्यं न परिग्रहणक-र्वृत्वेन । तादृशद्त्तकपरिग्रहस्य स्वीमात्रकर्वृकत्वादिवि भावः । भर्त्रनुज्ञानाभावे स्त्रीमात्रकर्वंकपारिमहस्यामसकेः स्त्रीद्वारजस्य खपुष्पायमाणत्वेनासवो गोत्रद्वयसं-बन्धः सुतरां दुर्घटः । अतस्तदन्यथाऽनुपपत्त्वा स्त्रीद्वारजोऽवश्यमङ्गीकार्य एव । अक्नीकते च तस्मिन्भर्तेनुज्ञानमपि स्त्रिया गले पतितमेव । 'न स्त्री पुत्रं दद्यात् । ' इति सुत्रेण मर्त्रनुज्ञानयन्तरेण नेत्येवं भङ्गन्चन्तरेण स्त्रियाः पुत्रादानादेः प्रतिवेधं कुर्वता वसिष्ठेन नञ्द्रपस्य पक्रतार्थदाढर्चबोधकत्विमित न्यायेन भर्त्रनुज्ञानसहका-रेणैक क्षियाः पुत्रदानाद्याधिकारस्य मतिपादनात् । तथा सत्यनुज्ञानद्वारेण स्थीक-वुक्परिमहे भर्तरापि संबन्धारस्त्रीद्वारजे भर्तपुत्रात्वासिद्धिः । तत्सिद्धया च स्त्रीद्वारजे गोत्रद्वयसंबन्धामिधानं सूपपादामिति भावः । तदेवोपपादयति-अत्र चेति । स्त्रयेव द्वारं स्नीद्वारम् । स्नीद्वाराज्जातः पुत्रः स्नीद्वारज इति व्युत्पत्त्वा स्नी द्वारिमत्येवं मतिषादनेन मत्यासत्त्या वद्भवां द्वारी पुरुषो लम्यव इत्यर्थः।

ननु मा मूद्दारी पुरुषः, का हानिरत आह-अन्यथेति । द्वारिणः पुरुषस्थास्वीकारे । स्वीपरिगृहीतस्य-स्विया याचित्वा गृहीतस्य । तन्मात्रपुत्रत्वेन-तस्याः
स्विया एव पुत्रत्वेन । तद्भिति । वस्या मर्ता वद्भता । तद्भितीतं वत्संवन्यामावात् ।
परिग्रहिकपायी वद्भवृत्तंवन्धामावेन मर्तृगोत्रसंबन्धस्याप्यभावादित्यर्थः। तस्या मर्तुः
कियायामनधिकारापातात्-स्वियेव गृहीते दत्तके वद्भवृतिकापिवपुत्रत्वासिद्ध्या वद्वर्तरि च वादशपुत्रनिकापिवपितृत्वासिद्ध्या च वयोः परस्परं पिवापुत्रत्वस्थः

निधकारापातात्तिविवाहादौ च पित्राभावेन पितृगोत्रानुह्येसप्रसङ्गाञ्च । यद्येवं तर्हि भर्तुरपि रुयनुज्ञापेक्षा स्यात् प्रयोजनतौल्यादिति चेन्न । भर्तृ-प्राधान्यात्तरपरित्रहेणैव स्त्रिया अपि तस्मिन्पुत्रत्वसिद्धेः । भर्तृपरिगृहीत-पस्त्वन्तरस्वत्ववत् । किंच व्याहृतिभिर्हृत्वाऽदूरवान्धवं वन्धुसंनिद्धष्टमेव

णतंबन्धाभावेन तद्भर्तृकियायां तत्षुत्रस्याधिकाराभावः पसज्येत । किंच तादशपुत्रस्य तद्भितरि पितृत्वापादकत्वाभावेन पितृरहितत्वात्तंदिवाहादौ पितृगोत्रानुह्येखपसङ्गः ।

ननु मातिर भर्तृगोत्रव्यतिरिक्तगोत्रसंबन्दाभावेन तन्मात्रपुत्रे मातृगोत्रसंबन्धस्था-यर्जनीयतया तद्गोत्रपादत्येव भर्तृगोत्रसंबन्धस्याप्यर्थाज्जातत्वेन कथं तद्धतृंकिया-यामस्यानिधकारः कथं वा तिद्धवाहादौ पितृगोत्रोहिखामसङ्गः इति चेद्भान्तोऽसि । जायापत्योमेष्ये स्त्रियं पति पत्युः पाधान्येन पति पति च स्त्रिया उपसर्जनत्वेन पधानसंबन्धेन पाष्ट्रमाणस्यैव शास्त्र आद्रियमाणत्वदर्शनेनापधानसंबन्धेन पाष-स्याकिंचित्करत्वात् । छोकेऽपि मुख्यस्य पितुः संमतिमन्तरेण स्त्रीपुत्रादिना दीय-माने पित्रमहीतुरनादरो दृश्यत तद्वद्वापीति बोष्यम् ।

ननु यथा सीमात्रपरिगृहीते तद्भर्तृनिरूपितपुत्रत्व संपत्त्यर्थे स्त्रिया भर्शनुज्ञापे-क्षाऽऽवश्यकी तथा भर्तृपरिगृहीते दत्तके तद्भार्यानिरूपितपुत्रत्वतिख्यर्थे भर्तुरपि स्वभायीनुज्ञावेक्षा स्यादिति शङ्करो-यद्येवं तहीति । पयोजनतौल्यादिति । पयो-जनस्य दंपतिनिरूपिवपुत्रस्वसिद्धिछक्षणंश्यं तुल्यत्वादित्यर्थः । उत्तरयाति—नेति । दंपरयोर्मध्ये मर्तुः पाधान्येन तत्कतपारिमहेणैव तस्येव स्त्रिया अपि तस्मिन्पुत्रस्य-सिद्धेर्निर्वाधत्वाच भर्तुः स्व्वनुज्ञापेक्षाऽपेक्षितव्येत्यर्थः । भर्तृकतपरिमहेणैव सिया अपि तस्मिन्युत्रत्वसिद्धौ दृष्टान्तमाइ-मर्तृपरीति । यथा मर्त्रा परिक्रीते वस्तालंका-बादी मर्तुरिव स्वव्यापारामावेऽपि तद्वचापारेणैव स्त्रिया आपि तत्र स्वरवं छोकप-सिद्धं सिष्पति तथा भर्तुपरिगृहीते दत्तकपुत्रे भार्याच्यापारामावेऽपि भार्यानिरूपि-तपुत्रस्वसिद्धौ न किंचिद्धाधकिमित्यर्थः । एवं मर्तुः स्वातन्त्र्येणाधिकारं व्यवस्थाप्य सियाः स्वातन्त्रयेणाधिकाराभावं वाचस्पति तवादपर्शनेन संसाधियवुपाह-किंबेति । हुत्वेति । 'तमानकर्तृंकपोः पूर्वकाले' (पा० सू० ३।४।२१) इति क्त्वापत्ययः । ववस हुरवा मतिगृह्णीयादित्यन्वयेन होमानन्तरं मतिग्रह इति मतिपादितं भवति । अदूरवान्धविनित्यादेरथीं मूछे प्रन्थकतेवामे विवृत इति नेह विविषते । संक्षेपतस्तु सैनिहितसिण्डिनित्यर्थः । वन्धुसंनिक्षष्टिनित्यस्य च सापिण्डानां संनिक्ष्य इत्यर्थः । समानकत्केति । समानकर्त्कतायां विहितस्य च क्तापत्ययस्य अवणेन होमक-वैपरिमहीत्रोरैक्यमवीतेः स्तिणां च भंतृतैरवेश्येण होमाधिकारामावेन वद-

प्रतिगृहणीयादिति समानकरंकताबोधकत्वाप्रत्ययश्रवणाद्धोमकर्तृरेव प्रतिग्रहसिद्धेः । स्त्रीणां होमानधिकारित्वात्प्रतिग्रहानधिकार इति वाचस्पतिः ।

न च शौनकीय आचार्यवरणाम्नानात् तद्द्वारा होमिसिद्धिरिति वाच्यम् । होमिसद्धाविप प्रतिग्रहमन्त्रानिधिकारेण प्रतिग्रहासिद्धेः। तदाह शौनकः—

देवस्य खेति मन्त्रेण हस्ताभ्यां परिगृह्य च । अङ्गादङ्गेरयृचं जप्त्वा आघ्राय शिशुमूर्धनि ॥ इति ।

न चैवं जूद्राणामनिधकारप्रसङ्गः। 'जूद्राणां जूद्रजातिषु' इति व्य-वस्थापकलिङ्गेन तद्धिकारकल्पनात् । एतेन जूद्राणां होमप्रतिग्रहम-न्त्रानिधकारेण पुत्रप्रतिग्रहानिधकार इति वदन्वाचस्पतिः परास्तः। विधवानां खीणां तु यथाविनियोगमिधकारसमर्थनान पुत्रपरित्रहाधि-कार इति सिद्धम् ।

त्तरमाविनः पुररपरिग्रहस्याप्यर्थादधिकाराभाव आयात इत्यर्थः । भर्तृसापेक्षत्वेन तु स्त्रिया अपि होनाधिकारात्परिग्रहेऽप्यधिकारोऽस्त्येव । अनेन वाचस्पतिसंवादेनं स्त्रीणां स्वातन्त्रयेण पुररपरिग्रहाधिकारो नास्त्रीति सिद्धम् ।

यद्यपि शौनकोक्ते पुररमितमह प्रमियोगे 'आवार्य धर्मसंयुक्तं वैष्णवं वेदपारगम् ' इत्याचार्यवरणस्योक्तत्वात्तद्द्वारा स्त्रिया अपि होमः सिष्यित, तथाऽपि मितमहम-नराधिकाराभावात्मितमहाधिकाराभाव एव स्त्रिया इत्याशयवानाह—न च शौनकीय इति । मितमहमन्तरी मदर्शयित -देवस्य त्वेति । अङ्गादङ्गोति च ।

ननु तुल्यन्यायात्स्त्रीणाभिव शूदाणामिष पुररपिग्धहाधिकाराभावपसङ्ग इति शङ्कते—न नैविभित । योऽपं पुररमितग्रह उक्तस्तत्र केन वर्णेन कस्मिन्वर्णे पुररसंग्रहः कर्तंव्य इत्याकाङ्क्षायां शौनकीये पुररपिग्रहिवधौ 'ब्राह्मणानां सिषण्डेषु कर्तव्यः पुररसंग्रहः' इत्यादिना ब्राह्मणे ब्राह्मणेषु क्षित्यः क्षित्यज्ञातौ वैश्येवैश्यजातेषु पुत्र-संग्रहः कर्तव्य इत्यादिना ब्राह्मणां श्द्रजातिषु' इत्यनेन शूदेः शूद्रजातिषु पुत्रसं-ग्रहः कर्तव्य इति व्यवस्था छता । तथा 'सजातियेव्वयं मोकस्तनयेषु मया विधिः' (यावस्मृव्य। १३३) इत्युक्तम् । 'तमानजातीयेव्वयं प्रतेव्वयं 'पूर्वामावे परः परः ' इत्युक्तो विधिः । न मिन्नजातीयेषु' इति मिताक्षरायां तद्यी वर्णितः । तत्यवं यदि शूद्राणां पुररपरिग्रहेऽधिकारो नास्तीति त्रूवे नेत्यूर्वीका व्यवस्था नोपपद्येत ।

न चैवं सथवानामण्यनिधकारापितिहों ममन्त्राद्यनिधिकारादिति वा-च्यम् । अन्यत्रानुज्ञानाद्धतुंरिति प्रतिप्रसवेन प्रधानाधिकारसिद्धावधि-काराद्धोममन्त्रादिप्राप्तौ 'स्रीशूद्राणाममन्त्रकम् ' इति मन्त्रप्रयुंद्दासिसि-द्धरमन्त्रकप्रतिप्रहासिद्धिवेस्त्वन्तरप्रतिप्रहवत् । किंच 'न स्त्री पुत्रं दद्या-रप्रतिगृह्णीबाद्दा' इत्यौत्सिर्गिकनिषेधस्य 'अन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः' इत्यप-वादकः प्रतिप्रसवः। तत्र च निमित्तं भर्त्रनुज्ञानम् । ततश्च विधवाया मर्त्रभावेनानुज्ञानासंभवानिर्गित्तकप्रतिप्रसवाप्रवृत्त्या प्रापकान्तराभा-वाचानिधकार इति सर्ववादिसंप्रतिपन्नमेव । न चैवमले।कतापरिहारे। न स्यादिति वाच्यम् ।

> मृते मर्तारे साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्यवते स्थिता। स्वर्गं गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥

यबस शुद्धैः शूदजाविष्वेव पुत्रतंग्रहः कर्तव्य इति व्यवस्थापयति, शोनक आचार्यः शूदाणां पुररमंतिमहाधिकारोऽस्तीति वैतीति निश्वषचम् । एवं च शूदाणां पुररपरिम्रहानिधकार इति वाचरप-तिनंतर्गयुक्तिश्याह-- १तेनेति । विधवानां स्नीणां तु मर्ननुज्ञाने सत्येवाधि-कारस्य प्रतिपादनाद्धर्तनुज्ञां विना न पुत्रपरिग्रहाधिकार इति सिद्धम् । ननु सध-बानां विधवानां च स्रीणां होपपन्त्रायधिकाराभावेन परिग्रहाधिकारो नं पाप्नोति इति चेत्-'अन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः इत्यनेन वसिष्ठा न भर्तनुज्ञानमन्तरेण ' न स्नी पुत्रं द्द्यात् १ इति भङ्ग्यन्तरेण परिमहाविकाराभावं पतिपाद्यन् भर्तृनुज्ञाने सत्य-बर्यं सिया अप्यधिकार इति सूचनात्पुत्र पतिमहाधिकारसिद्धेर्मेवानित्याह-न चैवं सधवानावपीत्यादि । प्रतिपसवेनेति । प्रतिपसवो नाम निविद्धस्य पुनः पापणम् । न सी पुत्रं दद्यारपतिगृहणीयाद्वेत्यनेन निषिद्धस्य पतिमहाद्याधिकारस्यान्यत्रानुज्ञा-नादित्यनेन पुनर्भत्रंनुज्ञाने सति पापणाद्भवत्ययं पतिपसव इत्यर्थः । प्रधानस्य मुख्यस्याङ्गिनः पुत्रपतिः हाद्यविकारस्य सिद्धौ सत्याम् । अधिकते पुत्रपरिशहाः दावधिकारसद्भावात्तदङ्गातया होममन्त्रादिनाष्ठी सत्यां 'स्त्रीशृदाणाममन्त्रकृष्' इति सन्त्रिनेचेनामुन्त्रकः प्रतिग्रहः सिष्यति । तत्र दृष्टान्तमाहे—वस्त्वन्तरेति । कंकारादेवंथा मन्त्ररहितः परिमहस्तथा पुत्रस्यापि मन्त्ररहितः पतिमह इत्पर्धः । किंच न स्त्री पुत्रविति निवेध उत्सर्गः। पविषसवस्तु तस्यापवादः । अपवाद्य-धूची च निभिन्तं मर्नेनुज्ञानम् । ततथा विषयाया भर्तुरमावेन तदनुष्ठानासंभवेने

इति मनुना ब्रह्मचर्येणैव तत्परिहाराभिधानादिति सकलमकलक्कम् । अपुत्रेणेत्येकत्वश्रवणाच्च न द्वाभ्यां त्रिभिवेंकः पुत्रः कर्तव्य इति गम्यते।

निमित्तामावाद्यवादो न पवर्वते नाप्यधिकारपायकं बननान्तरं दृश्यत इति निरयवा-द्मुत्सर्गस्य निषेधस्यावस्थानेन विधवानां नाधिकार इति त्तर्वंसमतम्। नात्र विमति-पत्तिरित्यर्थः।

ननु भर्नभावेनानुज्ञानासंभवाद्विधवायाः सर्वथा नाधिकार इति नापुनस्येत्यछो-कता वन्रलेपायत इति चेन्मैवं भाषिष्ठाः । भर्नृभरणोत्तरं महाचर्षमतपरिपालनेन तस्यास्तद्दोषपरिहाराभिधानादित्याह-मृते भर्तरीति(म०स्मृ०५।१६०)। 'ताध्वाचारा स्त्री मृते भर्तर्यक्रतपुरुषान्तरमेथुना पुत्ररहिताअप स्वर्ग गण्छति । यथा ते तनक-वालिखल्यादयः पुत्रशून्याः स्वर्ग गताः १ इति तट्टीका मन्वर्थमुक्तावली ।

एवं च सुवासिनीनामपुत्राणां स्त्रीणां मत्रंनुज्ञाने सत्येव पुररपितमहेऽधिकारो नेतरथा। विधवानां तु भर्नृजीवनद्यायां छन्धानुज्ञानामधिकारोऽस्त्येव। मत्रृंजीनवनद्यायां छन्धानुज्ञानामधिकारोऽस्त्येव। मत्रृंजीनवनद्यायां कथ्यमप्यपरिज्ञातानुज्ञानां विधवानीं पुनः सर्वथा पुररपितमहाविकारो नास्तीति दत्तकभीमांसाकारमतेनोपपादितम्। संस्कारकोस्तुमे तु—' उक्तविधदत्तक-स्वीकारः पुंभिरिव स्त्रीभिरपि सधवाभिर्विधवाभिश्व कार्यः'। 'वम्ध्या वा मृतपुत्रा वा पुररार्थं समुपोष्य च ' इति शौनकीयवचनस्य विशेषभवणात्। केवितु ' अ-पुररणेव व इत्यस्मिन् वाक्य एवकारभवणात्पुंस्त्वभवणाद्य न स्त्री पुररं द्यारपित-गृहणीयाद्वाऽन्यत्र मर्तुरनुज्ञानादिति वसिष्ठवाक्ये मर्तुरनुज्ञामावे स्त्रीणां प्रतिमहनिवधाच्य नापुरराणां स्त्रीणां मर्तुरनुज्ञामावे पुररपितमहेऽधिकार हत्याहुस्तद्युक्तम् ' इति पतिज्ञायामे बहुभिः पकाररयुक्तत्वस्योपपादनं छतम्। तश्चातिवस्तृतस्वा-मीमांसाजाछजाटिछत्वाच्छास्त्रीयगहनविषयपुकत्वाच्च मध्यमाधिकारिणामपि दु-विभिति विस्तरभीतेर्नेह विवियते तत्रु तत्रेव द्रष्टव्यम्।

एकत्व श्रवणाच्चेति । अपुररेणैव कर्तव्य इत्यविवनेन पुररमितिनिधिर्विनेन्यते । तहर च कर्तृत्वेनापुत्र उक्तः । तथा साति कतिभिरेकेन द्वान्यां चहुभिवां अपुन्तेः पुररमितिनिधिर्विचेय इति वृभुरसोदयाच्छूयमाणैकवचनारमवीयमानेनेकरवेन सा वृभुरसा पूर्यते । यथा—एकेनापुत्रेण पुररमितिनिधिः कर्तव्य इति । तवश्य वृभुरतापूर्र्य्यमुप्युक्तमेकस्वमिति क्रस्वाऽविवक्षाकारणाभावादिवक्षितं श्रूयमाणभेकस्वम् । यथा पश्चना यजेतस्यत्र वाक्यान्तरावगतं यागमुद्दिश्य तरकरणरवेन पश्चोविधानााकियाद्विः पश्चमियांगः कर्वव्य इत्याकाक्षाद्वे स्रवि श्व्यमाणेन नेत्येकवचनेन वच्छान्वेदिः

नन्येवं इत्तकादीनां व्यामुख्यायणत्वस्मरणं विरुध्येत । तथा च प्रयो गपारिजाते स्मृत्यन्तरम्—

ब्द्याभुँष्यायणका ये स्युर्दत्तककीतकादयः। गोत्रद्वयेऽप्यनुद्वाहः शुङ्कशैशिरयोर्यथा।

इति । भैवम् । व्यामुष्यायणत्वस्य जनकपरित्रहीतृद्वयाभिप्रायकत्वात् । निषेधश्च परित्रहीतृद्वयमाभिप्रेत्योति न विरोधः । प्रतिनिधिश्च क्षेत्रजा-दिरेकादशविधः।

> क्षेत्रजादीत् सतानेतानेकादश यथोदितान् । पुत्रप्रातिनिधीनाहः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥

धेयपशुगतमेकत्वं विवक्षितम् । ततश्रिकेनैव पशुना यागोऽनुष्ठेयो न द्वाम्यां न्यादि-मिर्वेति सिद्धान्तितं तद्वदिहापीति बेष्ध्यम् । एवं चैकेनापुत्रेम पुररमितिनिधिर्विधेयो न द्वाम्यां त्रिभिर्वेत्यपुत्रेणोत्येकत्वश्रवणाद्वगम्यत इत्यर्थः । एकः पुररः कर्त्व्य इति । पुररमितिनिधिर्विधीयत इत्युक्तम् । तच्च विधानं कियद्भिः पुररमितिनिधिभिः संपादनीयिनित्याकाङ्क्षायां मितिनिधिपदोत्तरं श्रूयमाणेनैकवचनेन तच्छान्तेर्विधेय-पुत्रमितिनिधिगतस्य विशेषणस्यैकत्वस्य विवक्षणेन एकः पुत्रः कर्त्व्य इत्यर्थः सि-ध्यतित्यर्थः ।

ननु यदि द्वाभ्यामपुरराभ्यां नैकः पुत्रः पितिनिधातव्यश्चेद्दत्तकस्य व्द्यामुष्पाय-णत्वव्यवहारः स्मृतिषु कियमाणो न संगच्छेत । ताद्द गव्यवहारस्य जनकपरिमही-नृषिनृद्धितपामिमायेणोपपत्तेभैनिभित्याह—नन्वेवं दत्तकादीनामिति । व्यामुष्या-यणिति । अमुष्यापत्यमामुष्यायणः । अद्द ग्रव्हिकात्षष्ठचन्ताद्पत्येश्ये न-हादित्वात् (४१९१९) फक्पत्ययः । तस्याऽऽयन्त्रादेश आदिवृद्धे तिखितान्तत्वा-त्यातिपदिकतया मात्रस्य सुद्धुकः 'आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुछिकेति च ' (६१३१२१ वा०) इति वार्तिकेन निभेषे नस्य णत्वे चाऽऽमुष्यायणिति रूपम् । तवी द्योरामुष्यायण इति षष्ठीतत्पुरुषे व्द्यामुष्यायण इति सिध्यति । पसिद्ध-स्यास्य योऽयं पुररः स द्योर्जनकमतिमहीन्नोः पुत्र इत्यर्थः । तव मम चायमिति समयेन परिगृहीते। दत्तकविशेष इति यावत् । तथा च जनकमतिमहीनृद्धामिपाये-भिष्रायेण स्मृतिषु व्द्यामुष्यायणव्यवहारः । निषेषः पुनः मतिमहीनृद्धामिपाये-भित्रायेण इत्यर्थः ।

मितिनिधिभोति । गुरूयामाने तरकार्यकारी हि मतिनिधिः। स चैकादशिध

## इति मानवात् । तत्र च येषु दंपत्योरन्यतरावयवसंबन्धस्तेषां न्यायादेव

इत्याह-क्षेत्रजादीनिति । क्षेत्रजादीनां स्वरूपं वक्तुमादी मुख्यपुत्र उक्षणं कृष्टपः ते-(१) सवर्णायां धर्नविवाहोढायां पत्न्यां जात औरस उरसो जातः स पुररो मुख्यः। (२) परक्षेत्रे नियागधर्मेण नियुक्तेन सापिण्डेन देवरेण जातः पुररः स क्षेररजः । (३) माररा भर्जनुज्ञया पोषिते पेते वा भर्तरि, पित्रा वोभाम्यां वा यः पुररो परमै सवर्णाय दीयते स तस्य दत्तकः पुररः । (४) पुरराधिना स्वयं कृतया मम पुररो भवेति पार्थनया क्रतस्तव पुररोऽस्मीति स्वीकारितः क्रित्रमः पुररः । (५) गृहे पत्न्यामन्येन सजातीयेन पच्छन्नोऽनियोगेऽपि चौर्यरताहितगर्भमु अक उत्पनः त भर्तुर्गृढजः पुररः। (६) मातापितृम्यां भरणासामध्येन परित्यकोऽन्येन पुत्रतया गृहीतः स यहीतुरपविद्यः पुतरः । ( ७ ) कन्यकायां सजातीयात्पितृगृहे जातः स वोद्धः कानीनः पुत्रः।(८) या गर्भवती कन्या ज्ञातगर्भाष्मा वा परिणीयते तस्यां जातः स परिणेतुः सहोढजः पुररः। (९) मातापिररोः सकाशा-दपत्यार्थे यः कीतः स केतुः कीतः पुतरः । ( १० ) पुनर्विवाहिता पुनर्भूस्तस्यां क्षवायां पूर्वपत्युपमुक्तायामक्षवायामवादृश्यां वा जावः स उत्पादकस्य पीनमंवः पुररः । (११) पार्थनां विनैव यः स्वयमात्मानं ददाति स पतिमहीतुः स्वयंदत्तः पुररः। (१२) परिणीतायां शूदायां नासणेन कामादुत्पादितः स तस्य नासणस्य पारशवः पुतर उच्मते । अत्र मूलवचनानि म० स्मृ० अ० ९ स्रो० १६६ आरम्य १७८ पर्यन्तानि दृष्टब्यानि ।

याज्ञवल्क्यस्मृतौ तु 'औरसो धर्मपत्नीजः' इत्यनेनौरसपुत्र छक्षणमुक्तम् । अस्यायमर्थः—यया सह धर्मश्चर्यते सा धर्मपत्नी । यद्यपि पत्नीज्ञ इनेव तहध्मेचारिणी कथ्यते तथाऽपि धर्मज्ञ इतिपादानाद्त्र पत्नीज्ञ इते मार्यामात्रपरः । धर्मपत्नी न्
राज्ञ न च जूदा व्यावर्ष्यते । तस्याः सहधर्मचारित्वाभावात् । छ्ण्णवणां वे रामा
रमणायेव न धर्माय ' इति विसिष्ठोक्तेः । अत एव तत्पुत्रो नौरसः । अत एव
'स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च' (म०स्मृ०९।१६०) इति पुत्रपतिनिधिषु तं परिगणितवान्
मनुः । एवं च यो धर्मपत्नीजः परिणेतुक्रसा निर्मितः स औरसः, इति मुख्यमी रसमुक्तवा 'तत्रसमः पुत्रिकासुतः' इति पुत्रकासुतस्यीरससाम्यमुक्तम् । तत्र पुत्रिकासुत इत्यत्र देधा समासः । पुरिरकायाः सुतः पुत्रिकासुत इत्यकः । पुरिरकेव
सुतः पुरिरकासुत इति दितीयः । तत्राऽऽधेऽनुमाहकं ममाणम्—अन्नातृकां पदास्थानि तुम्यं कन्यानंछं छताम् । अस्यां यो जावते पुतः स् मे पुररो मवेदिति ।

प्रतिनिधित्वत् । वचनं तु नियमार्थम् । येषु पुनरवयवसंबन्धामावस्तेषां वाचिनिकं प्रतिनिधित्वम् । यथा क्षेत्रजपौत्रिकेयपुत्रिकाकानीनपौनर्भ-

इति वसिष्ठवचनम् । दितीये—' दितीयः पुत्रिकेव ' इति वसिष्ठः । दितीय पुररः पुत्रिकेवेति तदर्थः । युष्यते चेदम् । पुत्रिकायां पित्रवयवानामलपत्वान्मात्रवयवानां बाहुल्याच । अरर केचित्—आण्यं दिना यथा तैछं सद्भिः पतिनिधीक्ठतम् । तथै-कादशपुत्रास्तु पुत्रिकीरसयोविना । इत्याहुः । एते पतिनिधयः कियाछोपो मा भूदित्युपादीयन्ते । निरुक्तानामेषां प्रतिनिधीनां मध्ये येषु जायापत्योरन्यतरावय-वसंबन्धो वतंते तेषां युक्त्येव सी साहर्थछक्षणयाऽऽयातं प्रतिनिधित्वम् । यथा क्षेत्रज—पोत्रिकेय—पुत्रिका—कानीन—पोनर्भवसहोढज—गूढजेषु । तत्रापि क्षेत्रज—कानीन—पोनर्भवसहोढज—गूढजेषु । तत्रापि क्षेत्रज—कानीन—सहोढज—गूढजेषु केवछं मात्रवयवसंबन्धः ।

ननु ते। ताहरपस्य सुत्तह शस्य भावः ते। ताहरपाभिति व्युश्वरचा सुत्तह शिविष्ठ भंस्य निरूपितार्थंत्वानिरूपित्वं पित्रिवार्थंत्वानिरूपितं पितिनिधित्वं त औरत्तपुत्तः परामृश्यते । एवं चौरत्तपुत्रिनष्ठमातापित्रवयवसंवन्धपयोज्यं साह-श्यापित्यथंः फछित । तत्रश्य क्षेत्रज्ञकानीनादीनां कथं पितिनिधित्वम् परयुत तेषु मात्रवयवसंवन्धत्तरचेन मुख्यपुत्रत्वमेव स्यादिति चेच । तत्रान्यतरावयवसंवन्धत्त-धत्तरचेऽपि, एकत्तरचेऽपि इयं नास्तीति न्यायान्मातापित्रोक्तभयोरवयवसंवन्धस्याप्य-मात्राच्य मुख्यत्वम्। तत्रश्चान्यतरावयवसंवन्धपयोज्यं साहश्यं पितिनिधिव्यवहारहेतुः। मातापितृह्ययावयवसंवन्धो मुख्यत्वहेतुरिति विवक्षितत्वात् ।

ननु पौतिकेयस्य मातामहपुत्रत्वेनोक्तत्वात्तत्र मातामहीमातामहयोरेकस्याप्यव-ययसंबन्धाभावेन दंपत्योरन्यतरावयवसंबन्धवत्सु पुत्रमातिनिधिषु परिगणनमनुपपनं किंतु वाचनिकपतिनिधित्ववत्सु दत्तकादिष्वेव तद्युक्तमिति चेन्न । तत्र मातृद्वारो-ययावयवसंबन्धोपपत्तेः । न चैत्रमौरसत्वापत्तिः । मातृद्वारेत्युक्त्या परम्परयोभया-वयवसंबन्धवोधनात् । श्रीरसे तु साक्षादुभयावयवसंबन्ध इति विशेषः ।

मन्वेतं पुत्रिकायां दंपरयोरुमयोरप्यवयवानां संवन्धस्य साक्षारसत्त्वेन तस्या मुख्यस्यमेव स्थान पितिधित्विपिति वेनेतज्ञवम् । तस्याः साक्षादुमयीयावयवसं-वन्धाविष्ण्यस्वेशि मात्रवयवानां पाचुर्यात्पत्रवयवानां स्वल्परवात्स्वतः विण्डदा-वृत्वामावाय "मुख्योरसाव्यत्वया मुख्योरसाव्यत्वेम पितिनिधित्वस्यव न्याया-वात्यात् । एवं च पित्रवयवाधिकये सति साक्षादुरक्षष्टोमयीयावयवसंवन्धवस्वमी-रस्त्रम् । पुश्चिकायां मुख्यपुत्रत्वं वारियितुं सत्यन्तव । पौत्रिकेय औरसत्ववरणाय

## वसहोढजगूढजानां कचिन्मातृमात्रसंबन्धात्कचिच्च विकलोभयसंबन

साक्षादिति । पौनर्भवे तद्वारणायोत्कष्टेति । क्षेत्रजादिषु तद्वारणायोभयित्यादिरिति बोध्यम् । स एव च मुख्यः पुत्रः श्राद्धादिनामसंकीर्तनाद्याविककरणेन
पितुः संपूर्णोपकारकः । यश्च न तथा स पितिनाधिः । यथा क्षेत्रजादयः पुत्राः ।
एतेन पुत्रिकाया यन्मुख्यत्वमुक्तं तदेकीयमतेनेति बोध्यम् । न चैवमपि पित्रवयवाधिक्ये सिति साक्षादुमयीयावयवसंबन्धसस्वात्यौनर्भवस्थौरससम्बन्धं राष्ट्रानीयम् ।
तन्मातुः पुनर्भूत्वेनापक्षष्टत्वात्तकान्यस्य तस्याप्यपक्षष्टत्वादिति ज्ञेयम् ।

नन् यदि युक्त्यैव पतिनिधित्वं सिद्धं तर्हि छतं वचनेनेत्याशङ्करचाऽऽह-निय-मार्थमिति । सोऽयं नियम एवन्-यद्यन्यतरावयवसंबन्धेन पतिनिधिरवं स्पात्ताई क्षेत्रजादीनामेव नान्येषाभिति । तेनावरुद्धदास्यामुत्पन्नस्यावयवसंबन्धेऽपि न पति-निधित्वम् । किंच यत्र न दंपत्योरन्यतरस्याप्यवयवसंबन्धस्तत्र सीसाद्वश्यन्यायासं-भवादपाप्तं पविनिधित्वं बोधियतुं वचनित्याह्-येषु पुनिति । दत्तककीतक-त्रिमदत्तात्मापाविद्रेषु । कचिच विकलोभयेति । विकली यावुमावर्थान्मातापि-तरी तथोः संबन्धे। उन्वयस्तस्मादित्यर्थः। अत्र मातापितृशब्देन तदवयवा लक्ष्यन्ते । ' त्रीणि मातृतस्त्रीणि पितृतः ' इति भुतेः । तथा च विकलानामुभयीयावयवानां संबन्धादिति यावत् । तदेतदुक्तं-विकलावयवत्वेनेति । विकलावयवसंबन्धेने-रयर्थ:। अवयववैकल्पं च कचित्स्वरूपतः कवित्संबन्धतः कचिद्गुणतश्चेति विधा । आद्यमंपि द्विधा । पित्रवयवाल्पत्वसहस्रुतमात्रवयवभूयस्त्वेन पित्रवयवात्य-न्ताभावसहस्रतमात्रवयवत्वेनेति चतुर्विधमवयववैकल्यम्। ततश्य यत्र विकल्शोभयावय-वसंबन्धस्तत्र न मुरूषं पुत्रत्वं, किंतु पुत्रमतिनिधित्वमेव । तत्रापि सर्वाद्येन मुरूषं मातिनिधित्वम् । तदिवरेण तु गौणं पतिनिधित्वमित्यूसम् । तत्र सर्वाद्यं ' तत्समः पुत्रिकासुतः (या० स्मृ० २।१२८) इत्यत्र मिताक्षरायां पुत्रिकेव सुतः पुत्रिका-सुत इति कर्षधारपसमासाश्रयेणाके पुत्रिकारूपपुत्रे । द्वितीयः पुत्रः पुत्रिकैवेत्य-र्थकं 'दितीयः पुत्रिकैव ' इति विसष्ठवचनमपि पुत्रिकारूपपुररं स्पष्टमेव वदति । पुत्रिकायामीरस्यामुभयावयवसंबन्धस्य साक्षात्सत्त्वेअपि तस्याः स्त्रीत्वेन पुनवयवा-नामल्यस्वात्स्त्र्यवयवानामाधिक्यात्स्वरूपतोऽवयववैकल्येन विकलावयवसंबन्धसत्त्वेन पुत्रिकायां मुरूपं पतिनिधित्वम् । इदमेव मात्रवयवम्यस्त्वसहळतित्रवयवालपत्व-मेब हि विकलावयवत्वं पतिनिधिगतमुरूपत्वस्य प्रयोजकामिति बोध्यम् । द्वितीयं क्षेत्रजकानीनगुढजसहोढजेषु । क्षेत्रजादिः पुत्रो हि नोत्पादकस्यापि तु वे।दुरेवेति

न्धाद्विकलावयवत्वेन मुरुषं प्रतिनिधित्वं दत्तककीतक्वित्रमदत्तारमाप-विद्धानां वाचानिकं प्रतिनिधित्वामिति । प्रतिनिधिशब्दश्चोभयत्रापि भूम्ना सृष्टीरुपद्धातीतिवत्।

यत्तु मेधातिथिना 'नह्येषां प्रतिनिधिता संभवति, प्रारब्धस्य कर्मणोऽ-

(या॰ स्मृ॰ २। १२८) मिताक्षरायामुकम् । स्पष्टं च मनुस्मृतौ क्षेत्रजादिस्वरूप-पतिपादके तत्तद्वचने ( प॰ स्मृ॰ ९।१६७ )। ततथ क्षेत्रजादिषु चतुर्षु पुत्रेषु वित्रावयवानामंत्रातोऽप्यभावेन मातृमात्रावयवसंबन्धसत्त्वाद्द्वितीयावयववैकल्येन क्षेत्राजादेः पतिनिधित्वम् । तृतीयं पुत्रिकायाः पुत्रे । पौत्रिकेये ह्युभयावयवसंब-न्धस्य मातृद्वारैव वक्तव्यतया परम्परयोभयावयवसंबन्धसत्त्वेन संबन्धगतसाक्षात्त्व-स्य वैकल्येन संबन्धतोऽवयववैकल्येनास्य पुत्रापतिनिधित्वम् । इदमेव हि संबन्ध-त्वोऽत्रयववैकल्यं यत्संबन्धवैकल्यपयुक्तभवयवानां वैकल्यम् । चतुर्थं तु पौनर्भवे । पौनर्भवः पुत्री ह्यत्पादकस्पैव न बोढुः । ' तस्यां पौनर्भवो जातो व्यक्तमुत्पाद-कस्य सः इति कात्यायनवचनात् । तथा च पौनर्भवपुत्र उभयावयवसबन्धः । स च पुनः साक्षाद्यद्यपि वर्तते तथाअपि तन्मातुः पुनर्भूत्वेनापक्षष्टतयेकसत्त्रेअपि द्वयं नास्तीति न्यायेनोभयोरप्यपक्रष्टतया शुद्धचादिगुणानामभावाद्गुणतोऽवयववैकल्येन तज्जन्यस्याप्यपक्रष्टतयाऽस्य मतिनिधित्वमेवोचितम् । इद्मेव हि गुणतोऽवयववैक-ल्यं यदुत्कृष्टत्वादिगुगाभावभयुक्तभवयवानां वैकल्यभिति । एवं च यत्रोत्कृष्टत्ववि-शिष्टसाक्षान्मात्रवयवाधिक्यसहळापित्रवयवाल्यत्वात्मकविकलावयव संबन्धस्तत्र मु-रूपं पुत्रमतिनिधित्वमन्यत्र तु गौणिमिति मम भाति । तत्र युक्तायुक्तत्वं विद्विने विचार्षात्रत्यं स्विछितं क्रपया पदर्शनीयमित्यभ्यर्थेषे ।

अन्यत्र क्षेत्रजादिषु दत्तककीतादिषु च न मुरूषं पितिनिधिरां, किंतु गौणिनत्यर्थः । पितिनिधिशब्दश्रायं छतिणो गच्छन्तीत्यत्र यथा छिनिषदं छन्यच्छतिसमुदायपरं तथा मुरूपामुरूपपितिनिधिसमुदायपरोऽजहस्त्रभणया । यथा वा सृष्टीरुपद्धातीत्यत्र सृष्टिशब्दः सृष्टिशब्दोपेतसृष्टिशब्दानुपेतमन्त्रसमुदायपरोऽम्युपेतो
मीमांसकैस्तद्ददिहापीति बोष्यम् ।

यत्त्विति । मनुस्मृतौ नवमाध्याये षट्षष्ट्युतर शततमे स्रोके भेषाविधिकत-टीकायामयं ग्रन्थो दृश्यते । तस्यायमर्थः - एषां क्षेत्रजादीनां पुत्रामितिनिधिर्दं न संभवति । यतः मारब्बस्य कर्मणो यदङ्गं तस्यापचारे हि मितिनिधिर्विधीयते । न च पुत्रः ' ऋतौ भाषौभिगमनेन पुत्रं मावयेत् ' इति पुत्रोत्यादन कर्मगोऽङ्गाम । क्षापचारे प्रतिनिधिः। न च पुत्रः कर्माङ्गमपत्योत्पादनकर्मणोऽगुणक-मत्वात् । तेन सत्येव क्षेत्रजादीनां पुत्रशब्दे प्रतिनिधित्ववचनमौरसप-शंसार्थम् । उपकारापचयाभिप्रायत्वात्प्रतिनिधिव्यवहारस्य । यथौरसो भूयांसमुपकारं कर्तुं शक्नोति न तथेतर इत्युक्तम्' तच्चिन्त्यम् । दत्तका-दीनां प्रतिनिधित्वाभावे साध्ये पुत्रोत्पादनकर्भणोऽनङ्गत्वस्य हेतोरपक्ष-धर्मत्वात् । तेषां सिद्धत्वेनोत्पादनायोग्यत्वात् ।

तादृशिवधी तस्य विधेयत्वेन मुख्यत्वादिति । अयं भावः-मुख्यामावे तत्सदृशी हि पतिनिधिः। तत्साद्दश्यं च तत्कार्यकारित्वेन। कार्यकारित्वं च लब्धसत्ताक-स्यार्थात्सिद्धस्यैव संभवति न साध्यस्य । तस्याद्याप्यनिष्यन्तवा छब्धसत्ताकत्वा-भावात् । एवं चाङ्गस्योपकारकस्थान एव तिद्धस्य वस्तुनोऽपचार उच्छेदे पति-निधिरुपादातुं शक्यो न पुनः साध्यस्यालब्धसत्ताकस्य वस्तुने। विषये । न च पुत्रो। इन्नापिति भ्रामितव्यम् । न हि स्वयं स्वस्यैता क्रामार्वे भजत इति सिख्वस्तु-विषये प्रतिनिधेरुपादानं संभवेच साध्यवस्तुविषय इति । तस्मात्क्षेत्रजादीनां पुत्र-शब्दवाच्यत्वे स्थिते यत्तेषां प्रतिनिधित्वपातिपादकं वचनं तन्त्रिह निन्दा निन्दितुं मवर्तते अपि तु विधेयं स्तोतुमिति न्याये नौरसप शंसार्थम् । यथा ह्यौरतो भूयांसमु-पकारं कर्तुं शक्नोति न तथेतरे क्षेत्रजाद्य इत्यारसः पशस्यते । यथा सौरस-पुत्रेण पुत्रवाचरः पुत्रवाहनिरयेवं ससंतोषं पुरुषकारामिमानं वहति, न तथा क्षेत्रजादिना पुत्रेण पुत्रवाचरोऽभिमन्यत इति क्षेत्रजादयः पुत्राः पितुर्वेह्पकर्तुम-क्षमा: । यश्य यावदुपकर्तुं पमवति यश्यान्यो न तावदुपकर्तुमीष्टे किंतु तद्येक्षये-षम्न्यूनमुपकरोति स मनिनिधिरित्युच्यते । तदुक्तं मनुना-पादृशं फलपाप्नोति कुन प्लवैः संतरञ्जलम् । तादशं फलमाप्नोति कुपुनैः संतरंस्तमः ॥ इति । अस्य कु-ल्लूकळता व्याख्या त्विथम्-औरसेन सह क्षेत्रजादीनां पाठात्तुल्यत्वाराङ्कायां विनरासार्थमाह-यादृशामिति । तृणादिनिर्भितकुरिसतोडुपादिभिरुद्कं तरन्यथा-विधं फलं पाप्नोति तथाविधमेव कुर्त्रैः क्षेत्रजादिभिः पारलैकिकं दुःखं दुरुत्तरं पाप्नोति । अनेन क्षेत्रजादीनां मुख्यौरसपुत्रावत्संपूर्णकार्थकरणक्षमत्वं न भवतीति द्शिवामिति ।

उपकाराणामपत्रयो हासस्तखेतुकत्वात्मितिनिधिन्यवहारस्येति । तद्युकम्। अयं भावः। अनेन दत्तकादीनां मितिनिधित्वामावेऽनुमानं मदिशितम्। अनुमान- प्रयोगश्चेत्थम्—दत्तकादीन् पक्षीकृत्य मितिनिधित्वामावः साम्यते, अपत्योत्पादन-

अथ पुत्रोत्पादनविधौ पुत्रस्यं भाष्यत्वेनानङ्गत्वम् । सत्यमनङ्गत्वं किंतृत्पादनविधावेव नतु विध्यन्तरे । एष वा अनृणो यः पुत्रीत्यादिवान्ययेषु पुत्रेणाऽऽनृण्यं भावयोदिति विधिपर्यवसानेन पुत्रस्याऽऽनृण्यकर-णतयाऽङ्गतासिद्धेः । उक्तं च साक्षादेव मनुना पुत्रस्य करणत्वं पुत्रेण लोकाञ्चयतीत्यादिना । यद्येवं तर्हि पौत्रप्रपौत्रयोरप्यानन्त्यद्मध्नविष्ठप प्राप्त्यर्थं पुत्रप्रतिनिधिः स्यात् । आस्तां नाम किं नहिछन्नम् ।

न चोभयैकवाक्यतयैकविधित्वसंमवः। ऋतुगमनपुत्रयोः करणयोः पुत्रानृण्ययोर्भाव्ययोश्चैकविधावनन्वयात्। अन्वये च विरुद्धत्रिकद्वयाः

कर्मणोऽनङ्ग्रत्वाखेतोरिति । अनुमानपयोगे चोपात्तस्य हेतोः पक्षवृत्तित्वं चेत्स्यासदेव तद्नुमानं भवितुमहंति नान्यथा । यथा पर्वतो बिह्नमान् ध्नात्, इत्यनुमान्
मध्ये धूमक्तपहेतोः पर्वतक्तपपक्षवृत्तित्वं चेद्वह्रचनुमानं भवेत् । यदि तु पर्वते
धूमो न दश्येत तदा न स्यादनुमानम् । पक्रतस्थे दत्तकादिः पक्षः । अपत्योत्पादनकर्मणोऽनङ्गत्वं हेतुः । अनङ्गत्वं नामाङ्गवित्तत्वाभावः । न अङ्गं यस्मिचिति बहुनीहेः । पुत्रोत्पादनाविधौ पुत्रस्य भाव्यत्वेन पाधान्यात्पृत्रोत्पादनकर्मणोऽङ्गवित्तवं न घटत इत्यर्थः । तत्र पुत्रोत्पादनकर्मणोऽनङ्गत्वस्य हेतोः पक्षे
दत्तकादावभावः स्पष्ट एव । कर्मणोऽनङ्गत्वस्य कर्मवृत्तित्वादिति भावः । अथानङ्गत्वमुत्पादनकर्माणे । तच्चोत्पादनकर्म विषयतासंवन्वेन पुत्रे, इत्येवं परम्पर्या
हेतोः पक्षवृत्तित्वमङ्गी कियत इति चेत्रदि नेत्य ह—तेषामिति । तेषां दत्तकादीनाम् । सिद्धत्वेन । साध्यत्वाभावेनत्यर्थः । उत्पादनायोग्यत्वात् । उत्पादनकर्मविषयत्वाभावात् । साध्यत्वाभावेनत्यर्थः । उत्पादनायोग्यत्वात् । उत्पादनकर्मविषयत्वाभावात् । साध्यत्व सुत्पादनयोग्यं भवति न सिद्धम् । यथा—अविधमानं घटादि वस्तु कुलालेन चक्रभ्रमणादिव्यापारेणोत्पादिवितुं शक्यते तद्दिति
भावः । एवं च परम्परयाऽपि हेतोः पक्षवृत्तित्वाभावानानुमानं संभवतीत्यागयः ।

यद्यपि ऋतौ भाषांभिगमनेन पुनं भावयोदित्युत्पादनविधौ पुत्रस्य विधेयत्वेनानङ्गत्वं तथाऽपि 'एष वा अनूणो यः पुत्री' इतिश्रुतिमतिपादिते पुत्रेणाऽऽनूण्यं
भावयेदिति विध्यन्तरे पुत्रस्य तृतीयाविभक्त्यभिहितकरणत्वेन पुत्रेण छीकाञ्जयतीत्यत्र मनुनाऽपि पुत्रस्य साक्षात्करणत्वेनोक्तत्वेन चाङ्गत्वात्मतिनिधित्वं युक्तं
स्यादित्यर्थः।

ननु विष्यन्तरश्रुवकरणाखेनाङ्गाखनादाय प्रतिनिष्यङ्गीकारे 'बीनेणाऽऽनन्त्य-मरनुवे । अथ पुत्रस्य पीत्रेण अष्नस्याऽऽवनोति विष्टपम् ' ( य० स्मृ०१।१३७) पत्तेः। तस्मादानृज्यंभाव्यिकायां भावनायां पुत्रस्य करणतया तदप-चारे दत्तकादीनां प्रतिनिधित्वमिवरुद्धं सोमापचारे पूर्तिकानामिव। एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना—कियालोपान्मनीषिण इति । किया— पिण्डोदकिया। औरसाभावे प्रतिनिध्यकरणे तल्लोपापत्तेः। तथाऽ-त्रिणाऽपि—पिण्डोदकिकयोहतोरिति सर्वमनवद्यम्।

यदपि न स्वामित्वस्य भायायाः पुत्रस्य देशस्य कालस्यामेर्देवतायाः

इतिवचनादानन्त्यमाष्त्यर्थं पौत्रस्य बध्निविष्टपमाष्त्यर्थं मपौत्रस्य चापि पुत्रवत्म-तिनिधिः स्यादिति शङ्क्षम् । यदि पौत्रमपौत्रविषये मतिनिधिः माष्नोति वर्हि माष्नोतु इष्ट एव सोऽस्माकं नानिष्टमसङ्गः इत्पर्थः ।

पुत्रीत्पादनविधी पुत्रस्य भाव्यत्वेनानङ्गत्वमुकं तत्रोत्पादनविधावि पुत्रस्याकृत्वं वक्तुं राङ्कते—न चेति । अयं भावः—ऋतुगमनेन पुत्रं भावयेत् , पुत्रेणाऽऽनृण्यं भावयेत्, इत्यत्र पुत्रभाव्यकभावनानृण्यभाव्यकभावनयोभीवयेदिति विधिक्षपयोः पतीत्या कियाद्वयत्तत्त्वादुभयोभिन्नवाक्यत्वादेकवाक्यत्येकविधित्वं न तंभवति ।

न चोभयवाक्यस्यकरणयोक्तंतुगमनपुत्रयोस्तथा भाव्ययोः पुत्रानृण्ययोश्च ऋतुगमनपुत्राम्यां पुत्रानृण्ये भावयोदित्येवमेकवाक्यत्येकभावनायां भावयोदिति विधिक्रायामन्वयः संभवति । अर्थादेकवाक्यतावन्छात्मतियमानयोद्वंयोभीवनयोर्भेष्ये
प्रयोजनाभावादेका भावनाऽविवक्षिता भवति । ततश्चोभयोरेकवाक्यत्येकभावनायां
विभिक्तायामन्वयादेकविभित्वसंभवात्पुत्रभाव्यकभावनायां पुत्रस्य करणत्वेनाङ्गत्वात्तद्यचारे क्षेत्राजादीनां प्रतिनिधित्वं संभवतिति कथमुकं मेधातिथिना 'नह्येवां
प्रतिनिधिता संभवति ' इत्यादिति वाच्यम् । तथाऽन्वये सति विकृष्णिकद्वयदोवापत्तेः । उद्देश्यत्वम्, अनुवाद्यत्वम् ' मुख्यत्वं चेत्येकं तिकम् । उपादेयत्वं, विधेयत्वम्, गुणत्वं चेत्यपरं तिकम् । उद्देश्यत्वं नाम मानसापेक्षो विषयत्वाकारः ।
श्वातस्य कथनमनुवीदः । मुख्यत्वं पधानत्वम् । उपादेयत्वं नामानुष्ठीयमानताकारः।
भञ्जातस्यानुष्ठयत्वकथनं विधेयत्वम् । गुणत्वमुपसर्जनत्वम् । तत्र ऋतुगमनेन पुत्रं
मावयेत् पुत्रेकाऽऽनृण्यं भावयेदित्यन्वये सति पुत्रे विरुद्धं यत्त्रिकद्वयं तत्पस्त्यवे।
वृश्व हि—प्रथमविधे पुत्रमुद्दिश्य ऋतुगमनमुपादीयते । अतः पुत्रस्योद्देश्यत्वम् । पुत्र-

कर्मणः शब्दस्य च प्रतिनिधिरिति सत्याषाढवचनेन पुत्रप्रतिनिधिनि-राकरणं तत् 'तन्तवे ज्योतिष्मतीं तामाशिषमाशास्महे ' इत्यादावपुत्र-स्य पुत्रप्रतिनिधिं क्रत्वाऽऽशीराशंसनिवृत्त्यर्थम् । अत एव श्रुतिः— 'यस्य पुत्रो जातः स्यात्तन्तवे ज्योतिष्मतीमिति ब्र्यात्' इति । तथा पितापुत्रीये सामनि 'अमुकस्य पिता यजते' इत्यादावपुत्रस्य पुत्रप्रति-निधिं क्रत्वा तत्प्रवचननिराकरणार्थं न पुनः सर्वथैव पुत्रप्रतिनिधिनि-राकरणार्थम् । पुत्रप्रतिनिधीनाहः' इत्यादिस्मृतिविरोधात् ।

मनुद्य ऋतुगभनं विधीयत इति पुत्रस्यानुवाद्यत्वम् । करणस्यर्तुगमनस्य कार्यत्वा-रपुररः प्रधानामिति क्रत्वा पुरर उद्देश्यत्वमनुवाद्यत्वं मुख्यत्वं चेति त्रयो धर्मा विद्य-न्ते । द्वितीयविधावानृण्यमुद्दिश्य पुत्रः साधकत्वेनोपादीयते । अतः पुत्रस्योपादेय-हर्वेम् । आनुण्यमनूद्य पुत्रो विधीयत इति तस्य विधेयत्वम् । तथा भाव्यस्याऽऽन्-ण्यस्य करणत्वेन पुत्रस्याङ्गत्वरूपं गुगत्वं चेत्येतात्त्रकं पुत्रे विद्यते । तत्रोद्देश्यत्व-स्य साध्यातकपारवेन तद्विरुद्धमुपादेयत्वम्, उपादेयत्वस्य साधकत्वस्वरूपत्वात्। अनुवाद्यत्वस्य ज्ञातस्य कथनरूपत्वेन तद्विरुद्धं विघेयत्वम् । विधेयत्वस्याज्ञातवो -धनरूपत्वात् । मुरूपत्वस्योपकार्यत्वस्वरूपत्वाचिद्वरुदं गुगत्वन् । गुगत्वस्योपका-रकत्वस्वरूपत्वात् । एवं चैतत्त्रिकद्वयविरोधात्तयोः पुत्रोत्पादनविष्यानृण्यविष्योरे-क्विवित्वं न संभवतीति भावः । तस्पारसीमेन यजे रियत्र सीपस्य करणत्वेनाङ्गरः स्वात्तद्वचारे ' यदि सोमं न विन्देत्पूतीकानिभषुण्यात् ' इति श्रुतेः पूरीकछता-साण्डानां प्रतिनिधित्ववत् पुत्रेणाऽऽनृण्यं भावयेदित्यानृण्यभाव्यिकायां भावयेदिति विधिक्तपायां भावनायां पुत्रस्य करणत्येनाङ्गत्वात्तर्यचारे दत्तकादीनां मतिनिधि-स्त्रमाविरोधि । नतु ऋतुगमनेन पुत्रं भावयेदिति पुत्रभाव्यिकायां भावनायां पुत्रस्य मान्यत्वेनानङ्गत्वात्तद्वचारे दत्तकादीनां प्रतिनिधित्वमिति निष्कर्षः । एतदेव स्पष्टमुक्तं मनुना-पुत्रपतिनिधीनाहुः कियालोपान्यनीषिण इति । किया-पिणडो-द्कादिकिया । ' पिण्डोदकिकपाहेतोः ' इति वचनेनैकवाक्यत्वात् । औरसाभावे मतिनिष्यस्वीकारे पिण्डोदकादिलोगः पसज्येत । किंच 'अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदा ' इत्यनिव चसौरसाभावे दत्तकादीनां पतिनिधित्वं स्पष्टमेवोक-मिति शेयम् ।

औरसामावे यः पविनिधिक कस्तमाक्षिपति—यद्वीति । न स्वामित्वस्येति । स्वामित्वस्येति । स्वामित्वस्येति । स्वामित्व प्रकान्तरं पविनिधिनांति । तदुक्तं जैभिनिना—स्वामितः

अथेदं चिन्त्यते - योऽयं पुत्रप्रतिनिधिविधियते स किं पुत्रोत्पादनिध-धानुत पिण्डोदकादिविधाविति, उभयथा श्रवणात् । तथा—अपुत्रेणेव कर्तन्य इत्यनेन पुत्रोत्पादनविधौ पिण्डोदकिकियाहेतोरित्यनेन च पि-ण्डोदकादिंविधाविति । तत्रा नाऽऽद्यः । पुत्रोत्पादनविधौ पुत्रास्य भाव्य-खेनानङ्गतया प्रतिनिध्ययोग्यत्वात् । न द्वितीयः । विरोधात् । अपुत्रं

फलसमवायात्फलस्य कर्मयोगित्वात् ( जै० सू० ६।३।२१ ) इति । फलस्य क-र्मयोगित्वात् । पयोक्तगामित्वात् । फलसपत्रायात्मतिनिधौ फलोत्पच्यापत्तेः स्वा-मिनः पतिनिधिनांस्तीति तद्र्थः । भायांयाः स्त्रयन्तरं पतिनिधिनांस्ति पुत्रस्य पुत्रान्तरं न पतिनिधिः । देशस्य कुरुक्षेत्रादेः प्रयागादिनं पतिनिधिः । कालस्य पातःकालादेन सायंकालादिः पतिनिधिः। अग्नेराहवनीयादेरसंस्क्रतोऽग्निः पतिनि-धिन भवति । देवतायाः शिवस्य न विष्णुः प्रतिनिधिः । कर्मणः पोक्षणादेः कर्मा-न्तरं न प्रतिनिधिः । शब्दस्य बहिर्देवसदनं दामीत्यादेर्मन्त्रान्तरं न प्रतिनिधिः । तदुकं जैमिनिना—' न देवताभिशब्दिक्यमन्यार्थसंयोगात् । (जै० सू०६। ३। १८) इति । अस्यायमर्थः-देवता, इन्द्रादिः । अग्निराहवनीयादिः । शब्दो मन्त्रकलापः । किया पयाजादिः । न प्रतिनिधिपहिति । अन्यार्थेन संयोगात् । अत्रार्थशब्दो न्यायपरः । तथा च प्रतिनिधिसाधको यो न्यायस्तस्मादन्येन न्या-येन युक्तरवाद्देवतादेः । अयं भावः-द्रव्यस्य पुरोडाशसाधकत्ववन्नीवारस्यापि व-रसाधकरवं परयक्षगम्यम् । देवतादेरदृष्टसाधकरवं, विहितदेवतापयोज्यं यद्दृष्टं तद-न्येन भवतीति शास्त्रमन्तरा ज्ञातुमशक्यमिति । इत्येवं सत्याषाढवचनेन यत्पुत्रभ-विनिधेर्निरसनं तत् ' तन्तवे ज्योतिष्पतीं वामाशिषमाशास्महे ' इति यदाशीरा-शंसनमुकं तद्पुत्रेण पुत्रपतिनिधिं गृहीत्वा न करणीयिनित्येवंपरम्, न सर्वात्मना पुत्रपतिनिधेनिषेधकम् ।

ननु सत्याषाढळतपुत्रमतिनिधिनिषेध आशीराशंसनकर्मण्येवेति कृत इत्यव आह—अत एव श्रुतिरिति । यस्य पुत्रो जातः स्यात् । औरसः पुत्रो यस्य स्यादित्यन्वयः । सर्वे वाक्यं सावधारणिति न्यायेनौरसपुत्रवतेवाऽऽशीराशंसनं कर्तेव्यं न दत्तकादिपुत्रवतेत्यर्थः । पितापुत्रीय इति । किंच पितृनामपुत्रानाम-युक्तः ' अमुकस्य पिता यजते । इत्येवंक्षपो यः साममवचनाविधिः पुत्रवतो विहितः स दत्तकादिपुत्रवतो मा मसाङ्क्षीदित्येवंपरः पुत्रमतिनिधिमतिषेधः । पितापुत्रीय-

प्रति पुत्रप्रतिनिधिः श्रूयते न तरक्रता पिण्डोदकित्रया । पुत्रकर्तृका च पिण्डोदकित्रया न तं प्रति प्रतिनिधिविधिति । किंच पिण्डोदका-दिविधिः पुत्रकर्तृको न च कर्तुः प्रतिनिधिः । अथापि क्रियाकर्तृत्वांशे प्रतिनिधिनं फलभोगांशे, यथा सत्रे सप्तद्शानामन्यतमस्य मृतस्य कि-याकर्तृत्वांशे प्रतिनिधिस्तथाऽत्रापीति वाच्यम् । तद्पि न । वेषम्यात् । सत्रे ह्यारब्धिक्रयस्य प्रतिनिधिः प्रक्रते त्वत्यन्तासतः क्रियारम्भस्येवा-संभवारहथं प्रतिनिधिसंभवः । न च प्रतिनिधिना क्रियारम्भो न्याय-विरसंमतः ।

अथापुत्रस्य जीवच्छाद्धे स्वकर्तृक एव पिण्डादिविधिरिति तत्रैव प्रतिनिधिरिति वाच्यम् । तदपि न । पुत्रप्रतिनिधिसंभवे जीवच्छाद्ध-विधेरेवाप्रृंवत्तेः । किंच जीवच्छाद्धस्य स्वकर्तृकत्वेन स्वस्यैव प्रतिनि-

सामपवचनाविधिरपुत्रेण पुत्रमितिनिधि क्रत्वा नानुष्ठेय इति भावः । तथा च स-रयाषाढेन मुनिना यः पुत्रमितिनिधिनिषेघोऽभिहितः स निरुक्ताशीराशंसनसामपव-चनविषय एवेति न कोऽपि विरोधः। सत्याषाढक्रतिनेषेधस्य सर्वथा पुत्रमितिन-धिनिराकरणार्थत्वे 'पुत्रमितिनिधीनाहुः। पुत्रमितिनिधिः सद्दा ' इत्यादिनहुव-चनव्याकोपापात्तिरित्याशयः।

अधेदं चिन्त्यते—अपुत्रेणेवेत्यात्रिवचंनन योऽयं दत्तकादिः पितिनिधिरिमिहितः स किमपुत्रेणेत्यपुत्रस्य कर्तृत्वश्रवणाद्दीरसपुत्रोत्पादनामावे तद्यं पितिनिधिराहोस्वि-त्विण्डोदकाक्रेयाहेतोरित्यादिश्रवणात्विण्डोदकाद्यभावे पसक्ते तद्यं पितिनिधिरिति । तत्र न मथम हत्याह—पुत्रोत्पादनविधाविति । क्रतुगमनेन पुत्रमुत्पादयेदिति विधी पुत्रस्य विधेयत्वेन पाधान्यादङ्गत्वामावेनाङ्गापचारे पितिनिधिरिति पूर्वोक्तयु-किविरोधेन तस्य पितिनिधियोग्यत्वाभावात् । द्वितीयोऽपि न विरोधादिति वदंस्त-वेव विरोधं पित्यादयति—अपुत्रं प्रतीति । अपुत्रेणेव कर्तव्य इति वचनादपुत्रक-तृंकः पितिनिधिविधः श्रयते । यद्यं च पितिनिधिरुपादीयते सा पिण्डोद्कदाना-दिक्तिया येन पितिनिधः स्वी कियते तत्कर्तृका न भवति, किंतु पुत्रकर्तृका । यत्कर्तृका च पिण्डोदकादिकियाकर्तृश्रवेनयं न उम्यत इत्यन्यकर्तृके पिण्डोदकादि-धिस्विक्तुः पिण्डोदकादिकियाकर्तृश्रवेनयं न उम्यत इत्यन्यकर्तृके पिण्डोदकादि-कर्मण्यन्यं पित पितिनिधिविधीयत इत्यनुचितमित्ययं विरोध इत्यर्थः । किंच पि-ण्डोदकादिविभैः कर्ता पुतः । कर्तृश्र पितिनिधिनीरित । क्रियाकर्तुः फलमोक्तृत्वेन इत्वामिर्वारस्वाभिनस्य पितिनिध्यमावात् । तदुकं जैमिनीयनये—' स्वामिनः फलस- भिः स्याघ्र पुररस्य । पुररकर्तृत्वाभावात् । तस्माच्चोक्तविधिद्वयेऽपि पुररप्रतिनिधिसंभवः । किंच पिण्डोदकिकियाहेतोरिति हेतुवचनमण्ययुक्तमेव । अपक्षधर्मत्वात् । नह्यपुररस्य पिण्डोदकिकियाप्राप्तिरस्तीत्युक्तमेवेति ।

अत्रोच्यते—नापुत्रस्य लोकोऽस्तीत्याद्यर्थवाद् (नुगृहीते पुत्रेण लोका-स्नयतीत्यादिविधौ पुत्रापचारे क्षेत्रजाद्येकादशविधः प्रतिनिधिविधी । यते । तत्र च लोकपुत्रयोः साध्यसाधनभावनिवाहकाव।न्तरव्यापार-भूतिकियाषेक्षायां पिण्डोदकिकयाहेतोरित्युच्यते ।

सदेति । 'वन्ध्याऽष्टमेऽधिवेत्तब्या' इत्यादिवद्त्रावधिप्रतीक्षाभावं बो•

मवायात्फलस्य कर्मयोगित्वात् ' (जै० सू० ६।३।२१ ) इति । स्वामिनः प-तिनिधिनास्ति । यतः फलस्य पयोक्तृगामित्वं वर्तते । पयोक्ता हि स उच्यते यो सनेन कर्मणेदं फलं मां पाप्नुयादिति शास्त्रानिश्चित्य तत्र पवृत्तः । यदि तु स्वामिना पितिनिधिर्मृहोत तदा तं पितिनिधिं कर्षफलं नोपितिष्ठेदित्यनेन बोधितम् । यदि च प्रतिनिधिं पति फलं पाष्नुयादित्युच्यते ताई तस्य फलसमवायातस्वामि-त्वापंचिः । एतावत। स्वामिनः कियांकर्तुः मतिनिधिनीस्तीति तात्पर्यमिति तद्रथः । अध कर्तुः कार्यद्वयम् । कियानिष्यादकर्त्वं तत्फलभोकृरवं च । तत्र फलमागांशे पूर्वोक्तन्यायेन पतिनिधेरमावेऽपि कियानिष्यादकत्वांशे पतिनिधिः संमवेत् । यथा ' ऋष्टिकामाः सत्रमासीरन् ' इत्युक्ते सप्तद्शसंख्याकपुरुषकर्तृके सत्र एकस्पार्टव-जो अचारे कियाकर्तृत्वंश ऋत्विगन्तरं पतिनिधित्वेन स्वी कियते तद्द्वापीति चेचदिष न समीचीनम् । दृष्टान्तस्य वैषम्यात् । तदेव वैषम्यं पदर्शियतुनाह-सररे हीति । सत्रनामके यागे हि पारब्धिकयस्यार्दिजो मृतावन्यस्तरकार्यकारी पति-निधिखेन गृह्यते । पळतस्थले च यः कियाकर्ता मुख्यः पुत्रः सोऽत्यन्तासचनु-रपन एव । अपुतं पति दत्तकविधानश्रवणात् । ततश्च पुत्रस्य कियाकर्तुरेवात्य-न्तामाव इति दूरे तत्कर्तृकिकियाया आरम्भः। यथा केतोर्महस्य शिर एव नास्ति कथं तस्य शिरोब्यथेति भावः । एवं च कियाकर्तुर्मृत्वपुत्रस्याभावेनापुत्रस्य कि-यैव नास्ति तत्र कथानिव कियाकर्तृत्वांशे पतिनिधिमहणावसरः । अथ मुख्य-पुत्रामावेन मा भूदपुत्रस्य कियारम्भः, किंतु पतिनिधिनैव कियारम्भः कार्यं इ- धयति । पिण्डः श्रद्धम् । उदकमञ्जलिदानादि । किया-और्धदेहिकं दाहादि । अत एव हेतु पूत्रीकरणे निमित्तम् । हेतुरिरयेकत्वनिर्देशा-निमलितानामेषां निमित्तत्वं न प्रत्येकमिति गमयति । तेन चैकैकार्थं न पृथकृपृथक्पृत्रीकरणम् । किंतु सर्वार्थमेकमेव पुत्रीकरणमित्यर्थः । पुत्राभावे पिण्डादिलोपप्रसङ्गात् । अत एव मनुः-

' पुत्रप्रतिनिधीनाहुः कियालोपान्मनीषिणः ' इति ।

कियालोपादि । व्यतिरेके हेतुः । पुत्रप्रतिनिध्यभावे कियालोपा-दिरयर्थः । यद्वा, अलोपादिति पदच्छेदः । अलोपादिति ल्यब्लोपे पञ्च-मी । अलोपार्थामित्यर्थः । यद्यपि 'पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्' इत्यादिना पुत्राभावे पत्त्यादीनामपि कि ।धिकारः श्रूयते, तथाऽपि 'नापुत्रस्य

त्याशङ्कर्या ऽऽह-न च प्रतिनिधिनेति । पितिनिधिद्वारा कियारम्भो मीमांसक-संमतो नं भवतीत्यर्थः । काम्ये पितिनिधिनांस्ति नित्ये नैमित्तिके च सः । काम्ये-ऽप्युपक्रमादृष्वे केचित्पतिनिधिं विदुः ॥ इति स्मृतेः ।

दैवान्मानुषाद्वाऽपराधारिकयाकर्तुर्भुरूयपुत्रादेरभावेन स्वौर्घ्वदेहिकादिकियारयन्ता-भावसभावनायां स्वजीवनद्शायामेव स्वेनेव स्वकीयश्राखादिविधिरनुष्ठेय इत्यभि-हितं धर्मनिबन्धेषु । तादशविध्यनुसारेणापुत्रस्य जीवच्छ्राखे स्वकर्तृक एव विण्डा-दिविधिरिति तद्वचारे कियाकर्तृत्वांशे पतिनिधिसंभवो युक्त एवेति चेत्तद्वि न श्रीमनित्याह-तद्पि नेति । ताहशिवण्डादिविधिसंपत्त्यर्थमेव पुत्रमातिनिधिवि-धानस्याभिहितत्वाइ तंकादिनैवं तिनवीहे जीवच्छा द्विधेर्ग भस्रावेवेणैव विछीन-त्वात्तदुरिथतेरेवासंभवात् । अथ यथाकथंचिदगत्या जीवच्छ्राद्धविधिरम्युपेतव्यस्ते-थाऽपि न पतिनिधिसंभव इत्याह-किंचेति । यस्य जीवतः श्राखं तत्र स जीव-चेव कर्तेति तस्य जीवत एव दत्तकादिः पतिनिधिः स्याच पुत्रपतिनिधिः । जी-वच्छाद्धस्य पुत्रकर्तृकत्वाभावादिति भावः । विधिद्वयेऽपीति । पुत्रोत्पादनविधौ विण्डोदकादिविधी च पविनिधिनैव संभवतीत्पर्थः । ननु विण्डोदकािनेयाहेतोरिति हेतुवचनोपन्यासादपुत्रं पति पुत्रपतिनिधिविधानपनुपीयत इति चेन्पैविपत्याह-किंचिति । अपूत्रं पक्षीक्रत्य पुत्रमितिनिधियत्वं साध्यते पिण्डोदकिकियावत्वादे-तोरित्यनुगानपृयोगो बोध्यः । अपक्षधर्मत्वादिति । पुत्रमतिनिधियत्त्व साध्यके पूर्वे के अनुमाने विण्डोदकिकायाव च्वस्य हेतोः पक्षे अपुत्रे असच्याखेतुव चनमयुक्तियर्थः। यतः पिण्होदकिकामियाः पुत्रकर्तकत्वेन श्रवणादपुत्रस्य ताहराकियाकरणापसकेः।

'अथेदं चिन्त्यते' इत्यारम्य योऽयं पूर्वपक्ष उद्भावितस्तःसमाधिपूर्वकं सिख्नितं पद्श्यंयित—अत्रोच्यत इति । पुत्रहीनस्य लेकाभावह्वपिनन्दार्थवादोपोद्धलिते पुत्रेण लोकाद्ध्यपि, पुत्रकरणकलोककर्षकभावनाविधावङ्गस्य पुत्रस्यापचारे तद्रथी क्षेत्रजाद्य एकाद्य प्रतिनिधयोऽभिधीयन्ते । तत्र लोकस्य साध्यत्वं पुत्रस्य च साध्यत्वपवगम्यते । द्रव्यं च कियामन्तरेण फलं साधियतुं न क्षपत इति लोकः पुत्रयोः साध्यसाधनभावनिर्वाहकावान्तर्य्यापाराजिज्ञासायां पिण्डोदकिकियाहेतोरि-त्युकम् । पिण्डोदकिकाद्धादिभिरेव तिन्वर्वहित न स्वह्वपतः । अन्यया पतितष-ण्ढादिनाऽपि पुत्रेणालोकतापरिहारो भवेदित्याद्ययः ।

सद्तीति । पुत्रपतिनिधिः कदा कर्तव्य इत्याकाङ्क्षायां यथा पयपर्तुपार-म्याष्टवर्षपर्यन्तं यदि पुत्रोत्पत्तिर्ने जायेत तदा वन्ध्यां तां निश्चित्य पुत्रार्थं भायां-न्तरं करणीयमिति भार्यान्तरकरेणस्य कालावधिः ' वन्ध्याऽष्टमेऽधिवेत्तव्या दशा-मे च मृतप्रजा । एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्विपवादिनी १ ( म० स्मृ० ९।८१) इति वचनेनोक्तस्तथा पुत्रापितिनिधिकरणे कियन्त्यपि वत्सराणि पतीक्षां क्रत्या तत ऊर्ध्व दत्तको मास इत्येवं कालावधिनीस्तीति सदेत्यनेन मतिपाद्यते । किंतु यदाऽपुत्रत्वावधारणं भवेत्तदा दत्तको ग्राह्य इत्यर्थः । अधिवेत्तव्या । अधिवेदनं भार्यान्तरकरणम् । पिण्डश्रोदकं च किया च पिण्डोदकिकाश्रियाः । ता एव हेतुरिति विग्रहः । ननु श्राद्धोदकाञ्जलिदाहादीनां पुत्रीकरणे निमित्तत्वं तृणाराणिमणिन्या-येन पत्येकं स्यादित्याशङ्क्र्य तने याह-हेतोरित्येकत्वेति । यदि पिण्डादीनां प्रत्येकं पार्थक्येन निमित्तत्वमभीष्टं स्यात्तदा पिण्डोदकिकया एव हेतव इत्येवं बहुचनान्तहेतुशब्देन समासं करवा निर्देशे कर्तब्ये यदेतारिखेकवचनेन निर्देश करोति तत एवं सूचयति यत्पिण्डादीनां त्रयाणां मिलित्वा निमित्तत्वं न स्वातं-न्त्रेषण परवेकामिति । यथा दण्डचककुलालादीनां सर्वेषां मिलित्वा घटकारणावं न पत्येकं तद्दादिति भावः । तेन सर्वाथमेक एव पुत्रीकर्तव्यो न पृथक्षृथक् इति सिध्यति ।

ननु पुत्रीकरणाभावे का हानिरित्यत आह——पिण्डादिलोपप्रसङ्गादिति । मनुवचने कियालोपादित्यस्य मितिनिध्यकरण इत्यादिनीध्यः । तदुकं मूले—ह्य-तिरेके हेतारिति । मितिनिध्यभावे सिति कियालोपः स्यादतः मितिनिधिः कर्वव्य इत्येवरित्या हेतुनीध्य इत्यर्थः । यद्वेति । कियाया अलोपात् इति च्छेदे किया- लोकोऽस्ति' इत्यादिश्रवणात्पुत्रक्ठतिश्चयाजन्या लोका न स्यादिक्ठत-किययाजन्यन्त इत्यवश्यं वाच्यम् । अन्ययापुत्रपत्न्यादीनां तुल्यफ-लक्कियाधिकारे तुल्यतया विकल्पापत्त्याऽभावविधानानुपपत्तेः । त-स्मात्पुत्तकृतिश्चयाजन्यलोकविशेषसिद्धचे पुत्तप्रातिनिधिरावश्यक इति । उक्तं च मेधातिथिना—तत्त च यदौरसस्य प्रथमकल्पिकत्ववचनं तन्न व्यवहारोपयोगि किंतूपकारातिशयाय । यथौरसो भूयांसं शक्नोत्युप-कारं कर्तं न तथेतर इति । उपकारापचयाभिष्रायश्चप्रतिनिधिव्यवहार इति ।

यत्त तेनैव कियालोपादित्यत्र कियत इति किया, अपत्यमृत्पाद्यि-

छोवो मा भूदित्येतदर्थं पतिनिधिः कार्य इति सरछ एवार्थः । ननु किनर्थं दुत्तको म्राह्म इत्युच्यते । यतः पत्न्या अपि कियाधिकारश्रवणात्त्रभैव पिण्डोदक-कियाया निर्वाहादित्यत आह-यद्यपीति । अपुत्रस्याञ्जेकताभिधानारपुत्रक्रवपि-ण्डोदकादिकियानिबन्धना छोकाः स्त्रपादिना कृतयां विण्डोदकादिकियया नैवो-रपद्यन्त इत्यगत्याऽवश्यं स्वीकार्यम् । इतरथा पुत्रस्य पत्न्यादेश्च समानफलकाकि-याधिकारे समकक्षतया विकल्पापची पुत्रामावे तु पत्नी स्थात्, इत्येवं पुत्रामाव-इशायां पत्न्याः कियाधिकारविधानमनुषपनं स्यात् । अतः पुत्रानुष्ठितया कियया ये छोकाः पाष्यन्ते ते लोकविशेषाः पाष्नुयारित्येतदर्थं पुत्रपतिनिधिरवश्यमङ्गी-कार्य इरपर्थः । प्रतिपादितेऽर्थे मेथातिथि प्रपाणयति—-उक्तं चेति । स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पाद्येद्धि यम् । तमीरसं विजानीयात्पुतं प्रथमकल्पिकम् ॥ (म॰ स्मृ० ९ । १६६ ) इति मनुवचने यदौरसपुत्रस्य पाथिमकत्वप्रतिपाद्नै तच केवलं दष्टफलकं किंत्वदष्टफलकमपीति भावः। यथौरसो दष्टादष्टरूपं श्राद्धा-दिना पालनपोषणादिना च भूयांसमुपकारं कर्तुमईति न तथेतरे पत्न्यादयो दत्त-काद्यश्च । परन्यादीनां स्वतः पार्वणपिण्डदातृत्वाभावाद्दत्तकादीनां स्वामाविकमे-माविद्ययाभावादित्युपकारन्यूनत्ववशात्मतिनिधिव्यवहार इति भावः । तथा च सियाः कियाधिकारेऽपि न तथा भूयानुपकारः कर्तु शक्य इति पुत्रपतिनिधिरा-बश्यक इति वात्पर्यम् ।

मेधाविधिमतस्यायोग्यत्वं पदर्शियतुं तन्पतमनुवद्वि-यत्तु तेनैबेति । कियतें इति क्षिया, इति ब्युत्पत्त्या कियाशब्दस्यापत्योत्पादनाविधिरर्थं इत्यर्थः । वादश्य-

तब्यमिति विधिस्तस्य लोपो मा भूदिति नित्यो ह्ययं विधिः स यथा-कथांचिद्गृहस्थेन संपायस्तत्र मुख्यः कल्प औरसस्तदसंपत्तावेते क-ल्पा आश्रयितव्या इति व्याख्यातम् । तिच्चन्त्यम् । किं पुत्रोत्पाद्दन-विधेर्दत्तकादिविधिः प्रतिनिधिरित्युच्यत आहोस्विदौरसस्य दत्तकादि-रिति । नाऽऽद्यः । 'न देवतामिश्रव्दिक्यम्' इत्यस्मिन्नधिकरणे किया-याः प्रतिनिधिनिराकरणात् । न द्वितीयः । नह्येषां प्रतिनिधिता संभ-वतीत्यादिपूर्वत्रन्थविरोधान् । तत्र पुत्रात्पादनविधौ पुत्रस्य भाव्यत्वे-नानङ्गतया प्रतिनिध्यसंभवाभिधानात् । तस्मान्न कियाशब्देन पुत्रो-त्यादिवाविधिः किंतु पिण्डोदकिययेव वाच्या । पिण्डोदकिश्वाहेतोरि-त्यारिवाक्यैकवाक्यत्वादित्यलम् ।

प्रयत्नत इति । पश्चम्यास्तिसिल् । यस्मात्तस्मादिति सामानाधिकर-ण्यात् । ततश्च येन केनापि प्रयत्नेन पुत्रप्रतिनिधिः कार्य इत्यर्थः । तत्र प्रयत्नसामान्यश्चतावप्येकादशपृत्रश्चवणादेकादशैव प्रयत्ना अभ्य-नुज्ञायन्ते तत्रापि केली—

अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभिर्ये पुरातनैः।
न शक्यास्तेऽधना कर्तुं शक्तिहीनतया नरैः।

व्याख्याने तामेव चिन्तां पदर्शयति——िकं पुररातपादनेति । एतत्तत्त्वं पाक् (३७-३८) पृष्ठे प्रतिपादितम् । तस्पात्कियाश्चान्देनापत्योत्पादनविधिर्महीतं न शक्यः, किंतु पिण्डोदकादिः कियैव मासा भवति । पिण्डोदकिकियाहेतोरित्यानि-वचनैकवाक्यत्वादित्याशयः ।

प्रियत्नेतं इति । यस्मात्तस्मादिति विशेषणेन पश्चम्यन्तेन सामानाधिकरण्यादिशेष्ये प्रयत्नत इत्यत्र पश्चम्यन्तात्तिस्तिर्ययो बोध्यः । अत्र यद्यपीदृशस्तादृश
इत्येवं विशेषानुपादानेन सामान्यतः प्रयत्नपदोषादानेशि क्षेत्रजाद्यकादशपुत्रमध्ये
दत्तकक्रित्रमी दावेव प्रयत्ने। बोध्यो । इतरेषां क्षेत्रजादिपुत्रान्तराणां कलौ निषेधश्मवणात् । तदाइ—अनेकधेति । एकादश्येत्यर्थः । शकिहीनतया—अपवित्रपवित्रीकरणवरदानशापदानादिनिमहानुमहक्षमत्रस्वत्रं सादितपस्तेजोरिहेततया ।

ननु ' औरसः क्षेत्रजश्रेव दत्तः क्षत्रिपकः सुतः ' इति पराश्चरसृतिवन्ता-

इति बृहस्पतिश्रवणात् ।

' दत्तीरसेतरेषां तु पुररत्वेन परिश्रहः '

इति च शौनकेन पुत्रान्तरनिषेधादत्तौरसावेवाभ्यनुज्ञायेते । दत्तपदं र्छत्रिमस्याप्युपलक्षणम् ।

' औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः क्रत्रिमकः मुतः '

इति कलिधर्मप्रस्तावे पराश्ररस्मरणात्।

न चैवं क्षेतरजोऽपि पुतरः कलौ स्यादिति वाच्यम् । ततर नियोग-निषेधेनैव तिन्निषेधात् । अस्तु तिर्हि विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकस्प इति चेन्न । दोषाष्टकापत्तेः । कथं तर्ह्यत्र क्षेतरजग्रहणिमिति चेत् । औरस-विशेषणत्वेनेति ब्रूमः । तथा च मनुः—

स्कडी दत्तकादिवत्क्षेत्रजोऽपि पुत्रः स्यादिति वाच्यम् । कछी नियोगविधिनिषेधे-नैव विनिषेधस्य सिद्धत्वात् । तदुक्तं याज्ञवल्क्यस्मृतिटीकायां वीरिमने।इयाभिधा-याम् ( प्र० १३३ )उक्तो नियोगो मनुना निशिद्धः स्वयमेवं च । युगहासादश-क्योऽसी कर्तुमन्यैर्विधानतः ॥ तशोज्ञानसमायुक्ताः कतत्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कैछी नुणां शक्तिंह।निर्विजायते ॥ इति । ननु ' औरसः क्षेत्रज्ञेव० ' इति पराद्यारवचनेन कछाविष क्षेत्रजः पुत्रो विहितः ' नान्यस्मिन् विधवा नारी नि-योक्तव्यो द्विजातिभिः । अन्यस्मिन् हि नियुक्ताना धर्मे हन्युः सनातनम् १ (म ० स्मृ० ९।६४) इति मनुना च क्षेत्रजः पुत्रो नियोगनिषेधानिषिदः। ततश्च वि-हितप्रतिषिद्धत्वात्क्षेत्रजपुत्राविषये विकल्योऽस्तित्वत्याशङ्क्याऽऽह—दोषाष्टकेति । दोषाष्टकं यथा-प्रमाणत्वापमाणत्वपरित्यागपकल्पनात् । पत्युज्जीवनहानिभ्यापष्टी दोषाः पकीर्तिताः ॥ इति । अयं भावः-अगतिका हीयं गतियंदिकल्पाश्रयणं तस्याष्टदोषग्रस्तत्वात् । तथा हि --त्रीहिभिर्यजेत यवैर्वा यजेतेति वाक्यद्वयपपि मानम् । तत्र केनापि हेतुना वीहिवाक्याश्रयणे यववाक्यपनाश्रयणीयम् । अतनै-रपेक्षविरोधाद्यगपदुभवानुष्ठानायोगात् । अतो यववाक्यस्थं मानं हेतुमुते त्या-ण्यम् । तस्य त्यक्तमानत्वस्यामानत्वमेष्टव्यम् । अथ पयोगाङ्गत्वेन यवाङ्गीकारे रयक्तवानस्वस्य पुनराश्रयणं विनिरासेन स्वीक्ठवामानस्वस्य पुनस्त्यागश्चेरयेक्सिन म्बाक्ये चरवारो दोषाः । एवं द्वितीयेअपि वाक्ये पान्तत्यागापान्ताश्रयणस्यकस्वी-कारीपास्यामा इति व एव दोबाः, इत्यष्टी दोबाः । एवं मकते मनुवाक्यं परा-

स्वक्षेतरे संस्क्ठतायां तु स्वयमुत्पादितश्च यः ।
तमारसं विजानीयात्पृतरं प्रथमकल्पिक स् ॥ इति ।
तयोर्भध्ये दत्तकविधिरभिधीयते । स च कः की दृशश्च कथं ब्राह्य
इति तिरतयं निरूपणीयम् । तत्र के इत्याह शौनकः ——
बाह्मणानां सापिण्डेषु कर्तव्यः पुत्रसंग्रहः ।
तद्भावेऽसापिण्डे वा अन्यत्र तु न कार्येत् ॥ इति ।

शरवाक्यं चोभयमि मानम् । तत्र मनुवाक्याश्रयणे पराशरवाक्यमनाश्रयणीयम् अतः पराशरवाक्यस्यं मानं परित्यक्रव्यम् । तस्य त्यक्तमानत्वस्यामानत्वमेष्टव्यम् । अथ परिश्चिरवाक्याङ्गीकारे त्यक्तमानत्वस्य पुनराश्रयणम् । स्वीक्ठतामानत्वस्य पुनस्त्याग इति चत्वारो दोषाः । एवं दिवीयवाक्येऽपीति विकल्पस्याष्टदोष्ट्रास्त-स्वात्तात्यां गतावाश्रयणमयुक्तम् । तदुक्तम्—एवमेषोऽष्टदोषोऽपि यद्व्वीहियववाक्य-योः । विकल्प आश्रितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते ।। इति । ननु ताई 'औरतः क्षेत्रज्ञश्चेव ' इति पराशरवचन औरसग्रहणस्य का गतिरिति चेदुच्यते । तास्प-न्वचने 'यस्तल्पजः पमीतस्य । ( म० स्मृ० ९।१६७) इत्युक्तस्य पारिमा-विकस्य क्षेत्रजस्य ग्रहणभिति न मन्तव्यं, किंतु क्षेत्रे जातः क्षेत्रज्ञ इति यौगि-कस्य श्वर्वणम् । तच्चीरसस्य विशेषणं बोध्यम् । तथा चोकं मनुना—स्वक्षेत्रे तं-स्कृतायां तु स्वयमुत्पादयोद्धि यम् । तमीरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पिकम् ॥ इति । तत्र स्वक्षेत्र इति विशेषणस्य प्रयोजनं तु परक्षेत्रे नियोगनोत्पादिते क्षेत्रज्ञ औरसत्वातिव्याप्तिनिवारणभिति बोध्यम् ।

तयोरिति। औरसदत्तकयोः। दत्तकः को आद्यः, कीहशो आद्यः, कथं च बास इति निरूपणीयनितयमध्ये को आस इति जिज्ञासायामाह शौनकः— ब्राह्मणानामिति। सापिण्डेष्विति। पश्चमात्ससमादूष्वे मातृतः पितृतस्तथा। सापिण्डता निवर्तेत सर्ववर्णेष्वयं विधिः॥ इति वचनोक्तेषु मातृतः पश्चमपुरुषाव-धिकेषु पितृतः सप्तमपुरुषावधिकोष्वत्यर्थः। ते च सापिण्डा द्विविधाः। सजातीयां मिच्नजातीयाश्च। सजातीयाः पुनर्द्विविधाः—समानगोत्रा मिच्नगोत्राश्चेति। सापि-ण्ड्यं च द्विविधम्—मूलपुरुषेकशरीरावयवान्वयलक्षणमवयवतापिण्ड्यामिति मद्न-पारिजातविज्ञानश्वरवाचस्यत्यादयः। एकपिण्डदानिक्यान्वयलक्षणं निवर्ण्यसापि-ण्डयमिति चन्द्रिकारस्यावस्यत्यादयः। एकपिण्डदानिक्यान्वयलक्षणं निवर्ण्यसापि-ण्डयमिति चन्द्रिकाप्तर्वाचर्यत्यादयः। तत्र मिच्नजातीयाः स्विण्डा

सपिण्डेषु सप्तमपुरुषावधिकेषु । सपिण्डेष्विति सामान्यश्रवणात्स-मानासमानगोत्रेष्विति गम्यते । तत्र समानगोत्रतायाम्—

'सगोत्रेषु कता ये स्युर्त्तकीतादयः सुताः । विधिना गोत्रतां यान्ति न सापिण्ड्यं विधीयते ॥ इति बृद्धगौतमीयं वचनं प्रमाणम् । गोत्रतां संततित्वम् । दत्ताद्या अपि तनया निजगोत्रेण संस्कृताः । आयान्ति पुत्रतां सभ्यगन्यबीजसमुद्भवाः । इति कालिकापुराणात् ।

' संतितर्गातरजननकुलान्यभिजनान्वयौ ' इति त्रिकाण्डीस्मरणाच । न तु गोत्रतापदेन गोत्रसंबन्धो विधीयते । सगोत्रेष्वेव पुत्रीकरणेन तस्य साहजिकतया विधानांयोगात् ।

यथा-बाह्मणेन क्षत्त्रियवैश्यशूद्रकन्याम परिणीतासूत्पादिताः क्रमेण मूर्धावसिका-म्बष्ठपारशवाख्याः पुत्राः । तेष्वधतरवन्मातापितृजातिब्यतिरिक्तसंकीर्णजातित्वेन **पिण्डदानानह**रैवान्निर्वाप्यसापिण्ड्यामावेऽप्यवयवस्रक्षणसापिण्ड्यस्य भिन्नगोत्राः सजातीयाः सपिण्डा मातामहकुलीना मातुलतत्पुत्राद्यः । समानगौ-त्राः सजातीयाः सिपण्डा मूलपुरुषादारम्य सप्तमावसाना अवयवसापिण्ड्यभाजो निर्वाप्यसापिण्ड्यभाजो वा । सजातीयैर्भिन्नगोत्रेरपि यैः सह विवाहो न जात-स्ताद्या भिन्नवंशीयाः सपिण्डा न संभवन्त्येव । भिन्नवंशीयेषु तेषु द्विविधस्यापि साविण्ड्य छक्षणस्यानन्वयादिति । त एते सर्वे संबन्धनः । साविण्ड्यस्य संबन्धनः **छक्षणत्वात् । अत्र सगोत्रत्वासगो**नात्वरूपविशेषमनुषादाय सामान्यतः सपिण्डे-ष्वित्युक्त्या सगोत्रसिपण्डेष्वसगोत्रसिपण्डेषु चेत्यर्थाऽवगम्यते । तत्र सगोत्रसिप-ण्डा भातृपुत्रादयः । असगोत्रसपिण्डा दौहित्रादयः । तररेति । सगोतेषु वे द्त्रकीताद्यः सुताः छतास्ते तर्वे वाक्यं सावधारणिभति न्यायाद्विधिनैव गौत्रतां सतित्वं पकरणात्पुत्रतामिति यावत् पाप्नुवन्ति । गोत्रनामित्यस्य पुत्रतामित्सर्थे ममाणं दर्शियतुनाह-दत्ताद्या इति । संततिर्गीतरेत्यादि च । अत्र निजनी-वेजेत्युक्तयाऽस्य वचनस्यः भिवागोत्रीयदत्तकविषयता रफुटी भगति । एवं च का-किकापुराणैकवाक्यत्वाद्गोत्रवाभित्यस्य पुत्रत्वाभित्यर्थो नतु गोत्रसंबन्दो विधीयते। त्त्रमी गरमैव पुत्रीक तत्वेन गोत्र तंबन्धस्यायत्वाति खत्वेन विधातुमधोग्यत्वात् ाः वि-

न सापिण्ड्यं विधीयत इत्यसापिण्डस्य पुत्रीकरणे सापिण्ड्यं च प्रतिग्रहीतुः पाश्चपौरुषं साप्तपौरुषं च निषिध्यते । असमानगोत्रस्य पुत्रीकरणे—

'गोत्रारिक्थे जनियतुर्नं भजेहित्रिमः सुतः ' इति मानवम् । इत्तकीतादिपुरराणां वीजवप्तुः सपिण्डता । पश्चमी सप्तमी तद्वद्गोररं तत्पालकस्य च ॥

धिरवसंभवेऽनुवादकलपनस्यानुचितत्वादित्यर्थः । अपाप्तपापकस्येवृ हि विधिरविषिति भावः । न सापिण्डेंचं विधीयत इति । विधिना संतितित्वं यान्ति परंतु तैः सह सापिण्डचं विधिना नोत्पद्यत इत्यर्थः । सापिण्डचं च पित्रहितृपातापितृ-कुंछे पाश्चपीरुषं साप्तपीरुषं पिण्डान्वयरूषं निषिध्यत इति भावः । किंतु 'यावन्तः पितृवर्गाः स्युरताविद्धर्रत्तकादयः । पेतानां योजनं कुर्युः स्वकीयेः षितृभिः सह १ इति वचनाइत्तकादिनां पित्रग्रहीतृकुछे तिवुरुषपेव पिण्डान्वयरूषं सापिण्डचं व्यवस्थापितवान्हेपादिः । निर्णयसिन्ध्यते तु पालककुछ एकपिण्डदानिकियान्व-पित्वरूषं सापिण्डचं वोष्यम् ।

असिपण्डस्य पुरिकरण इति । स्वगोत्रीयसोदकसगोत्रस्यर्थः । ततथाष्टमपुरुषादारभ्येकविंशितितमपुरुषपर्यन्तस्य ततः परस्य च यावत्स्वगोत्रीयत्वज्ञानपर्यन्तस्य पुत्रीकरणेऽयं निषेध इति यावत् । सिपण्डस्य पुत्रीकरणे तु शरीरान्वपर्रूषं पिण्डान्वयस्त्रपं च सापिण्डश्यं साप्तपीरुषं पाश्चगीरुषं चास्त्येवेति ज्ञेयम् ।
उद्वहेत्सप्तमाद्र्ष्वं तद्भावे तु सप्तमीम् । पश्चमीं तद्भावे तु पितृपक्षेऽप्ययं विधिः ॥
इति वचनादित्याशयः । अत्र सप्तमाद्र्ष्वंमिति मुख्यः पक्षः । तद्भावे तु सप्तमीपित्यनुकल्पः । तथा पश्चमाद्र्ष्वंमिति पथमः कल्पः । तद्भावे तु पश्चमीमित्यनुकल्प इति ज्ञेयम् ।

परमोत्रोत्पन्नस्य पुत्रीकरणे त्वाह—गोत्ररिक्ये इति । दत्तकीतादिपुत्राणामित्यादि च । इदं च वचनद्वयं व्यामुख्यायणव्यतिरिक्तकेवछदत्तकविष्यं
बोध्यम् । तत्र प्रथमवचनेन दत्तकस्य जनकगोत्रत्तंबन्धामावः प्रतिपाद्यते । दिवीबवचनेन च दत्तकीतादिपुत्राणां जनककुछे पाञ्चपीरुषं ताष्ठपीरुषं ताषिणहथं
नोतं तु पाछकस्येत्यमिधीयते । जनकगोत्रात्तंबन्धः पाछकैकगोत्रत्तंबन्धः परकोकौत्यक्रकेवछदत्तकस्येव संभवति नतु स्वगोत्रोत्यक्षकेवछदत्तकस्य नापि परमोत्रो-

रपनव्यामुष्यायणस्य । तथा हि—दत्तकस्त्रिवितः । नित्यव्यामुष्यायणोऽनित्यव्या-मुष्यायणः केवलश्रेति । तत्र नित्यव्द्यामुष्यायणो नाम-आवयोरयं पुत्र इति संकल्प्य जातमात्र एव जनकेन पतिग्रहीते दत्तः। अनित्यव्यामुप्यायणो नाम-यश्चूडान्तैः संस्कारैर्जनकेन संस्क्रय पश्चाइतः । केवलस्तु जातमात्रं पुत्रं परिगृह्य पित्रहिंगा जातकर्पाद्याखिछैः संस्कारैश्चुडादिसंस्कारैर्वा संस्कृतः । अत्र तिविधे-ष्विप दत्तकेषु दत्तकंविधिशास्त्रबलादेव मतिमहीतृगोत्रसंबन्धो भवति । यश्चेदानीं स्रोके विवाहोत्तरमपि पुत्रोत्पत्त नन्तरमपि व दत्तको दृश्यतेऽसावनित्यब्धामुष्या-यणे उन्तर्भृत इति तस्यापि पतियहीतृगोत्र संबन्धो दानविधिव छादेव सिद्धः । अ-नेनैवाऽऽशयेमोक्तं बृहन्मनुना-' दत्तकीतादिपुनाणां ००००गोर्वं तत्पालकस्य च १ इति । पाळकगोत्रं दत्तकस्य गोत्रं भवतीति तद्रथः । पथमदत्तके जनकगोत्रसं-बन्धर् ु-आवयोरयमिति संकल्पबलाहाने न ममेति त्यागामावादेकवस्तुनि संकल्प-बढादुभयस्वत्वस्य छोकत एव सिखेश्य जनकिषतृस्वत्वानिवृत्तेर्वेक्तुमशक्यत्वात्सिख एव । तथा च गोत्राद्वयसंबन्धादस्य व्द्यामुष्यायणत्वेन व्यवहारः सिध्यति । गी-त्रद्वयसंबन्धभागित्वं हि व्द्यामुष्यायणत्वम् । युज्यते चैतत् । नडादित्वाद्गोत्राप-त्यार्थे फक्पत्ययेन व्धामुष्यायणशब्दः सिद्धः। दत्तकश्चार्यं जनकपालकयो-ईयोः साक्षाद्वत्यं भवति नतु गोनाषत्यम् । गोनावत्यं तु तद्गोनभूतयोईयोगी-जापत्यम् । तथा च तत्रादःशब्देन विषक्षष्टयोरापि जनकपालकापितृगोत्रभूतयोर्ध-इणम् । अदसस्तु विषक्षष्टांभित्यभियुक्तोकत्व। च । एवं च गोत्राभूतयोईयोगींत्राप-त्यामित्यर्थेन गोत्रद्वंयसंबन्धाभिधानापिति गोत्राद्वयसंबन्धभागित्वं ब्द्यामुष्यायणत्व-मिति पर्यंवस्यति । एवंविधस्य च जातमात्रास्यैव परिग्रहः । अत एवास्य पति-महीतुगोत्रेण जातकर्गादिकाः सर्वे संस्काराः पवर्तन्ते । एवं चास्य जन्मत आर-भ्येव गोत्रद्वयसंबन्धः तिद्धो भवति । एतद्भिपायेणैवास्य नित्यव्यापुष्यायणत्वेन शासे व्यवहारो दृश्यते । युक्तं चैतत् । तथा हि-नित्यशब्दः कालनैरन्तर्यं बूते । त्वात पत्यासत्त्वा ब्द्यामुष्यायणोत्पत्त्यधिकरणीभृतक्षणमारम्य तत्तिरीभवनाधि-करणीभूतक्षणपर्यन्तम् । तथा चोत्पत्तिमारम्य यावदवत्तानं गोत्राद्वयत्तंबन्धभागित्वं ं शित्यब्द्यामुष्यायणस्वामिति फलति । द्वितीयब्द्यामुष्यायणस्थले तूकतंकल्पामादेन म ममेबि स्यागेन दानान्तर्गतस्य स्वस्वत्वस्य निवृत्तिदर्शनाज्जनकगोत्रसंबन्धो वयपि दुर्वटस्तथाअपि कविषयतंस्कारोत्तरमेव दानात्तदंशभूवेन न ममेवि स्थामेन

इति बृहन्मानवं च वचः प्रमाणम् । सोऽयं मुख्यः कल्पः। तेदसंभवेऽनुकल्पमाह-तदभावेऽसपिण्डे वा इति । तेषां सपिण्डानाम-

जातसंस्काराणां भुक्तवन्ति नियायेन बाधायागाज्जन्यतः सिद्धस्य तत्रापि सं-स्कारैराभिव्यक्तीक्ठतस्य जनकगीत्रसंबन्धस्य सर्वया निवृत्तेर्युक्त्यसहत्वेन पन्द्रपवृ -त्तिकस्य तस्यास्त्येव तत्र सत्त्रीवीत गोत्रद्वयंतवन्यभागित्वरूपं व्द्यामुष्यायणत्वम-स्यापि सिद्धम् । न चैवं सत्यस्य पूर्वस्मात्को विशेष इति वाच्यम् । ग्रेत्रद्वयसंब-न्यस्य समानत्वेऽपि संस्कारोत्तरमेव दानात्तदुत्तरं पतिग्रहीतृगोत्रसंबन्धेऽपि तत्पूर्व तत्संवन्धाभावेन जन्मत आरम्य गोत्रद्वयतंबन्धाभावात् । अत एव चास्य न जा-तमात्रस्य परिग्रहः । एतदाशयेनैवायमनित्यव्यामुष्यायणत्वेन शास्त्रकद्भिव्यंवहतः। अयमेव चास्य पूर्वस्पाद्धिशेषो बोध्यः । तृतीयदत्तकविषये तूक्तसंकल्पाभावेन जनकगोत्रीयसंस्कारविशेषाभावेन च न ममेति त्यागेन दानान्तर्गतस्य जनकिषत्-स्वत्वस्य सर्वथा निवर्तनात्मतिम्रही शेकगोत्रत्वभेवैतस्येति । स्वगोत्रोत्पने द्विविधे व्यामुष्यायणदत्तके व्यामुष्यायणेतिसमारूयावलादेव जनकगोत्रासंबन्धस्य पतीय-मानत्वेन जनकगोत्रासंबन्धपातिपादकं 'गोत्रारेक्ये जनायतुर्न भजेत्० १ इति मथमवचनं तद्विषये न पवर्तते । द्विविधस्यापि तस्य स्वगोत्रोत्पन्नत्वेनः परगोशीय-त्वाभविन पालकेकगो।त्रसंबन्धाभिधायकं 'गोतं वत्पालकस्य च ' इति बहन्या-नंबमापि न तत्र पवर्तितुमुत्सहते । ताहरो केवलदत्तके तु केवलेतिविशेषणबलाजन-नकगोत्रासंबन्धस्य पतीयमानत्वे अपि पतिमहीतुर्यद्गोतं तदेव जनकगोत्रमिति तत्रापि जनकगोत्रासंबन्धस्य पालकैकगोत्रासंबन्धस्य च दुर्वचरवं स्पष्टमेव । परगो॰ बोलको द्विविधद्व्यामुष्यायणदत्तके जनकपतिग्रहीत्रोभिन्नगोत्रत्वेन तादशभिन्नगो-बद्धयसंबन्धस्य तनावश्यं स्विकतत्वेन न तद्विषयेऽपि जनकगोत्रासंबन्धपालकैक-गोशसंबन्धाभिधायिनोर्वचनयोः पृवृत्तिः, किंतु तादृशे केवलदत्तके तयोर्वचनयोः पवृत्तिः सुतरां संभवति । तस्य पतिम्हीत्रा स्वगोत्रेण जातकर्गाद्यत्विल् संस्कारैः संस्कृतत्वेन जनकगोत्रसंबन्बनिवृत्तेः प्रतिम्रहीतृगोत्रसंबन्धस्य चोपादानादित्यवग-न्तब्यम् । सोऽयं मुख्य इति । सगेशिसिपिण्डेषु पुत्रीकरणस्तपः पथमः पक्ष इत्पर्धः । असपिण्डे वा इति । अयमनुकल्पः । तद्भाव इत्युपकपात् । अस-विण्डाः स्विण्डिभिचास्ते सप्तमपुरुषाद्वहिर्मुता असंबन्धिनश्च । 'पश्चमात्सप्तमा-दूर्ज मातृत: पितृवस्तथा ' (या० स्मृ० १ । ५३ ) इति वचनेन समनात्परम

भावेऽसापिण्डोऽपि पुत्रीकार्यः। असपिण्डाः सप्तमपुरुषवहिर्भूता असं-बन्धिनश्च । तेऽपि द्विविधाः-समानगोत्रा असमानगोत्राश्चोति । त-त्रापि पूर्वोदाहृतवचनमेव प्रमाणम् ।

तद्यं निर्गालितोऽर्थः-समानगोत्रः सिषण्डो मुख्यः। तद्भावेऽसमा-

संबन्ध अस्ता सारिण्ड चिनिवृत्तेराभिधानात् । असिण्डा द्वितिधाः—सोदकाः सगीन्त्राश्च । ते पुनः प्रकारान्तरेण द्वितिधाः—सजातीया विजातियाश्च । सजातीया अपि द्वितिधाः—समानगोत्रा भिन्नगोत्राश्च । समानगोत्रा आपि द्वितिधाः—स्ववं-चीया भिन्नवं द्यीयाश्चेति । तथा सजातीयविद्येषणेन विजातिया ज्यावितिताः । तत्र सजातीयसमानगोत्रस्ववं द्यीयसोदक सगोत्रस्त्रा असिण्डा यथा—मूल्युरुषादष्टं ममारम्य चतुर्दशावसानाः सोदकाः । मूल्युरुषात्रश्चरापश्चिकविद्यावसानाः स्ववं-द्यीयत्वज्ञानपर्यंन्ता वा सगोत्राः । सजातीयभिन्नगोत्राभिन्नवं शीया असिण्डा यथा—मातामहकुले मूल्युरुषमारम्य सप्तमात्तरे । अथ च येषां मिथो विवाहो भिन्नतुं योग्यस्ते प्रथा—गुडवादि (गोडवोले )वं सीयाः कौशिकगोत्रा अमयं-करवं शीया वासिष्ठगोत्रास्ते मिथोऽसिण्डाः । सजातीयसमानगोत्राभिन्ववं शीया असिण्डास्तु भिन्नकुलानामपि येषां मोत्रैक्यान्य विवाहो भवति ते । यथा—अस्वित्वं सीयाः खरेवं शीयाः खरेवं शीयाः खरेवं शीयाः खरेवं शीयाः खरेवं शीयाः स्वरेवं सीयाः स्वरेवं सीयाः स्वरेवं सीयाः स्वरेवं सीयाः स्वरेवं शीयाः स्वरेवं स्वरेवं स्वरेवं स्वरेवं स्वरेवं स्वरेवं स्वरेवं स्वरेवं स्वर

सप्तमपुरुषेति । पितृमातृसंबन्धा आसप्तमाद्विवाद्याः कन्या भवन्ति । आपश्रमादन्येषामिति सुमन्तुवचनात् ' उद्गहेरसप्तमादूर्ध्व तदभावे तु सप्तमीम् । पश्रमीं
तदभावे तु पितृपक्षेऽप्ययं विधिः ' इति चतुर्विश्वितमत्व्चेति भावः । तेऽपीति ।
असपिण्डा असंबन्धिनोऽपीरपर्थः । अनुकल्पेऽपि प्रमामं द्शीयतुमाह—तररापीति । पूर्वोदाह्यतवचनमेवेति । बाह्मणानां सपिण्डेप्विति पूर्वोक्तं शौनकीयं
पचनभेवेरपर्थः ।

तदेवत्सर्वं मनिस निवायाऽऽह—तद्यमिति । निर्मेखितः—साधकवाधकभीमांसथा सिद्धः सिद्धान्तभूतः । समानगोत्रः सापिण्ड इति । सिपण्डेषु पुत्रीकरणिविधानान्तनापि स्वगोत्रीयस्य तस्य मत्यासन्तत्वात्त एव मुख्यः मथम इत्यर्थः ।
ताद्धास्य भावृपुत्रादिः । तत्रापि भावृपुत्रो मुख्यः । भावृणामेकजातानां यद्येकः
पुभक्षम् भवेत् । सर्वे ते तेन पुत्रोणः पुत्रिणो मनुरमवीत् १ (म० स्मृ० ९।१८२)
इति मनुवस्तात् । अत्र भातृष्युत्राणापुत्रास्यः भावुः पुत्रित्वामिवानेन भावृपुत्रो

नगोररः सपिण्डः । यद्यप्यसमानगोररः सपिण्डः समानगोररोऽसपिण्ड-ध्वेरयुभावपि तुल्यकक्षौ, एकैकविशेषणराहित्यादुभयोस्तथाऽपि गोरर-प्रवर्तकपुरुषात्सापिण्ड्यप्रवर्तकपुरुषस्य संनिहितत्वेनाभ्यर्हितत्वम् । तेन चासमानगोररोऽपि सपिण्ड एव श्राह्यो मातामहकुळीनः । सर्वथा

ग्राह्मत्वेन मुरूप इति पतीयते । ततश्च भ्रातृपुत्रसद्भावेऽन्ये पुत्रपतिनिधयो न कर्तव्या इत्यर्थः । भ्रातृसुतालाभे समानगोत्रः सपिण्डो यः कश्चित् । पत्यासरय-तिश्चयात् । नतु समानगोत्रोऽसपिण्डः । तस्य सपिण्डापेक्षया विपक्ठष्टत्वादिति मावः ।

ननु यदि पत्यासत्यतिशयः पुत्रीकरणे पयोजकथेद्भातुसुतापेक्षया परयासच-तरत्वाद्भातैव मथमं मास्रो भवेत् । यद्यपि कनीयसा भात्रा स्वापेक्षया ज्येष्ठ-भावा ग्रहीतुं न शक्यः, तस्य ज्येष्ठत्वेन कनिष्ठकर्तृकपुत्रत्वबुद्धचनईत्वात् तथाः पि ज्येष्ठेन भात्रा स्वापेक्षया कनीयान् भाता ग्रहीतुं शक्यः। तस्य कनीयस्त्वेन ज्ये-ष्ठभाता वितुः सम इत्यभियुक्तोक्तवचनेन च ज्येष्ठकर्तृकपुत्रत्वबुद्धचनईत्वस्य दुर्व-चरवादिति चेनैतद्भद्रम् । भातृणां कालकतज्येष्ठकानिष्ठभावेऽपि परस्परं संबन्धस्य समकक्षतया समकक्षे च स्वस्मिन्स्वपुत्र स्वबुद्धिवत् पुत्र त्वबुद्धेर्छीके काप्यदर्शनात् । किंच भातृणामिति मनुवचनेन भातृसुतस्य मासत्यामिधानाद् भातृणां च सर्वे वाक्यं सावधारणािनति न्यायेन माहकत्वस्यैवावधारणेन तेषां परस्परं माह्यत्वाभावः सूचित इत्याशयः । एतदाशयेनैव संस्कारकौस्तुमे—' विरुद्धसंवन्धापत्त्या पुत्रत्व-बुद्धचनहैं भातृपितृब्यमातु छवर्जिमित्युक्तिमिति माति । तथा-एकजातानामित्येव सिद्धे भातृपदं सोदरत्वेऽपि भातृभगिनीनां परस्परपुत्रीनथमो न भवतीति ज्ञापनार्थम् । एकजातग्रहणं भिचोदराणामेकिपितृकाणामपि सपिण्डान्तरलाभदशायां अतृपुत्रनि-यमो न भवतीति ज्ञापनार्थम् । नतु भिन्नोदरसुतस्यामाह्यस्वज्ञापनार्थम् । एक इत्येकोऽपीत्यर्थः । तेन द्वयोरपि पुत्रवत्त्वेऽन्येषानपुत्राणां न भ्रातृपुत्रामहणातं-मवः । पुत्रपदं चौरसपरम् । जन्यपुंस्त्ववाचिनः पुत्रपदस्य तत्रैव मुख्यत्वात् । तेन भातूपुत्रस्यापि दत्तकादेर्भातृमतोअपि न ग्रहणम् ।

तद्भाव इति । समानगोत्रसापिण्डालामे सवीत्यर्थः । असमानगोत्रः स-पिण्ड इति । सगोत्रसापिण्डलाभासंभवे भिन्नगोत्रः सपिण्ड एव माह्यो भवति । पूर्वोक्तशीनकवचनोत्तरार्थे सपिण्डामाव एवासपिण्डविधानात् । वादशम दीहिन सिपण्डाभावेऽसापिण्डस्तत्रापि समानोदक आ चतुर्दशात् समानगोत्रः प्रत्यासन्नः। तस्याभावेऽसमानोदकः सगोत्र एकाविंशात् । तस्याप्य-भावेऽसमानगोत्रोऽसापिण्डश्चेति। तदाह शाकलः-

> सिपण्डापत्यकं चैव सगोत्रजमथापि वा। अपुत्रको द्विजो यस्मात्पुत्रत्वे परिकल्पयेत्॥ समानगोत्रजाभावे पालयेदन्यगोत्रजम्॥ इति।

सगोत्रेत्यनेन सोदकसगोत्रौ गृह्यते । अत्र च पूर्वपूर्वस्य प्रत्यास-त्त्यतिशयेन निर्देश इति । तदेवाऽऽह वसिष्ठाऽि - अदूरबान्धवं बन्धु-संनिक्ष्टिमेव प्रतिगृहणीयात् १ इति । अस्यार्थः - अदूरश्चासौ बान्धवश्चे-

त्रामातुल्रपुत्रादिः । ननु समानगोत्रोऽसपिण्डः सोदकोऽसमानगोत्राः सपिण्डश्चरेषे-वानुभौ समानबङौ । असमानगोत्रसपिण्डे समानगोत्रत्विविशेषणविरहात्समानगो-शासिपडे सिपण्ड विशेषणाविरहादिति कयं मुख्यालाभेऽसनानगोलासिपडस्पैव मासत्वमुच्यत इत्यत आह-गोररप्रवर्तकपुरुषादिति । बाह्यणानां सापण्डेब्दि-रयुक्त्या पुत्रीकरणे सपिण्डत्वस्य निमित्ततयोक्षेखात्तस्य पाधान्यपवगम्यते । सपि-ण्डरवं च समानगोत्रेऽसमानगोत्रे च संभवतीति समानगोत्रत्वमसमानगोत्रत्वं च तस्य विशेषणम् । ततश्रामवानबाधकलानेनोपपत्तौ प्रधानबाधकलपनमन्याय्यामिति न्यायेन समानगोत्रासिंपिण्डसम्वाये पद्यानीभूतसापिण्डचबाधेन समानगोत्रासपि-ण्डसंबहस्यानु चितत्वेनोपसर्ज वीभूनसमानगो हात्वबायेन।समानगो न साविण्डसंबहस्यैव न्याय्यत्वादित्या शयेनाऽऽह-सापिण्डचप्रवर्तकेति । सापिण्डचपवर्तकपुरुषस्य संप्रमान्तर्गतत्वेन पश्चमान्तर्गतत्वेन [च] सोद्काधपेक्षया संनिहितत्वादम्यहितत्वं मथनतो मासत्वानिति यावत् । गोत्र । वर्तकपुरुषस्य तु-सिषण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । सपानोदकभावस्तु निवर्नेत चतुर्दशे । जन्मनामस्मृतेवैकि मु वि ॥ इत्यमिपुराणोकचतुर्व मपुरुषाद्वाह्यत्वेन सापिण्डचमवर्वकपुरुषादिषक -ष्टरवेन न पथमतो ग्राह्मत्विभिति भावः । अग्रेडसमानगोत्रोऽपि सापिण्ड एव समा-नगोत्रसिपडानन्तरं याद्यो भवति । सर्वथेति । समानासमानगोत्रीपत्वोभषप-करिण सपिण्डालाभे सति समानगोत्रोऽसपिण्डो ग्राह्यो भवति । तनापि पथमं सीद्कः समानगीनी मासी भवति । सगीविषश्चिमा सीद्कस्य सीनिहितस्वादित्य-र्यः। तस्यामाव इति । स्वगोत्रोत्यनसोद्कस्यान्तामे सतीत्यर्थः । स्वगोत्रोत्य-

रयदूरवान्धवः । संनिहितः सिषण्ड इत्यर्थः । सांनिध्यं च द्विधा-सगोत्रतया स्वल्पपुरुषान्तरेण च भवति । तत्र सगोत्रः स्वल्पपुरुषान्तरः
सिषण्डो मुख्यः । तद्भावे बहुपुरुषान्तरोऽपि सगोत्रः सिषण्डः । तदः
भावेऽसमानगोत्रः सिषण्डः । तस्याप्यभावे वन्धुसंनिक्धःः सिषण्डः ।
बन्धुनां सिषण्डानां संनिक्धः सिषण्डः स्वस्यासिषण्डः सोदकः इत्यर्थः
पर्यवस्यति । तत्रापि संनिकषों द्विविधः—सगोत्रतया स्वल्पपुरुषान्त
रेण च । स्वस्यासिषण्डोऽपि स्वसमानगोत्रः स्वल्पपुरुषान्तरः सिषण्डानां सिषण्डो मुख्यः । तद्भावे बहुपुरुषान्तरोऽपि सगोत्रः सिषण्डः
सोदकः इति यावत् । सिषण्डसोदकासंभवे समानगोत्र एकविंशाद्या-

न्यश्चर्रापुरुषमारभयेकाविंशातिपर्यन्तपुरुषपरम्बरान्तर्गतः सगोताः ग्राह्मो भवति । तस्याप्यभाव इति । समानगोत्रजसगोन्धस्याप्यलाभे सतीत्यर्थः। एवमुक्तमुख्यामुख्यक्रमे प्रमाणभूतं शाकलवचनमुदाहराति सपिण्डापरयकामिति । त्तिषण्डापत्यक शब्देन पत्यासत्तिव शात्क्रमेण समानगोत्रसपिण्डापत्यमसमानगोत्रस-पिण्डापरमं च निार्देष्टम् । अथिति । तदनन्तरामित्यर्थः । समानगोत्रसपिण्डासमान-गोत्रसिष्डदेशेरलाम इति यावत् । सगोत्रजामिति । सगोगिनिति सोदकस्याप्यु-पलक्षणम् । सापिण्डानन्तरं सगोत्राजस्य ग्राह्यरबोक्त्या पत्यासत्तिन्यायेन ततः पूर्वपेव सोदकस्य पाप्तेः। पत्यासस्यतिशयेन पूर्वपूर्वस्य निर्देश इति मूछ एवोक-खात्। समानगात्रजाभाव इति। तमानगोत्रजोऽतपिण्डः सोदकः सगोत्रश्च-रवर्थः । ततथ पूर्वीको समानातमानगोत्रतापिण्डो द्वावथ च समानगोत्रीतापिण्डः-सोद्कः सगोवश्रेत्येवं चतुर्णापपि छत्भासंभव इत्यर्थः । अन्यगोत्रजामिति । विचगेत्रिऽसिषण्ड इत्यर्थः । अत्रेवार्थे विसष्ठवचनं संवादयति-अदुरवान्धव-मिरयादि । अदूरवान्धवमिति कर्मधारयः । अदूरः संनिहितः । मितमहीतुरिति शेषः । बान्धवो मातृपितृतंबन्धी । सांनिष्यं च समानगोत्रत्वेन स्वल्पपुरुषव्यव-धानेन च । ताहशाश्य सापिण्ड एव तंभवति । तत्र समानगोत्रोऽल्पपुरुषव्यवहितः स्विण्डो मुख्यः । तादृशो भातृपुत्रः । स हि समानगोत्र एकपुरुषान्तारिक्ष मवि । मुलपुरुषादेवदत्तात्पतिमहीता मैत्री दितीयः । पविमासी म्रातृष्पुत्रश्रेत्रम तृतीय इत्येकपुरुषव्यवंहितो भवतीति स एव मुख्यः । तद्लामे बहुपुरुषव्यव् हि-वौअपि दित्र्यादिपश्चपुरुषव्यवंहितः समानगोत्रः सपिण्डो यः कश्चित्। तदमावेड-

द्यः। तदसंभवेऽसमानगोत्रोऽसिपण्डोऽपि त्राह्यः। 'तदमावेऽसिप-ण्डोऽपि ' इति शौनकीयात्। 'संदेहे चोत्पन्ने दूरबान्धवं शुद्रिमिव स्थापयेत् ' इति वसिष्ठलिङ्गाच। दूरे बान्धवा यस्यासौ दूरबान्धवः। गोत्रसापिण्डचाभ्यामसंनिहितिमित्यर्थः। संदेहोऽत्र कुंलशीलादिविष-यः। स चासपिण्डेऽसगोत्रे च भवतीति सोऽप्यनुज्ञायते।

अन्यत्र तु न कारयेदिति । यद्यपि सापिण्डासपिण्डेभ्योऽन्यो न संभवति तथाऽपि—

' सर्वेपामेव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः ' इति वाक्यशेषेण सापिण्डासपिण्डानां सजातीयत्वेन विशेषण(दसमान-

समानगोतः सापिण्डो मावामहादिकुछीनः । तादृशश्च मातुछपुत्रदृहितृपुत्र हिः ।
मूछपुरुषो मातामहश्चेतः । तरपुत्रो वैशाखः । तरपुत्रो ज्येष्ठः । मातुछपुत्रोऽयम् ।
चैररपुरि वैशाखी । वैशाखीपुररः श्रावणः । प्रतिग्रहीताऽयम् । मातुछपुत्रः प्रतिग्राह्यः । प्रतिग्राहकश्च पितृष्वसूसुतः । तावुभी मूछपुरुषाचित्रातृतीयावेकपुरुषान्तरिती भवतः । तद्भावे द्विरिरपुरुषान्तरितोऽपि ग्राह्यः । सर्वथा सपिण्डासंभवे
बन्धुसंनिक्छः । बन्धुनां सपिण्डानां संनिक्छः । सपिण्ड इत्यर्थः । सापिण्डसपिण्ड इति यावत् । तररापि संनिक्षों द्विविधः——समानगोत्रत्वेनान्त्रपुरुषान्तरेण
च । स्वस्यासपिण्डोऽपि स्वसमानगोत्रः स्वल्पपुरुषव्यविद्वः सपिण्डानां सपिण्डो
मुख्यः । यथा मूछपुरुषाद्वेवद्ताद्द्वितीयो यज्ञद्तः पितग्रहीता । प्रतिग्राह्यश्च
मूछपुरुषारसप्तमस्य पुररो वामनः । अयं च मूछपुरुषाद्वस्य इति क्रत्वा पितग्रहीतुरसपिण्डः सोद्कः । सोद्केष्वपि पथमत्वाद्वपपुरुषान्तरितः समानगोरिः
यश्चेति स एव सोद्केषु मुख्यस्वात्मथमतो ग्राह्या भवति । तद्संमवे स्वगोराद्भिवः सोद्को यः कश्चिद्द्व्यादिपुरुषान्तरितश्चतुर्दशपुरुषपर्यन्तः । तस्यासंभवे
सगोरर एकविशातिपुरुषपर्यन्तः तस्याप्यसंभवेऽसमानगोत्रोऽसपिण्डोऽपि ग्राह्यः।

संदेह इति । संदेहश्वार कुलशीलादिविषयकः । दूरवान्धविमिति । वहु-विहिसमासः । मितमहीतुद्रे स्थिता वान्धवाः सापिण्डा यस्य माह्यस्येत्यर्थः । कूद्रमिति । संदेहिनवृत्तिपर्यन्तं शूद्रिवि स्थापयेत् । संदेहिनवृत्त्या मह्मयोग्य-स्विन्थ्ये तु माह्य इत्यर्थात्सिष्यित । एवं च संदिग्वस्य तस्य शूद्रवद्दस्थापन-कथनेन संदेहिनवृत्ती तस्य माह्यत्वं स्कोरितम् । संदेहश्वासगोनेऽसपिण्डे च भव-वीति सोऽपि माह्य इति वसिष्ठेन सूचितिमिति यावत् ।

अन्यत्र तु न कार्येदितीति । ननु सिषण्डोऽसिषण्डश्चेत्युभौ प्राह्यत्वेनोकौ न च ताम्यां व्यतिरिक्तरतृतीयोऽस्ति । यद्र्थमन्यत्र न कारयोदिति निषेध आर-भ्येत । ततश्च निषेधस्य पाप्तिपूर्वकत्वात्माधेश्च सापिण्डासापिण्डब्यातिरिकस्य तृतीय-स्यामसिद्धेरेव दुर्वचत्वादन्यत्र न कारयेदिति निषेधो निर्विषय इत्याशङ्क्याऽऽह-यद्यपीति । सर्वेषामिति । बाह्मणक्षात्त्रियवैश्यादीनां सजातीयेष्वेव पुत्रसंग्रहः कर्वव्यो न भिन्नजातीयेष्विति तदर्थः । विशेषणादिति । ततश्र बाह्मणानां स्तिणडे विवत्यस्यायमध्यः संपद्यते - ब्राह्मणैः स्तिणडे व्यस्तिणडेषु च सजातीये व्वेव पुत्रसंग्रहः कर्तव्यः । भिन्नजातीयेषु सिषण्डेष्वसिषण्डेषु च पुत्रसंग्रहो न विधेष इति । तदाह-असमानजातीया इति । ननु जातिष्वेवेत्येवकारेण ये व्याव-र्यन्ते तेऽसमानज तीयत्वाद्बाह्मणादीनां कथामिव सापिण्डा भवितुमहंन्ति । एक-श्वरीरावयवान्वयित्वस्यैकापिण्डदानाक्रियान्वायित्वस्य वा सापिण्डचस्य सजातीयेष्वेव संमवादिति चेदुच्यते । तिस्रो वर्णानुपूर्वेण दे तथैका यथाक्रमम् । ब्राह्मणक्ष-रिरयविशां भार्याः स्वा शूद्रजम्मनः ॥ ( या० स्मृ० १।५७ ) । अस्य वीरमि-भादियारूपटीका त्वित्थम्—वर्णानुपूर्वेण—वर्णानुलाम्येन । तेन ब्युत्कमेण विवाहो निषदः। ब्युत्क्रमेण विवाहो यथा—वैश्यस्य क्षत्रियकन्यया, क्षत्रियस्य वा बाह्मण्या सह विवाह इति । यथाक्रममिति बाह्मणस्य तिस्रः, क्षारियस्य दे, वै-श्यस्यैकेत्यर्थः । सवर्णा पुनः सर्वेषां मुख्या स्थितैव । स्वा शूदा । तेन संकर-जाव्यावृत्तिः । ब्राह्मण्यादिव्यावृत्तेः सवर्णं इत्यनेनैव पातेः । शूदजन्मनः । शूद्र-जातीयजातस्य । एतेन पारशवोऽपि संगृहीतः । एवं च बाह्मणादितः क्षारिया-दिकन्यातुं जातानां स्वमातृजातीयानुत्कष्टकन्ययैव विवाह इति सूचितम् । इति याज्ञवल्क्येन बाह्मणादीनां भिन्नजातीयस्त्रीभिः सार्धे विवाहस्योक्तवात्तासु भिन्न-जातीयक्षारियादिकन्यकासु ब्राह्मणादिभिरुत्पादिताः पुत्रा ब्राह्मणादीनामसमान-जातीयाः त्रपिण्डा भवन्तीत्यर्थः । त्रापिण्डचं तु तेषामेकशरीरावयवान्वयित्वरूषं बोध्यं, नतु विण्हदानिकयान्वियत्वरूपं साविण्डचम् । तेषां भिन्नजातीयत्वेन वि-ण्डदानाद्यनिकारात् । विण्डदेंाऽशहरश्व । सजातीयेष्वयं मोकः । इति बाज्ञव-स्क्यवचनार्थंपर्याञोचनेन सजातीयस्यैव पिण्डदानाद्यईत्वावगमादिवि मावः । य-ज्जावीयायां मार्यायामुत्पनः स तज्जावीय एव मवति । अत एव शक्सस्मृतौ ' बाह्मणेन क्षरिरयायापुरवादितः क्षरिरय एव मवति क्षारिरयेण वैश्यायापुरवादितो जातीयाः सपिण्डा असपिण्डाश्च व्यावर्यन्ते । अप्रतिषिद्धमनुमतं भव-तीति न्यायेनानुकल्पतया तत्प्राप्तिसंभवात् । अत एव वृद्धगौतमः— यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतो वा सुतः क्वचित् । अंशभाजं न तं कुर्याच्छीनकस्य मतं हि तत् ॥ इत्यसमानजातियस्यांशमाक्त्वं निभेधति । तस्मीदसमानजातीयो न पुत्रीकार्य इति सिद्धम् । अत एव मनुः——

वैश्य एव भवति । वैश्येन शूदायामुत्पादितः शूद एव भवतीत्युक्तम् । ते च षड-नुँछोमजा मुर्भावसिकाम्बष्ठपारशवमाहिष्योग्रकरणसंज्ञका भवन्तीति । एतेषामीर-सेव्वन्तर्भावः । सप्तम्यः पुरुपेभ्यः परेऽसमानजातीया असपिण्डाः । ते ' जाति-ब्वेव १ इति नियमेन व्यावर्शनत इत्यर्थः । बाह्मणादिना क्षत्रादिस्तीषुत्पादितानां मुर्धाविसिकादीनां पुत्राणामसमानजातीयतया पिण्डोदकाद्यनईत्वं 'पिण्डद्रोऽशहर-श्रीवां पूर्वामावे परः परः । सजातीयेष्ययं प्रोक्त स्वनयेषु मया विधिः ? (या० स्मृ० २ । १३२, १३३ ) इति वचनेन व्यक्तं भवति । तथा हि—' औरसो धर्मपत्नीजः १ (या० स्मृ० २ । १२८ ) इत्यारम्य ' सोऽपाविद्धो भवेतसुतः १ (या॰ स्मृ॰ २ । ) ३२ ) इत्यन्तेनौरसादीनां द्वादशानां पुत्राणां स्वरूपमुक्तवा पिण्डद इत्याद्यकम् । अस्यार्थः-एतेषां पूर्वीकानां दादशानां पुत्राणां पूर्वस्य पुर्वस्थाभाव उत्तर उत्तरः श्राखदों ऽशहरो धनहीरो वेदितव्य इति । अत्र यद्यपि द्रायमकरणादंशहर इत्येव पथमं वक्तुवितमागन्त्नामन्ते निवेश इति च न्याया-लिण्डद् इति तत्पश्चात्तयाअपि पुत्राणां पिण्डद्रवनावश्यक्रम् । अदाने मत्यवाय-श्रवणात् । अशहरत्वं त्वानुषाङ्गिकयन्वाचयशिष्टं नतु मुरूपमिति, नापि तेषामं-शहरत्वप्रयुक्तं पिण्डद्रवामिति, अंशहरत्वप्युक्तपिण्डद्रत्वस्यान्यत्र कचित्त्रमानिय-वस्य शास्त्रीयत्वेऽपि पिण्डदत्वपयुक्तांशहरत्वस्य न तथा शास्त्रीयत्विपिति, अन-योर्षियो न व्याप्यव्यापकमावो नापि सार्वतिकं समनैयत्यमिति च सूचनार्थे पि-ण्डह्वीं ऽशहरश्रेत्युक्तम् । ततश्र चो अन्वाचये, नतु समुच्चय इति बोध्यिनित्याद्युक्त्वा सजातीयेदिवत्याद्युपसंहतम् । समानजातीयेद्वेव पुत्रोद्वयं विधिः पूर्वामावे परः पर इत्येयंक्रपो अयोको न मिन्नजातीयेष्विति तदर्थः । एवं च सजातीयेष्वेवेति नि-यमेन भिचलावीयानां मूर्धावितकादीनां स्पष्टमेव पिण्डोदकाद्यनिकारित्वमामे-हिवं मन्ति ।

'सहशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दित्रमः सुतः ' इति । सहशं सजातीयम्-

' सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनथेषु मया विधिः ' इति योगीश्वरस्मरणात् । यन्न मनुनैव— कीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थे मातापित्रोर्थमान्तिकात् । स कीतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽपि वा ॥ इत्युक्तं, तत्र गुणैरसहशो वेति व्याख्येयं न जात्येति ।

अप्रैंतिषिद्धमिति । निषेधाविषयित्यर्थः । अनुकल्पतयेति । सजातीयः सुतो ग्राह्यः विण्डदाता स रिक्थभाक् । तद्भावे विजातीयो वैश्वपात्रकरः स्मृतः । इति वृद्धयाज्ञवल्क्यवचने सजातीयस्य ग्राह्यतामभिधाय तद्भावे-सजातीयाभावे विजातीय इत्युक्तत्वादपतिषिद्धमनुमतं भवतीति न्यायानुसंधानेन बाह्मणेन क्षत्रि-याण्यादिषुत्पादितानां क्षत्त्रियादिपुत्राणामनुकल्पत्वेन पुत्रपतिनित्वेन पाषिः संभ-वतीति बोध्यम् । अत एवोति । असमानजातीयसपिण्डासपिण्डानामनुकल्यत्वेन माप्तेः संभवादेवेत्यर्थः । यदि स्यादिति । अत्रान्यजातीयस्य गुरूयत्वेन ग्राह्मता नास्ति, किंत्वनुकल्पत्वेन ग्राह्मतेति यदीत्यनेन सूचितम् । सा चापि न सर्वतंमता कित्वेकीयमतेनेति क्विंदित्यनेन सूचितम् । तादृशस्यापि गृहीतस्यासमानजाती-यस्य ' अंशभाजं न तं कुर्यात् १ इति सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायादंशमा-गित्वमेव निवेधति वृद्धगौतमो न पुत्रत्वम् । पुत्रत्वस्यैकीयमतेन शास्त्रसिद्धत्वादि-रयर्थः । तस्मादिति । यस्मात्सर्वेषामेव वर्णानां जातिष्वेव, इति नियमेन विजा-वीयंसपिण्डासपिण्डा व्यावर्यन्ते तस्माद्बासणातिरिकः क्षत्तियादिरसमानजा-तीयो न पुँचीकर्तव्य इति सिष्यति । गोनरिक्थे जनियतुर्ने भजेइतिमः सुतः । गोत्रारिक्थानुगः विण्डो व्यवैति ददतः स्वधा ( म० स्मृ० ९ । १४२ । गो-त्रिक्ये अनुगच्छतीति गोत्ररिक्थानुगः। पायस्तत्समानियत इति यावत् । विण्डः श्राद्धादि । इति वचनाद्दण्डचक्रन्यायेन गोधरभाक्तवधनहरत्विषण्डाधिकारित्वानां ररपाणां समुदितानां पुत्रत्वमाप्तिहेतुत्वावगमादित्यर्थः । अत एवेति । असमान-जातीयस्य अतिर्वेयादेः पुत्रीकरणनिषेयादेवेत्यर्थः । सहशामिति । ( म० स्मू० ९। १६८) ' माता पिता वा दद्यातीं यमितः पुत्रमापदि ' इति तस्य पूर्वी-र्धम्। अरर सहशित्यस्यं सजातीयमित्यर्थः। 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्यनयेषु

यत्त सहशं नं जातितः किं तिं कुलानुरूपैगुंणैः । तेन क्षित्रिया-दिरिप त्राह्मणस्य पुत्रो युज्यत इति मेधातिथिना व्याख्यातम्, यच्च शूद्रोऽपि किल पुत्रो भवतीत्यभिप्राय इति कल्पतरुव्याख्यानम्, तद्द-भयमपि-

'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः' इत्युदाहृतयोगैिश्वरवचनविरीधात् 'जातिष्वेव न चान्यतः' इति शौनकवचनविरोधाच्चोपेक्ष्यम् । यत्तु मनुना— 'स्वयंद्त्तश्च शौद्रश्च षडदायाद्वान्धवाः'

इत्यत्र शौद्रस्य पुत्रप्रतिनिधित्वेन परिगणनं छतं तच्छूद्रेण दास्यामुत्पादितस्यानुढोत्पन्नस्य मुरूयपुत्रत्वाभावात्पुत्रप्रतिनिधित्वमभिप्रेत्येति
व्यारूयेयम् ।

मया विधिः ' ( या० स्मृ० २ । १३३ ) इति स्मृतः । यत्त्वित । कीणीयादिति । ( म० स्मृ० । ९ । १०४ )। अत्र सहयोऽसहयो वेत्यस्य केतुगुँगेस्तुल्यो हीनो वा भवेच तत्र जातितः साहश्येवसाहश्ये इति व्याख्यातम् ।
तथा सहयं न जातितः किंतुं कुछानुरूपैगुँगेः । तेन क्षत्तियादिरपि बाद्यणस्य
पुत्रो युज्यत इति मेवातिथिनोक्तम् । तथैव यूद्रोऽपि किछ बाह्मणस्य पुत्र इति
कल्पतरुरुक्तवान् । तदेतद्द्यमपि ' सजातियेष्वयं मोकस्तनयेषु ' इति याज्ञवलक्यवचनविरोधात्, जातिष्वेवति यौनकवचोविरोधाच्चासमञ्जतिति तचोदातितव्यम् । मेधातिथेस्त्वयमण्ययः—क्षत्त्रियादेरसमानजातितया पिण्डोदकाद्यनईत्वेऽपि नामसंकीर्तनादिमयोजनकत्या पुत्रत्वमुत्पद्यत एव । याह्मियत्वात् । परंत्वल्पोपकारत्या मासाच्छादनमागित्वम् । यदाह यौनकः—पदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोऽपि सुतः कचित् । अंश्वभाजं न तं कुर्याच्छीनकस्य मतं हि तत् ॥ इति ।
याज्ञवल्क्योऽपि—सजातीयस्य पिण्डदातृत्वांशहरत्वे अभिहिते, नतु विजातियस्य
पुत्रात्वं निषिद्धम् । तथा वृद्धवाज्ञवल्कयः—सजातीयः सुतो माद्यः पिण्डदाता स
रिक्थमाक् । तदभावे विजातीयो वंशमात्रकरः स्मृतः ॥ मासाच्छादनमात्रं तु स
छमेत तदक्थनः ॥ इति दत्तकचान्दिकायां छिखितम् ।

ननु यृदि विजातीयः क्षतियादिर्दत्तको न ग्राह्य इति सिद्धान्तंश्वेरकथं तर्हि मनुना शूद्रापुत्रस्य पुत्रमितिनिधिषु 'कानीनश्व ' (य० स्मृ० ९।१६०) इति वषने निर्देशः छत इति शङ्कापनोदार्थं भूमिकामारचयित-यत्त मनुनेति । शूद्रापु-

जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशहरो भवेत्। मृते भर्तरि कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्धभागिकम्॥ अभ्रातृको हरेत्सर्वं दुहितॄणां सृतादृते।

इति योगिस्मरणात्। तस्मात्सदृशं दातुः प्रतिश्रहीतुश्च सवर्णमित्यपः रार्कव्यारूयैवात्र साधीयसी। याज्ञवल्क्योऽपि-

' सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः '

इति संनिहितसगोत्रसिपण्डेषु च भ्रातृपुत्रेत्र एव पुत्रीकार्य इति । अभ्युपगतं च तद्विज्ञानेश्वराचार्येरपि-भ्रातृपत्र एव पुत्रीकार्य इति । अत्र सोदरभ्रातृपत्र एव पुत्रीकार्य इत्याह मनुः-

त्रस्य पुत्रपतिनिधिषु संग्रहमुपपादयनाह-तच्छूद्रेण दास्यामिति । तत्रैव या-ज्ञवल्क्यवचनं प्रमाणत्वेनोदाहराते-जातोऽपि दास्यामिति । (या ॰ स्मृ॰ २। १३३)। अस्यार्थः-शूद्रेण दास्यामपरिणीतायामुत्पनः पुत्रः कामतः पितुरिच्छा । तोंऽशहरो भवेत्। पिता यावन्तमंशं दातुमिच्छति तस्मै तावांस्तस्य भवतीत्यर्थः। वितुरू धर्वे तु यदि परिणीतापुत्राः सन्ति तदा. ते भरातरस्तं दासीपुत्रमधंमागिनं क्युं: । एकस्य यात्रान्मागो भवति तदर्धं तस्मै दद्यारित्यर्थः । अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा कृत्सनं धनं दासीपुत्रो गृहणीयाद्यदि परिणीतादुहितरस्तत्पुता वा न सन्ति । तत्सन्द्रावे त्वर्धभागिक एव दासीपुत्रः । अत्र च शूद्रग्रहणादिजातिना दास्यामुत्पन्नः पितुरिच्छयाऽप्यंशं न लभते नाप्यर्धे, दूरत एव छरस्नम् । किंख-नुकुलक्षेज्जीवनमात्रं लभत इति । ततश्च स्वयंदत्तश्च शौद्रश्चेति मनुवचने बाह्मणेन परिणीतायां शुद्रायामुत्पनाः पुत्र इत्येवं शौदशब्दस्यार्थो न विवक्षितः, किंतु शू-द्रेणापरिणीतायां शुद्रायामुत्पनः पुत्र इत्येवार्थो विवक्षितः । एवं चान्यत्र तु न कारयेदिति शौनकेन सह मनुर्न विरुणदीति भावः । तस्मादिति । यस्मान्येधा-तिथिकल्पतर्वादिवाणितस्यार्थस्यायुक्तत्वं शौद्रशब्दस्य दासीपुत्रपरत्वं च व्यवस्था-पितं तस्मात् ' सहशं भीतिसंयुक्तम्० ' ( म० स्मृ० ९ । १६८ ) इति मनुब-चने सददानित्यस्य 'दातुः पतिम्रहीतुश्र सवर्णम् शहत्यपरार्कछता व्याख्यैव ज्यायसी बोध्या । पूर्वोक्तवाज्ञवल्क्वशोनकवचनानुगृहीतत्वादित्यर्थः ।

समानगोत्रसापिण्डेषु संनिहिततरत्वाद्भातृपुत्र एव दत्तको माह्य इत्यत्रार्थे विद्या-नेश्वराचार्याणामपि संमातें पदर्श्व भरानुष्त्र इत्यत्रत्यभरातृशक्रेन सोदरम्राता का भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत्। सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरव्रवीत्॥ इति।

अत्र भ्रातृणां प्रतिश्रहीतृत्वप्रतिपादनाद्श्राह्यत्वाभावोऽवगम्यते । ए-कजातानामित्यनेनैकेन पित्रा, एकस्यां मातरि जातानामेव श्रहीतृत्वं न भिन्नोदराणां भिन्नपितृकाणां वेति गम्यते । भ्रातृणामिति पुंस्त्वनि-

मासो भिन्नोदरो वेत्याशङ्कायामाह भ्रातृणामिति । ( म० स्मृ० ९।१८२ )। अत्र मरातृषुत्रेणापुत्राणां मरातृणां पुत्रित्वपतिपादनाद्मरातृगां पतिग्रहीतृत्वस्य प-तीरंया तेशं ग्राह्मत्वाभावः सूचितः। अन्यथा सापिण्डत्वाविशेषात्तेषापि ग्राह्मत्वाप-त्तिः स्यात् । एकजातानामिति तन्त्रोच्चारितं भरातॄणां विशेषणम् । तत्रेकिन जातानामित्येकदा तृतीयासमासः । एकदा त्वेकस्यां जातानामिति समनीसमासः । अत्र पक्षे 'एकति देते च' (पा० स्० ६।३।६२) इति पूर्व। इस्य हस्यः । तेनै-केन पित्रैकस्यां मातारे जातानामेत्र महीतुत्वमत्रगम्यते । ततश्च तादृश् सोद्र ) भरातुष्पुत्रास्यैव आहात्वित्यर्थः पर्यवस्यति । न भिन्नोदराणामिति । एकेन वित्रा द्वयोगीं शोरुत्यादिताना नर्थात्सापतन भरातृणां पति ग्रहीतृत्वं नास्तीति यावत् । तेन सापरनम्रातुष्पुत्रो दत्तको न भवतीत्याभिषायः । सापरनम्रातरोरेकेन पित्रा जातस्वै अप्येकस्यां मातरि जानत्वामावादिति भावः । भिन्निपतृकाणामिति । भिनः पिता जानिता थेषां तेषाभित्यर्थः । अत्रेयमाशङ्का-एकपितृकाभिनमातुका म्रातरः संभवन्त्येव । एकस्य बह्ज्यो जाया भवन्तीति श्रुतेः । परं चैकनातृक-भिन्निषित्का स्रातरः कथिन संभित्रेयुः । नैकस्यै बहवः सह पत्रप इति श्रुतेः । स्तियाः पुनर्विवाहस्य श्रुतिस्मृतिषु नि्षिद्धत्वात् । तदाह मनु:-कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफें शुभैः। न तु नामापि गृहणीयात्पत्यो मेते परस्य तु ( म॰ स्मृ॰ पारपुष् ) । तथा-नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कथ्यते क्विचित् । न विवाह-विधावुकं विधवावेदनं पुनः ( म॰ स्मृ॰ ९६५) इति । तादृशनिषे बमुङ्ख्य परपुरुषं समाश्रितायां स्त्रियां भर्तृव्यतिरिक्तपुरुषेणोत्पादितायाः पजाया अशास्त्री-यस्वाच्चेति चेदुच्यते । अनन्यपूर्विकां कान्तामुद्वहेदित्युक्तम् । तत्रान्यपूर्विका द्वि-विचा पुनर्भूः स्वैरिणी च । तत्र पथमा ' अक्षता च क्षता चेत्र पुनर्भूः संस्कृता पनः (या रमु । १।६७) इतिलक्ष गलिक्षता । अस्यार्थः – या क्रनविवाहा सवी क्षतयोनिरक्षतयोनिवां कौभारेण भर्ना मर्तन्तरेग वा यथाविधि पुनरुखते सा पुन-भूँरिति । एवं च पुनर्वेवाहिकविधिसंस्क्रता पुनर्भः । तस्या भनां पौनर्भवः । तेन र्देशात्पदद्योपादानसामर्थ्याच सोदराणां भ्रातृभगिनीनामपि परस्परं पुत्रश्रहीतृत्वाभावोऽवगम्यते । तदाह वृद्धगौतमः—

भर्जा तस्यां पुनर्म्बामुलादितः सुतः पौनर्भवः । तदुक्तम्- अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुनः ' (या० स्मृ० २ । १३० ) इति । अवं पौनर्भवः पुत्रः शास्त्रीयः । मन्वादिभिः पुत्रपतिनिधित्वेनास्याभिवानात् । स्वभर्तृज औरसः पौनर्भवश्वेत्येतौ द्वो सुतौ भिन्नपितृकावेकमातृको भवतः । अत एव --दौ सुतौ विवदेयातां द्वाम्यां जातौ स्त्रिया धने । तयार्यद्यस्य पित्र्यं स्वात्तत्स गृह्णीत नेतरः (म० स्मृ० ९ । १९१ ) इत्युक्तं संगच्छते । अस्य कुल्लूककृता व्याख्या त्वित्थम्—इदमीरसपीनभेवविषयम् । यदोत्पन्नीरसा भर्तुमृैनत्वाद्वाछापत्य-तया स्वामिधनं स्वोक्तत्य पौनमंवभतुः सकाशात्पुतं जनयेतस्यापि च पौनमंतस्य मर्नुर्मृतस्वादिक्थहरान्तराभावाद्धनं गृहोतवती, पश्चात्ती द्वाभ्यां जाती यदि विवदे-यातां स्त्रीहस्तगतधने तदा तयोर्थस्य यज्जनकस्य धनं तदेव स गृह्णीयाच खन्य-पिनृजोऽन्यजनकस्येति । तयोरप्येकपानु भस्तत्वेन भरातृब्यवहारः । दत्तीरसेतरेवां तु पुत्रत्वेन परिग्रह इति कली पौनभंवो निषिद्ध इत्यन्यंत्। एवं चैतादृशानां भि-स्वितृकेकमातृकाणां भावूणां प्रतियहीतृत्वं नास्ति । तेनौरतेन पौनर्भवम्रातुः सुतो दत्तको न प्राह्यः । पौनभवम्रात्रा वौरसम्रातुः सुतो न पुत्रीकर्तंव्यः । तयोरौरस-पौनर्भवयोरेकस्यां मातरि जातत्वे अप्येकेन पित्रा जातत्वामावादिति भावः । संस्का-रकीस्तुमे तु भिन्नमातृकाणां भरातृणां न सर्वथा परस्परपुत्रम्रहणाभावः पतिपा-दितः, किंत्ववस्थाविशेषे भिन्नोदरसुतस्य ग्राह्यत्वाभाव उक्तः। ' एक जातग्रहणं भिनोदराणामेकपितृकाणामपि सापिण्डान्तरलाभदशायां भरातृपुत्रनियमो न भवतीति ज्ञापनार्थम्, ननु भिन्नोदरमुतस्याद्याद्यत्वज्ञापनार्थम् । 'ब्राह्मणादित्रये नास्ति मागिनेयः सुतः क्वचित् ' इति वृद्धगौतमस्पृतिवत्तिचेषधस्मृतेः क्वाप्यनुषद्धमात्' इत्युक्तम् ।

नन्वेकजातानामिति विशेषणाद्भिन्नोदराणां भिन्निषृत्काणां च भरातॄणां परस्परपुत्रपतिम्रहीतृत्वामावे तिद्धेऽपि भरातृभगिन्योः परस्परपुत्रापतिम्रहीतृत्वमनिवावारितं तयोः पूर्वोक्तैकजातत्वाविशेषादत आह—भ्रातॄणामिति । पुंस्त्वनिर्देशादिति । पुंस्त्वविशिष्टार्थपतिपादकभरातृशब्दोपाद्यानादित्यर्थः । पदद्वयेति । भरातृणामेकजातानामिति च पदद्वयेत्यर्थः । अयं भावः—पदि मरातृशब्दो लिङ्गाविवक्षया मगिन्या अप्युपलक्षकः स्यातदा मरातृशब्दो व्यर्थं एव स्यात् । एकजा-

' ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः क्वचित् ' इति ।

मागिनेयपदं श्रातृपुत्रस्याप्युग्लक्षणम् । तेन भगिन्या भातृपुत्रो न श्राह्य इत्यर्थः सिध्यति । श्रातृणामेव श्रहीतृत्वप्रातिपादनात् । यद्यपि 'श्रातृपुत्रो स्वसृद्धाहित्भ्याम्' इत्यनेनैकशेषोऽवगम्यते, ततश्च श्रातृभागिनिपृत्रयोश्रांतृभगिनिभ्यां परस्परं पुत्रीकरणमवगम्यते, तथाऽप्येकजा-तानामिति श्रातृविशेषणेनैकं जातं जातिर्येषां त एकजाताः । 'जाति जातं तु सामान्यम्' इति कोशात्, तेषां समानजातीयत्वप्रतिपादनात्' भरातृणां पुंसां भरातृपुत्रस्य भगिनीनां च स्त्रीणां भगिनीपृत्रस्य पुत्री-करणं सिध्यति, न म्रातृपुत्रस्य भगिन्या भगिनीपृत्रस्य भाररा वा पृत्रीकरणं संभवति । स्त्रीपुंस्त्वजातिभेदात् ।

तानामित्येतावतेव तद्ग्रहणसिद्धेः । तदुक्तं संस्कारकौस्तुमे-एकजातानामित्येव सिद्धे भरातृपदं सोद्रत्वेशि भ तृमागिनीनां परस्परपुत्रनियमे न भवतीति ज्ञापनार्थिनिति । यदि त्वेकजातानामिति नोच्येत तदा पुंस्त्विनिर्देशाद्मगिनीनां व्यावृत्तायपि भिचमातृकाणां भिचपितृकाणां भरातृणां परस्परपुत्रग्रहणं पाप्नुयादित्येकजातपद्में । ततश्च पद्द्वयोपादानसामध्यात्सोदरभरातृणां पत्यासत्या सोदरभरातृष्पुत्रस्य ग्राह्मत्वे सिद्धे विभानादन्यत्र निषेचे सिद्धे भरात्रा भागिनीपुत्रस्य भागिन्या वा
भरातृपुत्रस्य दत्तकत्वेनं ग्रहणाभावः सिध्यति ति भावः । भरात्रा भागिनीपुत्रो न
ग्राह्म इत्येतद्विषये प्रमाणं पद्शेयति—ब्राह्मणादित्राय इति । उपलक्षणामिति ।
पूर्वं च तुल्यन्याय।द्भगिन्याश्यि भरातृपुत्रे न ग्राह्म इति भावः ।

ननु भरावृणाभिति परे यदि पुंस्त्वविशिष्टार्थमितिपादकानाभेव भरावृश्यन्दानां सरूपाणामित्येकशेषो विवक्षितः स्याचदा पूर्वोक्तं सर्वमुपपद्येत । परंतु तन्नैव प्रमाणं न पर्थामोऽन्यथाऽन्येकशेषोपपत्तेरित्याह—यद्यपीति । भातृपुत्री स्वसृद्धहितृ-भ्याम् १ (पा० सू० १ । २ । ६८ ) इति सूत्रोण भरावृस्तसृश्यन्द्योरेकशेषोऽ-भिष्ठितः । ततस्य भरावरस्य स्वसारस्य भरावर इत्येकशेषेण भरावृश्यन्द्रावशेषे यः शिष्ट्यते स सुप्यमानार्थाभिषायीति न्यायेन भरावृणामित्यस्य भरावृश्यगिनीनामित्यर्थाद्भरात्रा भागनिपुत्रस्य भागन्या वा भरावृपुत्रस्य यहणमक्षरमर्थाद्येव सिद्धं भवति । तथाऽप्येकजातानामिति भरावृश्विशेषणेनैकं जातं जातिर्येषां तेषामित्यर्था-स्त्रमानजातियत्वनियमस्याभियानाद्भरावृणामित्यस्य भरावृणां पुंतां मध्य एकश्वे-स्तुमान् भरावा पुत्रवान् भवेत्, तथा भरावृश्यन्द्राद्वपरियवानां भगिनीनां मध्य एकश्वे-

ननु सक्ठदुच्चारितस्यैकजातानामिर्वेयेकस्य पदस्य सोद्रत्वं समा-नजातीयत्वं चेत्यर्थद्वयं न संभवति । सक्ठदुच्चारितः शब्दः सक्ठदेवार्थं गमयतीति न्यायविरोधादिति चेन्न ।

' असंसृष्ट्यपि चाऽऽदद्यात्मंसृष्टो नान्यमातृजः ' इत्यत्र संसृष्टपदस्य सोदर्थरत्वेन संसृष्टिपरत्वेन च विज्ञानेश्वराचार्ये व र्थारुयातत्वादिहापि तथैवेति न दोष इत्यलम् ।

चेद्गगिनी पुरिशणी भवेत् , सर्वे ते सर्वास्ताश्च तेन पुत्रेण पुत्रिणो भवन्तीत्यर्थः पर्यवस्यति । ततश्च भरात्रा पुँसा भरातुष्पुत्रस्य, भागिन्या वा स्त्रिया भगिनीपुत्रस्य यहणं सिष्यति । नतु भरात्रा भागिनीपुत्रस्य भागिन्या वा भरातृपुत्रस्य ग्राहणं पामोति । येन पुत्रो ग्राह्मः, यस्य च ग्राह्मस्तयोईयोः स्त्रीत्वपुंस्त्वजातेर्भदेन समा नजातीयत्वामावात् । ननु यद्येवमेकजातानामित्यस्य समानजातीयत्वरूपार्थपति-पादकरवमुच्यते चेदेकपितृकभिन्नामातृकयोर्भात्रोरोकमातृकाभिन्नपितृकयोरीरसपीनर्भ-वयोश्च परस्परपुत्र झहणमानिष्टं पाप्नोति तन्त्रिवारणार्थं यद्येकजातानामित्यस्यैकपा तापितृकाणामित्यथीं व्याख्यायते तदा भरातृभगिन्योः परस्परपुत्रग्रहणमनिष्टं पस-ज्यते । युगपदर्थद्वयद्यहणे तु न कोऽपि दोषः, परंतु यगुपदर्थद्वयद्यहणं सळदु-चारितः शब्दः सक्टदेवार्थमवगमयतीतिन्यायविरोधादयुक्तमित्याशयेनाऽऽह--नन् सक्टदुचारित इति । समाधत्ते-नेति । असंसष्टचपीति । (या० स्मृ० २ । १३९) । अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेदिति, अस्य पूर्वार्धे बोध्यम् । सोद्री दी भ्रातरी, तयोश्रीकः सापत्नभ्राता । त्रयोऽप्येते विभक्तवना आसम् । पश्चात्सापत्नभ्राता सोद्रयोर्द्वयोर्भात्रोर्ज्येष्ठेन भ्रात्रा सह संसूष्टी संजातः । संसूष्टी नाम विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीक्टनं संसूष्टं तदस्यास्तीति संसूष्टी । एकत्रवासीत्यर्थः । किन्छः सोदरः पुनर्विमक्त एवाऽऽसीत् । संमुष्टिनोर्द्वयोः सापत्नभराररोर्पध्य एको यस्य सोदरो भराता अस्ति स कालव शारस्मृति वर्थं पाप्तः । मृत इति यावत् । मृतस्य च तस्य न पुत्रः, नापि पत्नी, न वा दुहिताऽऽसीत् । एवं स्थिती मृतस्य संपुष्टिनो धनं केन बाह्यं किं संमुष्टिना सापत्नम्रात्राऽथवाऽसंसुष्टिना सोदरभ्रातरे-त्याकाङ्कायामाह याज्ञवल्क्यः-असंमुष्टचिप चाऽऽदद्यात् संमुष्टो मान्यमानृजः इति । मृतस्य संसृष्टिनो धनमसंसृष्टचि संसृष्टः सोदरम्राता गृहणीयात् । अत्रा-संसृष्टस्यापि सोदरस्य धनग्रहणे सोदरत्वं कारणमुक्तम् । तथा च संसृष्टशब्दस्यै-कोदरसंसुष्ट इत्यर्थात्सोदर इत्यर्थ इति स्पष्टमेव । तच्च संसुष्टपद्मुत्तरत्रापि संब-

बहुवचनमेकाद्दत्वयोरप्युपलक्षणम् । बहुषु द्वयोः संभवात् । यदि हि द्विपिता स्यादेकैक स्मिन् पिण्डे द्वौ द्वावुपलक्षयोदिति द्विपितृकत्वसंभ-वाच्च । एक एक।ऽपि चेदिर नेन द्वयोर्वद्वनां वा पुत्रवस्वे सुनरां सु-भ्यते । तत्र च संसग्यकः समृष्टः । संसृष्टीति यावत् । संसग्य विद्यमानं भावि वा धननावयोः साधारणित्याकारकोऽभिमायः । तथा च संसृष्टचप्यन्यमातृजो मृतस्य संसृष्टिनो धनं न गृह्णीयात् । अतर संसृष्टिनोऽप्यंग्रहरत्वाभावे भिन्नमातृ-जत्वं कारणमुक्तम् । तथा चात्र संसृष्टपदस्य संसृष्टीत्यर्थं इति व्यक्तं भवति । तत्य मिताक्षराक्रिक्षित्वानेश्वरेरसंसृष्टचपि चाऽऽद्द्यादित्यत्त्त्यस्य सक्तदुद्यारित-स्यापि संतृष्ठपदस्य यथा निरुक्तार्थद्वपपरत्वमङ्गीकृतं तद्वत्तकृत्वचारितस्याप्येक-वानामिति पदस्यैकमातापितृकत्वसमानजातिपत्वक्तगर्थद्वपपरत्वस्वीकारे वाधका-भाव इति भावः । एवं च तन्त्रीचारितमेकजातपदम् । उच्चारियतुस्तन्त्रं बोखु-स्वावृत्त्येव बोध इत्यनुभवसाक्षिक्तिद्वान्ताद्याद्वर्थमेकजातपदमार्वतनीयम् । तेन कोऽपि दोष इत्यन्तमतिपञ्चितेन ।

बहुवचनामिति । भावूणानित्यत्रेत्यर्थः । उपलक्षणामिति । समीपस्थस्य स्वसंबन्धिनश्य छक्षणं ज्ञानं यस्मादित्युपलक्षणशब्दब्युत्पत्तेर्बहुत्वस्य दित्वव्यापक-त्वेन बहुषु द्वयोनियमेनान्तर्भावाद्धहुत्रैचनं स्वस्य बहुत्वस्य स्वान्यस्य द्वित्वस्य चा-जहल्लक्षणया बेधकमित्यर्थः ।

ननु भावूषामित्यत्रत्यवहुवचनेने। पछशाणिवया दित्यस्य प्रदेणे सत्येकजातयोभीत्रोर्मध्य एकश्रेरपुत्रवान्भवेत् तेन पुत्रेण ती द्वाविप भातरी पुत्रवन्ती भवत
हत्यर्थः स्यात् । तत्र द्वयोभीत्रोर्मध्ये यः पुश्रवान् स यदि पुत्रद्वयवांस्तर्रेकः पुत्रोऽपुत्रेण गृहीत एकश्च स्वस्याविशष्ट इति ती द्वाविप भातरी पुत्रवन्तावित्येकेन
पुत्रवता मरात्रा सर्वेषां पुत्रवन्त्वं मन्कं साधु संगच्छते । परंतु यदा स एकपुत्रवांस्तदा तस्यैकस्य पुत्रस्यापुत्रेण मरात्रा पुत्रीकरणे पुत्रवानपुत्रो भवेतपुत्रीकरणाभावे
त्वपुत्रोऽपुत्र एवेति पक्षद्वयेऽप्येकोऽपुत्रोऽविश्वाद्यते । ततश्च किमनेन विधिनाऽधिकं छतम् । किंचैकस्य पुत्रस्यापुत्रेण मरात्रा पुत्रीकरणमेव न संभवति । नैकं
पुत्रं द्व्यादिति वसिष्ठेन पतिषेधाभिवानात् । तथा च ती द्वाविप मरातरी तेन पुत्रेण पुत्रिणा इति मनूकं कथं संगच्छतामित्यभिमायवानाह—यदि हीति । दिपितेत्यत्र स्वासान्तविवेरनित्यत्वात् 'नद्यतश्च ' (पा० सू० ५।४।१९१९) इति
समासान्तः कब् न छतः । अत्र द्विषितेत्युक्त्या जनकपित्वनिक्तिपतं पुत्रत्वं न नि-

करं पुत्रश्रहणमन्येषामपुत्राणां गमयति नैकि यैकपुत्रश्रहणं व्यावर्तयति। एकपदोपादानसामर्थ्यात्तेनेत्येकत्विनिर्देशाच्यः । पुतरः पुत्री पुत्रा वा

वर्तते अपि तु पित्र इविधिव लातिपतृ व्यानि रूपितं पुत्रत्वं तत्राधिक मुत्यद्यत इति सूचि-तम् । तथा च व्यामुष्यायणवारि।तृद्धयसंबन्धसंभवात् 'स हि संतानाय पूर्वेषाप्' इति वसिष्ठस्परणादेकपुत्रादानिषेधहेतुभूतसंतातिविच्छेदाभावानैकं पुत्रमिति निषेधो भातृसुतिषये व्यामुष्यायणविषये वा न पवर्तन इति कल्प्यते । तस्य म्रातृसुताः रिक्ते व्हामुष्यायणेतरस्मिन्वा सावकाशत्वादित्यर्थः । एवं चास्य व्हामुष्याणत्व-मिति भावः । एतेन द्वयोर्म्शाररोर्मध्येऽन्यतरस्यैकपुत्रावच्येऽपरेण पतिगृहीते भरातृसुते जनकानिरूपितपुत्रत्वस्य निवृत्तौ जायमानायां ' सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुर-बबीत् १ इत्युक्तेस्त तुल्यन्यायाद् द्वाविष तौ तेन पुत्रेण पुत्रवन्ताविति वक्तुं न शक्यत इति परास्तम् । पुत्रपदं चात्रौरसपरम् । जन्यपुंस्तवबोधकपुत्रशब्दस्य तत्रैव मुख्यत्वात् । तेन भरातृपुत्रास्यापि दत्तकादेभरीतृपतोऽपि ग्रहणं न भवति । एक इत्यस्यैकोऽपीत्यर्थः । तथा च भरातृणां मध्ये यद्येकोऽपि पुत्रवान् भवेत्तर्द्यपि पुत्र-ग्रहणमन्येषामपुत्राणां विधीयते तत्र यदा द्वी बहवो वा भरातरः पुत्रवन्तः स्युस्त-दाउन्येवामपुत्राणां पुत्राग्रहणं विधीयत इति किमु वक्तव्यमवर्थं सुकरं भवतीति कैमुतिकन्यायेन व्याख्येयम् । अन्यथैकस्यैव पुत्रवत्त्वेऽन्येवामपुत्राणां पुत्रस्वीकरणं भवेच तु द्वयोर्बह्नां वा पुत्रवत्त्व इत्ययुक्तमापद्येत । ननु कैमुतिकन्यापादेकत्वस्या-विवक्षितत्वेन द्वयोर्बेहूनां वा पुत्रवस्त्रेऽन्येषामपुत्राणां पुत्रस्वीकरणं भवतु, एकस्य पुत्रवत्त्वे त्वेकस्य तत्पुत्रस्य ग्रहणं मा भवत्विति चेच । तथा सत्येकग्रहणं व्यर्ध स्यांदित्याश्येनाऽऽह-नैकीयैकपुत्रेति । उभयोर्भध्य एकीयस्य भरातुरेकस्य पुत्र-स्यत्यर्थः । तथा चैकत्वमविवक्षितिमत्यस्य द्वयोरेव बहुनाभेव च महणिमिति नार्थः, किंत्वेकत्वं गृहीत्वा तदन्यस्य द्वित्वादेरिप महणित्यर्थः । तेनैकस्य द्वयो-र्बह्नां वा पुत्रवत्त्वे सर्वजान्येषामपुत्राणां पुत्रम्रहणं सिष्यति । तेनेत्येकत्वेति । यदि तु द्वयोरेव बहुनामेव वा पुत्रवच्ये पुत्रमहणमन्येषामपुत्राणामभीष्टं स्यात्ति तेनेत्यस्य स्थाने ताम्यां तैर्वा पुत्रैः सर्वे भरातरः पुत्रिण इत्येव वदेदिति मावः। एकश्चेरपुत्रवानिति पुत्रावत्पदे वृत्तावुषसर्जनपदानामभेदैकत्वसंख्यौतसार्गिकीति सिद्धा-न्तात् पुत्रोऽस्ति यस्येत्येकवचनान्तेन विद्यहः । तत्र केवलं शब्दसंस्कारायैकवचन-सुपत्ययोगादानं नतु तदर्थं एकत्वं विवक्षितम् । अथवा पुत्राः सन्त्यस्येत्वेवं बहु- विद्यन्ते यस्येति मतुष् । तेन चैकस्यापि पुत्रस्य दानाभ्यनुज्ञाने न त्वेन् वैकं पुत्रं दद्यादिति निषेधस्यात्रानवकाञ्चः । स हि संतानाय पूर्वेषा-मिति हेत्वचनप्रतिपादितापित्रादिपूर्वसंतानस्य भ्रातृद्वयसाधारणेनापि पुत्रेण निर्वाहादुक्तनिषेधस्य भ्रात्रतिरिक्तविषयतासिद्धेः ।

किंच दानस्य स्वस्वत्वनिवृत्तिपृर्वकपरस्वत्वापादनरूपत्वात् तस्य चानेन निषेधात् प्रकृते चैकस्योभयसाधारणीकरणेन स्वत्वनिवृत्त्य-

वचनान्तेन विग्रहः। तत्र वहुषु नियमेन द्वित्वैकत्वयोरन्तर्भावाद्वहु । चनेनोपलक्षण-विधया द्वित्वैकत्वयोरिव ग्रहणानित्याशयेनाऽऽह-पुत्रः पुत्रौ पुत्रा वेति । मतु-बिति । ' तद्दस्यास्त्यास्पिनिति मतुष् ' (पा० सू० भार। ९४) इति पाणिनिसू-त्रेणीति शेषः। तथा च यदि भरातुरेक एव पुत्रः स्वात्तर्सपि तस्येकस्य दानमनु-ज्ञातं भवतीति नात्रा ' न त्वेकं पुत्रं दद्यात् ' इति निषेधः पवर्तितुमुत्सहते । तस्य भरातृसुतातिरिक्तसपिण्डविषये सावकाशत्वात् । एकपपि भरातृसुतं दद्यादिति वि-शेषविहितेन विविनाउनेन सामान्यस्य तस्य बाधात् । किंच न त्वेकं पुत्रं दद्या-दिति निषेधबी जस्य ' स हि संतानाय पूर्वेषाम् ' इति वचनप्रतिपादितस्य पित्रा-दिपूर्वस्तानाविच्छेदस्य द्विषितृकत्वकल्पनयैवाभावेन कारणाभावात्कार्याभाव इति न्यायेनात्र कारणाभावादेव निषेधस्यापवृत्तेः । किंच दानं नाम तदुच्यते यतस्त्र-स्वत्विनवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वापादनम् । तच न दद्यादिति निविध्यते । दिपितूकस्थले चैकस्योभयानिरापितपुत्रत्वसत्त्वेन परस्वत्वोत्पत्ताविष न ममेति न वदेदिति निषेधा-स्कन्यादान इव स्वःवानिवृत्तेर्दानस्य गौणत्वेन गौणमुख्ययोर्भुख्ये कार्यसपर्यय इति न्यायेनिभयां शघटितमुख्यदान एव निषेधप्रवृत्तिपर्यवसानेन व्द्यामुष्यायणस्थाः डीय एकांशरहिते गौणे दाने निषेधापवृत्तिरिति विभावनीयम् । सर्वे ते तेन पु-त्रेण पुत्रिणी मनुरबबीदित्येकेन पुत्रेण सर्वेषां पुत्रित्वस्य कथनाद्बह्वोऽप्येकं युग-पद्गृह्णीयुः । युगपत्मतिमहेण च दौषद्यां भाषात्ववद्नेक्रनिरूषितपुत्रत्वमुरपद्यते । तत्रभ तादशिवस्थापुत्रत्वान्यथानुपपत्या परस्परसहितानामेव सर्वेषां भरातृणां पुत्रपतिमहिविधिरुजीयत इति केचिदाहुः । वज समीचीनम् । भरातुः पुत्रोत्पत्तेः पागेब पुत्रायिष्महादिना भरातृसुत्रंगरिशहमानिच्छति किश्विदिच्छते।ऽप्यपरस्य भरातुः युत्रपृतिम्रहानापत्तेः । अन्ये तु नैवात्र मतिम्रहविधिरनुपीयते, किंत्वक्रतस्यैत भरातुपुत्रस्यापुत्रापितुब्यपुत्रत्वं विधीयते । तेन पुत्रवच्छ्राद्याधिकारादिलामः । तथा च बृहक्षांराञ्चर:-अपुत्रस्य पितृब्यस्य तत्पुत्रो भरातुजो भवेत् । स प्रवाहरूप

मावात्कन्यादान इव दानपदार्थस्य गौणत्वात् । पुत्रपदस्यौरसे मुरूपत्वादौरसत्वमेव पुत्राणां सिष्यति । तेन च भ्रातृक्ठतपुत्रप्रतिनिधीनां
परिग्रहणाभावोऽवगम्यते । भवेदित्यनेन पुत्रवत्तायाः सत्ताप्रतिपादनादूतपुत्रत्वं भविष्यतपुत्रत्वं च व्यावर्तयति । तेन च।तीतेन भरातृपुत्रेणान्यस्य भरातुनं, पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखमित्यादिफलसंबन्धः । न चानागतपुत्रप्रतीक्षायां पुत्रान्तरापरिग्रह इति ।

कुर्वीत श्राद्धिपडोदकित्राः ॥ इति । बह्वीनामेकपत्नीनामेष एव विधिः स्मृतः। एका चेरपुर्तिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ॥ अत्र सापरनपुत्रस्यागृहीतस्यापि पिण्डदानाधिकारित्वात्पितृपत्न्यः सर्वा मातर इत्यादिशास्त्रालोकव्यवहाराच्च पुत्रत्वं निर्विवादम् । तत्सहपाठाच्च भरातूपुत्रस्थाप्यगृहीतस्यैव पुत्रत्वं विधीयत इत्युचि-तम् । अस्ति चोक्तमनुवाक्येनापि सहपाठितसापत्नपुत्रस्यागृहीतस्यापि पुत्रत्वादि-धायकं वाक्यान्तरम्—सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत् । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिण्यो मनुरब्रवीत् ॥ ( म० स्मृ० ९।१८३ ) इति । तद्गि न । अगृ-हीतस्यैव भरातृपुत्रस्य पुत्रत्वे त्रयोदशपुत्रापत्तेः । तत्र च-पुत्रान्द्वादश यानाह नुणां स्वायंभुवो मनुः। तेषां षड् बन्धुरायादाः षडदायादवान्धवाः ( म० स्मू० ९।१५८) इत्युक्तद्वादशसंख्याविरोधात् । पत्नी दुहितरश्चेव पितरी म्रातरस्तथा। वत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मच॥रेणः ॥ ( या० स्मृ० २।१३५ ) इतियाज्ञ-वल्क्यवचित भरातृपुत्राणां भरात्रानन्तरस्थाननिवेशानुपपत्तेः । तेषां पुत्रत्व इतर-पुत्रवरपरन्याः पूर्वमेव निवेशौचित्यात् । व्याख्यातं च भ्रातृणामेकजातानामिति पुनः पुत्रत्वमतिपादनाय तत्सुता इत्यनेन विरोधादिति । का तर्सेतस्य वचसो ग-तिरिति चेनापुत्रस्य छोकोऽस्ति जायमानो वै वासणिस्निभिर्सणवा जायवे यज्ञेन देवेम्यः पजया पितृम्य इत्यादिशास्त्रबोवितस्यापजस्त्वपयुक्तदोषस्य निवृत्तिः पुत्र-कार्यभूता द्वादशपुत्रभिन्नेनापि भरावृसुतेनापुररिषवृत्यस्य भवतीति ज्ञापनार्थम् । संगच्छते चैकस्यापि सुते जात इति यद्येकः पुत्रवान् भवेत् इति च जननमात्रेण सत्तामात्रेण चेतरेषां पुत्रवत्त्वकीर्तनम् । उचितं चैतत्स्वपुत्रेणेव भरातृसुतेनापि सम-स्विष्तृणां पिण्डोदकाकियानिर्वाहस्य वंशविच्छेदपरिहारस्य च संभवात् । उक्तज्ञा-प्नस्य फर्ड केवलं परलोकाधितया भरातूपुत्रवतो अपुत्रस्य दत्तकादिग्रहणपवृश्चिति-स्रासः । पत्न्यादिभ्यः पूर्वे मदीयपिण्डदानरिक्थाधिकारी कश्चिद्धवेदिति कामनायां तच्छब्देनापृत्राणामेव भरातॄणां परामशीज्जनकस्य स्वपृत्रसंबन्धाः मावव्यावर्तनःय सर्व इति । त इत्यत्र स च तौ च ते चेत्येकशेषादे-वैकस्य द्वयोर्वहृनां वा पृत्रेच्छया तत्पृत्रीकरणं भवति । तेनेति । येन जनकस्य पुत्रवत्त्वं तेनैव सर्वेषामपीति । पुत्रेणेत्येकत्वनिर्देशादेकस्याः ण्यनेकपुत्रत्वाभिधानेन 'न त्वेवैकं पृत्रं द्यात् प्रतिगृहणीयाद्वाः' इत्ये-तिभिषेधस्यात्रानवकाश इत्युक्तमेव ।

तथा च कालिकापुराणे वेतालभैरवयोः शंकरात्मजयोरेकेन पुतरे-णोभयोः पुतरवत्त्वलिङ्गं दृश्यते । ऋषय ऊचः--

> अपुत्रस्य गतिर्नास्ति श्रूयते लोकवेद्योः। वेतालभैरवौ यातौ पुरा वे तपसे गिरिम् ॥

भरातृपृत्रास्येव दत्तकविधिना स्वीकारसिष्दिरप्यर्थाज्ञायमाना भवतीति संस्कारकी-स्तुभे चतुश्चत्वारिंशत्पृष्ठे स्पष्टं निर्ह्मपितम् ।

पुरस्पद्स्योति । पुत्रवान् भवेदित्यत्रत्यस्य जन्यपुंस्त्ववाचिनः पुत्रपदस्यौरसे मुरूपत्वादौरसपुत्रवान् भवेदित्यथोपपचेस्तादशौरसपुत्रेणैव पुत्रवन्त्वाभिधानादौरसस्यै-बान्यपाभपुत्राणां भरावृणां पुत्रीकरणं बोध्यते । तेन भरावृभिः छता ये दत्तकादि-पुत्रपतिनिधयस्तेषां महणं न भवतीत्यत्रगम्यत इत्यर्थः । दत्तकादिह्रपस्य भरातु- इपुत्रस्यान्यैरपुत्रैभरीवृभिः पुत्रीकरणं न विवेयभिति तात्वर्यम् । सत्ताप्रतिपादना-दिति । पुत्रवान् भवेदिति वाक्येन पुत्रनिष्ठसत्ताया आभिधानाद्मावृगां मध्य पुत्रो विद्यमानपुत्रवान् स्यादित्यर्थान्मृतेन भरावृपुत्रेणान्यस्यापुत्रस्य भरातुः पिता पुत्रस्य जातस्येति वचनपित्रपादितफलसंसगों न भवति । न चाष्येकस्य भरातुः पुत्रान्तरपतिमहे प्रतिवन्धो भवतित्यर्थः ।

सर्व इति । पुत्रवन्तोऽपुत्रवन्तश्चेति दिविधा अपीरपर्थः । यदि चात्र सर्वश्चाक्रोपादानं नाकरिष्यचार्हि त इति तच्छन्देनापुत्राणापेव भरावृंगां परामशांचिन पुक्रेणापुत्रवन्त एव पुत्रिणः स्युरिति जनकस्य स्वपुत्रनिक्तिवसंबन्धो निवर्तत इति
भरान्तिकरपद्येत । सा मा भूत्, किंतु जनकस्य स्वपुत्रसंसर्गो भृत्वैवापुत्राणामिष
भरातृंगां स्वपुत्रसंसर्गो भवतीति सूचनार्थं सर्वशब्दोपादानिमत्यर्थः । त इति । स
स स तो । स स, स स, स च ते । स च तो च ते चेत्येवं पद्धारेण 'तह्दबाणामेकशेष एकविभक्तो' (पा० सू० ११२१६४) इति सूत्रेणैकशेषकरणादेकेन

## दुत्तकमीमांसा ।

पूर्व त्वक्रतदारौ तौ तयोः पुत्रा न च श्रुताः।
तेषां तु सम्यागिच्छामः श्रोतुं संस्थानमुत्तमम्॥
मार्कण्डेय उवाच –

अपुत्रस्य गतिनांस्ति प्रेत्य चेह च सत्तमाः।
स्वपुत्रैभ्रांतृपृत्रैश्च पुत्रवन्तो हि स्वर्गताः॥
सम्यक्सिद्धिमवाप्येह यदा वेतालभैरवो।
हरस्य मन्दिरं यातो कलासं प्रति हर्षितौ॥
तदा हरस्य वचनान्नन्दी तौ रहासि द्विजाः।
प्राहेदं वचनं तथ्यं सान्त्वयन्निव बोधकृत्॥

नन्युवाच-

अपुररी पुत्रजनने भवन्तौ शंकरात्मजौ । यतेतां जातपुत्रस्य सर्वत्र सुलभा गतिः॥

### मार्कण्डेय उवाच-

द्वाभ्यां बहुभिर्वा भरातृभिः पुत्रेच्छानुसारेण तत्पुत्रीकरणं कर्नव्यमिति सिध्यति । थेन जनकस्य पुत्रवत्त्वं तेन पुत्रेणेत्येवमेकवचनोच्चारणेन येनैकेन पूत्रेण पुत्रगं-स्तैनैकेन पुत्रेणेत्यर्थादेकस्याप्यनेकनिर्द्धापितपुत्रत्वपतिपाद्नेन न त्वेक पुत्रं द्धारम-तिम्रह्णीयाद्देति निषेधो नात्र पवर्तत इति पुत्रवानिति पद्व्यारूपानावसर उक-नित्यर्थः । यस्यैक एव पुत्रस्तस्यैकस्यापि दाने पतिग्रहे वा पतिबन्धो नास्तीत्यर्थं एकस्यैव भैरवपुत्रस्य भैरवभ्रात्रा वेतालेन पुत्रीकरणरूपं पौराणिकं लिङ्गं प्रमाण-्रेवेन पदर्शियतुमाह-अपुत्रस्य गतिनांस्तीत्यादि । अत्राक्टतदारयोर्वेतालभैरव-योर्नध्ये कतदारो भैरवः स्वभार्यायामुर्वश्यामेकं पूत्रं जनयानास । तस्येकस्यैव पूत्र-स्याक्टतदारेण वेतालेन पुत्रीकरणं वर्णितम् । अनेन पौराणिककथानकेनैकस्यापि-पुत्रस्य दानं पतिग्रहणं वा शास्त्रीयं भवति । किंचाक्रतदारेग वेतालेन पुत्रीकर-णाञ्जिङ्गाद्यस्य विवाह एव नास्ति तस्यापि पुत्रमहणाधिकारः सिध्यति । तेन क्रवदारस्यापि तद्दारमृतौ पत्यक्षदृष्टाक्रतदारकर्तृकपुत्रीकरणानुसरणस्वपात्सांदृष्टिक -न्यायाः पुत्रपरिग्रहणं निष्टङ्कं पर्यवसितं भवति । एतेत्र 'संयोगवद्विपयोगस्यापि विशेषावगतिहेतुत्वाद्दारपरिग्रहपूर्विकायामेवापुत्रतायां दत्तकग्रहणं शास्त्रीयं न दार-परिम्रहामावपूर्विकायामपुरातायाम् । ततश्य स्नातक बस्न वारिणोर्ने दत्तक महणापि-कारः १ इति परास्तम् ।

तस्येदं वचनं श्रुत्वा नन्दिनः प्रीतमानसौ।
एकमेव करिष्यावो नन्दिनं चेत्यभाषताम्॥
ततः कदाचिदुर्वञ्यां भैरवो मेथुनं गतः।
तस्यां स जनयामास सुवेशं नाम पुत्रकम्॥
तमेव चके तनयं वेतालोऽपि स्वकं सुतम्।
ततस्तौ तेन पुत्रेण स्वर्गं गतिमवापतः॥ इति।

नन्विदमेकस्थानेकपुत्रत्वं किं युगपदुत्पत्स्यतेऽथवा क्रमेण। नाऽऽध्यः। युगपत्प्रतिगृह्णीयुरिति विष्यभावात्। नापरः। पूर्वसंस्कारावः रुद्धे तत्सजातीयसंस्कारान्तरानृत्पत्तेरिति चेक्न । सप्तद्शावराश्चतुर्विः शितपरमाः सत्रमासीरिज्ञतिवत्तत्सर्वशब्दयोद्वंद्वैकशेषेण प्रतिग्रहीतृश्रा तृसाहित्यस्यात्र विवक्षितत्वात् । तेन दानमि सहितेश्य एव सिष्यति। तथा तृलापुरुषे सहितानामेव ऋत्विजां संप्रदानत्वं प्रतिग्रहीतृत्वं चेति। तदाहुः—

# ' इत्यावाह्य सुराम्द्याद्दत्विग्भ्यो हेमभूषणम् ।

इत्यत्र ऋत्विग्भ्य इतिबहुव चनान्मिलितानामेव संप्रदानत्वम् । तेम च सर्वेषामुपरि गुरुहस्तं छत्वा तद्धः क्रमेण ऋग्वेद्यादीनामृत्विजां हस्ता-नाधाय भूषणानि देयानीति वाचस्पतिमिश्राः । न च युगपदनेकपुत्र-त्वानुपवित्तिपि । युगपत्प्रतिश्रहेण द्रौपदीभायोत्ववदस्य विलक्षणस्यै-बानेकपुत्रत्वस्य प्रसिद्धद्व्यामुष्यायणत्ववत्स्वीकारात् ।

पुत्रिण इत्यत्र पुत्रोऽस्तीत्येषामिति भवनार्थकेनेनिना पुत्रमवनप्र-तिपादनादभावितस्य च भवनायोगात् प्रतिश्रहीतृब्यापार आक्षिण्यते । तथा चाहिरः-

' अपुररेणैव कर्तव्यः पुररप्रतिनिधिः सदा ' इति ।

रिनिति पत्यक्षश्रुतबहुवचनबलात्सर्वेषां सहितानामेव ( बहुनां समुदायस्यैव ) यथा कर्तृत्वं तथाऽत्र ' सर्वे ते ' इति तच्छब्दसर्वशब्दयोर्द्वद्वविषय एकशेषविधायकेन ' सरूपाणामेक रोप ॰ '(पा॰ सू॰ १।२।६४) इति सूत्रेण स च स च स च ते । सर्वश्य सर्वश्य सर्वश्य सर्वे, इत्येवमेकशेषे छते म्रातृणां सहितानामेव मित्रमहीतृत्वं सिष्यिति । दानमिष सहितेम्य एव सिष्यिति । ' तिष्यपुनवंस्बो ॰ १ ( पा० सूं० १ । २ । ६३ ) इति पूर्वेसूत्राद् ' इंदे ' इत्यनुवर्त्य इंद्रविषये सति सरूपाणामित्यनेनैकशेषो विधीयते । दंदश्येतरेतरयोग एव । इतरेतरयोगदंद-विषयश्च सहविवक्षा । सहविवक्षा च विशेष्यविशेषणभावानापन्नानेकस्य युगपरे-क्षपदार्थसंबन्धबोधनेच्छा । तेन देवानां देवो देवदेव इत्यत्र नैकशेष इत्याशयेनो-कं-दूंद्वेक शेषेणेति । दुंदिविषये सति विहितेन सक्तपाणामित्येक शेषेणेत्यर्थः । ततथ मरातृणां साहित्यं लम्यत इति साहितेम्यो दानं साहितेश्व तैमरातृपिमरातृपुत्रो ग्राह्म इत्वर्थः सिष्यति । यथा तुछापुरुषे-इत्याबाह्य सुरान् द्याद्यत्विग्म्यो हैम-भूषणित्यत्र ऋत्विम्भव इति बहुवचन त्सहितानामेवार्त्वजां संपदानत्वं पतिमही-कृत्वं च तद्वद्वापीति भावः । तत्रापि द्वंद्वविषयकैक रोपेण बहुबचनसत्त्वात् । अत एव सर्वेषामुपरि गुरोः पधानार्विजो हस्तं छत्वा तद्धः क्रमेण ऋग्वेद्यादिऋत्विज। इस्तानावाय भूषणानि परेयानीति वाचस्पतिमिश्रा आहुः। किंच युगपर्दनेकानि-क्देवित्रज्ञात्वस्यानुपपत्तिरापि न संभवति । यथा दौषद्यामेकसमयावच्छेन स्वीकरिण पतिपश्चकनिरूपितं भाषात्वं सर्वसमतं तद्वयुगपत्मतिमहेणापूर्वमवानन्यसाधारणमने-कॅनिकिषितं पुत्रत्वे पसिद्धव्यामुष्यायणे वितृद्धयंनिकिषितपुत्रात्वचत्स्की कियत इत्य-भिषायात् ।

विसष्ठोऽपि पुररं प्रतिब्रहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चाऽऽवेद्य निवेश-नस्य मध्ये व्याहृतिभिद्वंत्वाऽदूरबान्धवं बन्धुसंनिक्षष्टमेव प्रतिगृह्णी-यादिति । शौनकोऽपि-

'दातुः समक्षं गत्वा तु पुत्रं देहीति याचयेत् 'इति । याचयेदिति प्रयोजकणिजन्तेन याचनार्थं वृतबाह्मणद्वारा याचये-दिति । एतेनाकृतस्यैव भरातृपुत्रस्य पितृब्यपुत्रत्व रू ।

> अपुररस्य पितृब्यस्य तत्पुररो भरातृजो भवेत् । स एव तस्य कुर्वीत श्राद्धपिण्डोद् रुकियाम् ।

इति वृहत्पराशरस्मरणादिति चोद्यं निरस्तम् । प्रतिष्रहीतृव्यापारं वि-ना तत्पुररत्वानुपपत्तेः । न च भूढोत्पन्नदत्तात्मनोः कर्तृव्यापाराभावः ।

> गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढनस्तु सुतः स्मृतः । दत्तात्मा तु स्वयं दत्तः ॥

पुत्रिण इत्यत्र पुत्रोशस्त येषापिति मत्वर्थे 'अत इतिष्ठनी ' (पा॰ सू॰ पार। ११५) इति सूत्रेणेन्पत्ययः । अस्तिसमानाधिकरणाददन्तमक्रतिकमथमा-न्तादस्योति षष्ठचर्थेऽस्मिनिति सप्तम्यर्थे चेनिठनौ पत्ययौ भवत इति तदर्थैः। तथा च ' अस् भुवि ' इति स्परणाद्भवनार्थकेनास्थातुना पुत्रनिष्ठभवनार्थाभि-धानादभावितस्य शास्त्रोक्तनार्गेमागृहीतस्य च पुत्रीभवनायोगात्पतिम्रहीतृब्यापार आक्षेपाद् गृह्यते । आक्षिप्तः पतिमहीतृब्यापारश्चानुपद्येगमे वक्ष्यते । पतिमही-तृब्यापाराक्षेपे पमाणं दर्शियनुमाह-तथा चात्रिरिति । कर्तव्य इति । छवा-तुना पुत्रत्वसंपादनानुकूछः पयत्नारूषः पतिमहीतुव्यीपारो बोधित इत्यर्थः। स च ब्यापारः कीद्य इत्यपेक्षायामाइ-पुत्रं प्रतिग्रहीष्यात्रिति । इत्वेति । होम-पकारः स्वस्वसूत्रानुसारेणोहाः । याँचयेदिति । पयोजकणिच्यत्यथवणाच पितिम्रहीत्रा स्वयं याचना कर्तव्या, किंतु होमाद्यर्थं वृतेन बासणेन पुत्रदानयाचना कर्तं व्येति प्रतीयते । ततश्य शास्त्रोक्तेन व्याहतिहोगादिविवना स्वीक्रतस्यैव स्वपु-मरबं सिष्पति नेतरथेति विधिनाऽस्त्रीकतस्यैव भातृपुत्रस्य पितृव्यपुत्रत्वं (स्वपुत्रस्वं) ' अपुनस्य पितृव्यस्य ' इति व्चनबङादिति वदन्तः परास्ता इति बेदिवव्यम् । भ्रावृपुत्रस्य पितृव्यपुत्रत्वं विना कारणं वक्तुपनु चितिपिति वत्र पति छाही तृषित्रू-व्यव्यापारस्य कारणीभूतस्याऽऽवश्यक्तवादिति बोष्यम् ।

इति कर्तृन्यापाराश्रवणादिति वाच्यम् । तत्रापि फलस्य क्रियासामा-नाधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पनात् । तस्माच्छूयमाणं स्रातृणा-मेकजातानामिति, अपुत्रस्य पितृन्यस्योति च न यथाश्रुतमेवार्यंबत् । त्रयोदशपुत्रापत्तेः । न चेष्ठापत्तिः ।

पुत्रान्द्वाद्श यानाह नृणां स्वायंभ्रवो मनुः।
तेषां षड् बन्धदायादाः षडदायादवान्धवाः॥
इति द्वादशसंख्याविरोधात् । नन्वस्त्येव संख्याविरोधः।
औरसः पुत्रिका वीजक्षेत्रजी पुत्रिकासुतः।
पौनर्भवश्च कानीनः सहोढो गृढसंभवः॥

ननु पतिमहीतृब्यापारो नाऽऽवश्यकः । तस्य सर्वेषु पुत्रपातिनिधिष्वदर्शनादिति शङ्कते-न चोति । गूढजस्वयंदत्तयोः पुत्रपतिनिध्योः स्वरूपस्य पतिपादकयो-र्याज्ञवल्क्यव चनयोः (या० स्मृ॰ अ० २।१२९, १३१) कर्तुं व्यापारानिर्दे-शारपतिमहीतृव्यापारानावश्यकत्वोद्भावनमसमञ्जसामिति वदंस्तनापि पतिमहीनुव्या-पाराक्षेप आवश्यक इत्याह-तत्रापीति । अयं भावः-यत्सत्त्वे यत्सत्त्वं यद्भावे यद्भाव इत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां फलक्यापारयोः सामानाविकरण्यं नियतसाहचर्य-मनुभूयते । तनिर्वाहार्थं भरावृणामेकजातानामिति वचने सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरबंबीत्, इति पुशस्त्रपकलोत्याचिपादिनात्फलस्य च व्यापारं विनाऽसंभवा-त्तत्राप्याक्षेपादिना पविद्यहीवृब्यापारी मास प्रवेति । तथा च फलब्यापारयोः सा-इचर्यान्यथानुपपस्या तत्रा व्यापारकल्पनाऽऽवश्यकीत्यर्थः । एवं च ' भरातूणामे-कजातानाम् १ ( म० स्मृ० ९ । १८२ ) इति वचनं तथा-- अपुत्रस्य वितु-व्यस्य तत्पुत्री भरातूजी भवेत् । स एव तस्य कुर्वीत श्राख्विपडोदकाकियाः ग इति बृहत्पाराश्वरवचनं च न पतिशहाविधिनाऽस्वीक्ठतस्यैव भरातृपुनस्यापुत्रिपृब्य-निरुपितपुत्रत्वविधायकं भवति । तथा सति पुत्राणां त्रयोदशत्वापातपसङ्गात् । न च पुत्राणां त्रयोदशत्विभिवेति वाच्यम् । 'पुत्रान्द्वादश० । ( म० स्मृ० ९। १५८) इति मनुनितपादितद्वादशसंख्याविरुद्धस्वात्।

ननु स्मृत्यन्तरे पश्चद्श पुररा उकाः । वृहस्पतिश्व मनुपोक्तास्त्रयोद्श पुररा इरयाह । ( म॰ स्मृ॰ ९११८० ) इति वचने पुत्रपतिनिधिभूना एकाद्श पुररा उकाः । तथा व संख्या- विरोधो दुष्परिहर एवेत्याह—अस्रयेवेति । तथा व संख्याविरोधोऽकिंवित्कर

द्ताः कीतः स्वयंद्ताः क्वत्रिमश्चापविद्धकः । यत्र कचोत्पादितश्च पुत्रास्तु दश पश्च च ॥ इत्यादिस्मृत्यन्तरस्मरणात् ।

> पुत्रास्त्रयोदश प्रोक्ता मनुना येऽनुपूर्वशः। संतानकारणं तेषामौरसः पुत्रिका तथा॥

इति बृहस्पतिस्मरणात्।

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितात् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः कियालोपान्मनीषिणः ॥

इति स्मरणात्।

औरसक्षेत्रजौ पुत्री पितृ रिक्थस्य भागिनौ ।
दशापरे तु क्रमशो गोशरिक्थांशभागिनः ॥
इति मनुस्मरणाचेति चेत् । सत्यम् । केषांचित्कचिदन्तर्भावात्कचिद्वहिर्भावाच्च तत्तरसंख्योपपत्तेर्न द्वादशसंख्याविरोध इति स्थितम् । किंचापुशदायाधिकारे-

पत्नी दुहितरश्चेव पितरी भरातरस्तथा। तत्सुताः।

इति भावः । सत्यिभित्यनेन संख्याविरोधं शक्क् को द्वावितं यथा श्रुतमङ्गिकत्य वस्तुतः स एव नास्तीत्याह—केषांचिदिति । मनुनोक्ता या पुत्राणां द्वाद्शसंख्या
सद्वेक्षया अधिका पुत्रसंख्या यत्र वचने दृश्यते तत्र द्वादशपुत्रान्तर्गतात्कस्माचिदेकस्मात्कस्यचिदेकस्य चिह्मांवं गृहीत्वा पुत्रिकाबी जजयोश्वीरसेऽन्तर्मांवं क्रत्वा
स्योदशसंख्योका बृहस्पातिना । पुत्रिकाबी जजयोरी रसाद्विमांवं क्रत्वा पश्चदशसंख्योक्ता स्मृत्यन्तरे । मनुनोक्ता द्वादश पुत्रा यथा—औरसक्षेत्रजदत्तककित्यगृहजापविद्यकानितसहोदकी तकपीनमंवस्वयंदत्तपारशवाख्याः । त्रयोदशः पुररस्तु
अम्रातृकां पदास्यामि तुम्यं कन्यामलंकत्वाम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे
पुत्रो भवेदिति 'इति व्यवस्थया परिणीतायां कन्यायां जातः पुत्रिकापुत्रः ।
पुत्रिकायाः पुत्र इति विग्रहः । एतादशपुत्रिकापुत्रस्य याज्ञवल्कयेन—' तत्सपः
पुत्रिकामुतः ' (या • स्मृ • अ • २ । स्त्रो • १२८ ) इत्योरसस्मपत्वोक्त्योरसे अस्त्रांवं कृत्वा द्वादशसंख्योरसात्प्रथम्भावं विविक्षित्वा त्रयोदशसंख्योपपादनीया ।
चतुर्वशः पुत्रस्तु स एव पुत्रिकापुत्रः । अत्र पुत्रिकेव पुत्र इति कर्मवारयः ।
प्राप्त म सुत्रिकार्यः पुत्र इति फक्रति । सोऽप्योरसस्य एवं । पुत्रिकायां पुक्

इति पश्चमस्थानास्थितिविरोधश्च । अयमभिसंधिः । भरातृव्यस्याकः तस्यापि पुत्रात्वेऽपुत्रत्वाभावादपुत्राधनाधिकारे पश्चमस्थाने भरातृव्यपः रिगणनं विरुद्धम् । एवम्-

पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रश्च तद्वद्वा भ्रातृसंतातिः । सापिण्डसंतातिर्वाऽपि क्रियार्हा नृप जायंते ।

## इत्यादि पिण्डाधिकारे ज्ञेयम्।

वयवानामल्पत्वात्स्त्रयवयवानामाधिक्यात् । पश्चद्दास्तु पुत्रः क्रियाभ्युपगमात्क्षेत्रं बीजार्थ यत्पदीयते । तस्येह भागिनौ इष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च 'इत्युक्तो भीजजः । अस्यार्थः-अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोरुभयोरपि भवरिवति संविदङ्गीकरणेन यक्षेत्रं क्षेत्रस्वामिना बीजवापनार्थं बीजिने दीयते तत्र क्षेत्र उत्पन्तस्यापत्यस्य बीजिक्षेत्रिणौ स्वाविनौ दृष्टौ महर्षिभिरिति । अयमप्यौरससम एव । बीजिना परक्षेत्र उत्पादितत्वान् क्षेतिरणा च परेण बीजिनोत्पादितत्वाच्व । तथा च पुतिर-काबीजजयोः पुररयोरौरसेऽन्तर्भावं मत्वा पूर्वोक्ता त्रयोदशसंख्या, औरसाद्वाह-भविं विवक्षित्वा पश्चद्शसंख्योपपादनीया । अत्रामुक एव त्रयोदशोऽमुक एव चतुर्दश इत्येवं कमे न निर्भरः, किंतु पुत्राणां त्रयोदशसंख्या पश्चदशसंख्या च स्मृतिषु वर्णितेत्यत्र तात्पर्यम् । एवं च तत्रापि वस्तुतो द्वादशैव पुत्रास्तात्पर्यभूता इत्यर्थः । एवंरीत्या तत्त्रःसंख्योपपत्तेर्नाहित द्वादशसंख्याविरोधः । ततश्राक्टतस्यैव म्रातुषुत्रस्य यद्यपुत्रिषतूब्यानिरूपितपुत्रत्वं स्यात्ताहि त्रयोदशपुत्रापत्तेः सुंस्थिरो द्वादशसंख्याविरेश्व इति भावः । किंचापुत्रदायग्रहणाधिकारे पत्नी दुहितरश्चे-त्यरर पश्चनस्थाने भरातृमुत्तनिवेशनस्य सुतरामनुषपत्तिर्पद्यक्रतस्येव तस्य पुतरत्वं स्यादिति पदर्शयनाइ-अयमभिसंधिरिति । एवं पिण्डदानाधिकारिपरिगणनः क्रमे भरातृसंततेः प्रशीत्रानन्तरं पाठस्याप्यसंगतिर्वेष्या ।

श्रीरसादिद्वादशपुरराणां स्वरूपं मनुस्मृती अ० ९ स्थी० १६६ पमृतिभिः
१७८ पर्यन्तेरुक्तम् । तच्च विष्णुपोक्तानन्तर्यक्रपानुसारेण व्याख्यायते । तस्र
स्वक्षेररे संस्कृतायां स्वयमुर्गादित औरसः पुररः प्रथमः । अररीरसपुररे विशेषणषतुष्टयमुक्तं भवति । तद्यथा—उत्पादीति णिजन्तभातोरुत्पस्यनुक्लो व्यापारोऽर्थः ।
स च व्यापारोऽर्थान्त्रिथनक्रमादि । तादशब्यापारजन्योत्पस्याश्रयत्वामित्यकं विशेपण्णम् । दितीयमुरप्रयनुक्लब्यापारस्य कर्तृत्वसंबन्धेन स्वयामिति विशेषणम् ।

स्वकर्तृकव्यापारेणेत्यर्थः । तूतीयं त्वधिकरणत्वसंबन्धेन स्वक्षेत्रो, इति विशेषणम् । तस्य च संस्क्रतायामिति विशेषणम् । चतुर्थम् । अत्र द्वितीयं चतुर्धे च परम्प रया पुत्रविशेषणं बोध्यम् । तत्र संस्क्री स्वक्षेत्र उत्पादितः, एतावदेव स्वयम्-शब्दं विहायौरसलक्षणे कते वाग्दत्तायां कन्यायां वित्वेश्वानि विष्ठन्यां यः पुत्रो जायते स तादृशकन्यापरिणेतुः कानीनः पुतरा, न त्वीरसः । यद्यीरतपुतरस्रक्षणे स्वयम्शब्दो न स्यात्तदा पूर्वोक्तकानीनेशतिबयाप्तिः स्यात् । वाग्दानसंस्कारेण संस्कृतत्वात्परिणेतुः स्वक्षेत्रत्वात्तादशक्षेत्रा उत्पादनाच । तत्परिहाराय स्वयमित्यु-कम् । तथा च संस्कृतस्वक्षेत्र उत्यन्तत्वे अपि स्वयमुखादनाभावानाति व्यापिरि-त्यर्थः । देहलीदीपन्यानेन मध्यपाणिन्यायेन वा स्वयमित्यस्य संस्कृतायामित्यत्रापि संबन्धः । तेन कुण्डगोलकयोनीतिब्याप्तिः । इतरथा तयोर्पनसा वृतेन गुढातिना स्वयमुत्यादिवत्वात्तयोगीतुः संस्कृतक्षेत्रत्वाचातिवसङ्गः स्यात् । स्वयं संस्कृताया-मित्युको तु मसिद्धविना संस्कृतत्वे अपि गूढपिना संस्कृतत्वाभावान्याति व्याप्तिः । एवनि ' या पत्या वा परित्यका विधवा वा स्वयेच्छया। उत्पाद्येतपुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते १ इत्युक्ते पौनर्भवेशतिपसङ्गः स्यात् । तस्य स्वतंस्कृते स्वक्षेत्रे स्वयमुत्पादितत्वात् । एतद्दोषपारिहाराय स्वमात्र तंस्क्रतायामिति वक्तव्यम् । ततश्च वीनर्भवभातुः स्वसंस्कृतत्वेऽपि पायभिकेनापि भर्रा संस्कृतत्वेन स्वमाररसंस्कृतत्वा-भावान दोषः । एवं च स्वक्षेतरे धर्मपतन्यां स्वमात्रसंस्कृतायां स्वयमुत्पादिवः पुतर औरस इत्योरसळक्षणं संपद्यते । वाग्दानसंस्कारोत्तरमेव यस्पाः पार्वर्मृतस्ताहश्यां प्रभीतपातिकायां पण्डस्य-पसविरोधिव्याधियुक्तस्य वा मार्यायां घृताम्यकत्वा-दिधर्भेण गुरुनियुक्तायां वित्रादिभिनियुक्तेनैव देवरेण ज्येष्ठेन क निठेन तस्यासमवे सिवण्डेन तस्याप्यसंभवे सगोत्रेण तस्याप्यसंभव इतरेण दिजेन वोत्पादितः प्रभी-तादैः क्षेत्रजः पुत्रो द्वितीयः । स्वमात्रसंस्कृते स्वक्षेत्र उत्पादिवेऽपि स्वयमुत्पादना-मविनास्यौरसापेक्षया दिवीयत्वम् । कानीनापेक्षयाऽपीदं स्वयम् शब्दस्य पयोजनं सभीचीनं भवति । एवं गूढजगुत्रोऽपि स्वयम्शब्दस्य प्रयोजनं भवितुपईति । ' औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुनः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु ? इति याज्ञव-स्क्षीये (या ॰ स्मृ॰ २ । १२८ )। यत्क्षेत्रजस्य तृतीयम्थाननिवेशनं तद्दा-म्यानराहितायां नियुक्तायां जातपुत्राभियायेग योध्यम् । तत्रा स्वयं स्काराभावा-रस्वपमुत्पाद्भागावाच कक्षाद्वेन व्यवधानाद्वि । हारतादीर तापेक्षणा . तूनीयस्वं यु-कृषेव । अत्रायं विशेषः—सोऽयं क्षेत्रजः पुत्री यदशापत्यं मविष्यति तदावयोरिति

नियमवन्धेन बीजिक्षेत्रिणोरुभयोरि पुररो भवति । तदुक्तं मनुना-कियाभ्युपगमा-स्वेतद्वीजार्थं यत्पदीयते । तस्येह भागिनौ दृष्टी बीजी क्षेत्रिक दव च ' ( म० स्मृ० ९ । ५३ ) इति । अस्यार्थः-यद्दराषत्यमुत्यत्स्यते तद्दावयोः समानमेवेति नियम्य पत्क्षेत्रं क्षेत्रस्वापिना बीजवापनार्थं बीजिने दीयते तत्र क्षेत्र उत्पत्तस्या-पत्यस्य छोके बीजिक्षेत्रिणावुनावि भागिती दशविति । यतु-' औरसी धर्मे॰ परनीजस्तत्सनः पुत्रिकासुतः ' इति याज्ञवल्क्यीये पुत्रिकापुत्रस्य यद्दितीयस्थाने परिगणनं तत् ' द्वितीयः पुत्रिकैव १ इति वसिष्ठोक्तपुत्रिकारूपपुत्राभिषायेग । वस्याः स्वस्मादुरवन्रत्वेन परोत्वनक्षेत्रजापेक्षयोत्कष्टत्यात् । ' अभ्रातृकां पदास्याप्ति तुम्यं कन्यामछं कृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ' इत्यभि-संधिना दत्तायां कन्यायां जातः पुत्रिकापुत्रास्तृतीयः । स्वक्षेत्रे जातत्वाभावेन स्त-यमुत्पादितत्वाभावेन च विशेषणद्वयराहित्यात्कक्षाद्वयेन व्यवधानादस्यै।रसापेक्षया तृतीयत्वम् । पुनभ्वा जातः पौनभैवश्चतुर्थः । प्रथनमैकस्य जाया भूत्वाऽपरस्य पु-नर्या जाया भवति सा पुनर्भूः । तदुक्तम् -- कन्येवाक्षतयोनिर्या पाणिमहणदूषि-ता । पुनर्भुः पथमा पोक्ता पुनः संस्कारकर्गणा 'इति । अत्र स्वमात्रक्षेत्रत्वस्व-मात्रसंस्कृतत्वधर्मपत्नीत्वानां त्रयाणां विशेषणानां राहित्येन कक्षात्रयेण व्यवधा-नाद्स्ये।रसापेक्षया चतुर्थत्वम् । कन्यायां जातः पुत्रः कानीनः स पश्चपः । अत स्वक्षेत्रत्वधर्मपत्नीत्वादिविशेषणचतुष्टयराहित्यात्कक्षाचतुष्टयेन व्यवधानादस्यीरसा-वेक्षया पञ्चमत्वं बोध्यम् । अत्रायं विशेषः - सा कन्या केवलवाग्दानसंस्कारसं -स्क्रता चेत्तादशकन्यापरिणेतुः स कानीनः पुत्रः । सवर्था संस्कारराहिता चेत्स कानीनः पुत्रो मातामहसूत्रो बोध्य इति । पत्न्यामन्येन पच्छन्नाधनियांगेधपि चौ-र्थरताहितगर्भमूछक उत्यनः पुत्रो गूढनः स षष्ठः । पूर्वीकस्वक्षेत्रत्यादिभिश्वतम्-भि: कक्ष्याभि: पच्छन्नोत्पन्नत्वरूपमा पश्चम्या च कक्ष्यया व्यवधानादस्यौरसा-वेक्षया षष्ठत्वम् । सहोढः सममः । सह भार्यया य उत्पद्यते, या गर्भिणी परि-णीयते तस्याः स गर्भ इति यावत् । पूर्वीकपश्चकक्ष्याभिज्ञातिह्वातत्वरूपया च षुष्ठ्या व्यवधानादस्यौरसापेक्षया सप्तमत्वम् । दत्तकश्राष्टमः । तत्रोत्पादकयोर्गा-त्वित्रोः सर्वेथा परकीयत्वेन सप्तमापेक्षयाऽपि विदूरत्वादस्याष्ट्रपत्वम् । जनकमा-तृाधितृम्यां धनं दत्त्वा यः क्रीतः स केतुः क्रीतकः पुत्रः स नवमः । अस्य च दत्तकाद्वि विषक्ठष्टत्वान्ववमत्वम् । कथमस्य दत्तकाद्विषक्ठष्टत्वामिति चेच्छणु । म्नुस्मृती कीतकपुत्रलक्षणे 'सदशोऽसदशोऽपि वा ' इत्युक्तम् । तत्र तब्धारूपा-

निवदमप्रयोजकं यत्पिण्डरिकथाभावादपुत्रत्वामिति । अप्रशस्तास्तु कानीनगृहोत्पन्नसहोहजाः । पौनर्भवश्च नैवैते पिण्डरिकथांशभागिनः ॥

इति विष्णुना कानीनादीनां पुत्रत्वेऽपि पिण्डरिक्थाभावदर्शनात्। तथा पिण्डरिक्थामावेऽण्यक्ठतस्यैव भरातृब्यस्यास्तु पुत्रत्वं का क्षति-रिति चेत्। मैवम्। पिण्डदोंऽशहरश्वेषामित्यनेन पिण्डरिक्थभागित्वं हि पुत्रत्वस्य प्रयोजकमुक्त ।। तद्भावे क्लीबादेरिव पुत्रत्वस्वरूपसत्ता-मात्रस्याप्रयोजकत्वात्।

अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रव्रतिनिधिः सदा ।

कर्ना कुल्लूकमट्टेन 'केतुगुंगैस्तुल्यो हीनो न भवेच तत्र जातितः सादृश्यवैसादृश्ये 'सजातियेष्वयं पोकस्तनयेषु मया विधिः ' इति याज्ञवल्क्येन सर्वेषामेव
पुत्राणां सजातीयत्वाभिवानेन मानवेशि कीतव्यतिरिकाः सर्वे पुररः सजातीया
बोख्व्याः ' इत्युक्तत्वास्त्रीतकस्य विजातियस्यापि संभवाद्विजातियस्य च देविपतृक्वमीयोग्यत्वेन दत्तकापेक्षयाश्स्य विदूरत्वं बोध्यम् । स्वयं पार्थनं विनेव पुररत्वेनाश्त्मानं ददाति यो मातापितृविहीनस्ताभ्यां परित्यक्तो वा स प्रतिम्रहीतुः स्वयद्त्यः पुत्रो दश्यमः । स्वयंद्रचे प्रतिम्रहीतृव्यापाराभावात् 'अपुत्रोणेव कर्तव्यः '
इत्युक्तविधिविषयत्वाभावेनास्य कितकापेक्षया विदूरत्वं बोध्यम् । अपविद्धस्त्वेकादशः । मातापितृभ्यां मरणासामध्येन परित्यक्तोश्ययेन पुत्रत्वेन गृहीतः सोश्यविदशः । त्यक्तस्य स्वयमेव महणात्स्वयंद्तापेक्षयाश्यय्य विदूरत्वम् । यत्र कचनोत्यादितो द्वादशः । सवर्णायामसवर्णायां स्वकीयायां परकीयायाम्द्वायामनूद्वायां
वाश्यतायां क्षतायां वा येनोत्यादितः सः । अस्योत्यत्ते। कीद्दशस्याति नियपविवेषस्यामावादपविद्धादपि विदूरत्वम् । मनुस्मृतौ त्वत्र स्थाने पारशव उक्तः ।
तस्वरूपं तत्रेव दृष्टव्यम् ।

ननु यदुच्यते पिण्डरिक्याभावादपुत्रत्वाभिति तद्वयोजकपन्वयव्यतिरेकानुवि-धायकं न भवति विष्णुना कानीनादीनां पुत्रत्वेऽपि पिण्डरिक्थाभावस्योकत्वेन व्यभिचारादित्याह—अप्रशस्तास्त्विति । एवं च भ्रातृपुत्रस्य पिण्डरिक्याभावेऽ-प्यक्ठतस्यवापुत्रपितृव्यपुत्रत्वमस्त्विति चेकैतत्सपञ्जसम् । यतो याज्ञवल्क्येन पि-ण्डदोंऽशहरश्चेषामित्युक्तवता पुत्रत्वमान्नी पिण्डरिक्यभागित्तस्य हेनुत्वेन निर्दिष्ट-रवात् । तद्भांवे पण्डादेरिव पुत्रत्वस्य केवलं स्वस्वपसतोऽकिंचित्करत्वात् । किं- इति विधिप्रत्ययश्रवणेना क्रतस्य पुत्रत्वायोगाच । न च भरातृब्येतरवि-षयोऽयं विधिरिति वाच्यम् । संकोचे प्रमाणाभावात् । प्रत्युतै रुमेव कंरिष्याव इत्युपक्रम्य-

तमेव चके तनयं वेतालोऽपि स्वकं सुतम् ।
इति वेतालीयभैरवपुररपुररीकरणलिङ्गिविरोधाच्च । किंच यत्र दशानां सोदर।णां मध्ये पश्च प्रत्येकं दश पुरराः पश्च चात्यन्तमपुत्रास्तत्र
पश्चानामप्यपुत्राणां प्रत्येकं पश्चाशतपुत्रात्वापत्तिः पश्चाशतश्च पुत्राणां
प्रत्येकं दशिपृक्कतापत्तिरित्याद्यनेकोपप्लवः । न चेष्टापत्तिः । पुररप्रतिनिधिः कार्य इत्युपादेयगतैकत्विवक्षणात् । एकश्चेत्पुररवाग्भवेत्,
सर्वे ते तेन पुत्रेणेत्यत्र पुत्रपुररवतोरुपयोरपि प्रत्येकं श्चतैकस्वविरोधाच्च ।

चापुररेणैव कर्तंव्य इति तव्यस्य विधिषत्ययस्य श्रवणादपरिगृहीतस्य सर्वथा पुत्र-त्ववाप्तरत्यन्तासंभवाच्य । कर्तव्य इत्यत्रत्यविधिमत्ययविषये राष्ट्रते-न च भरा-तृब्येतराति । समाधत्ते—संकोच इति । वेतालभैरवौ द्वावावामेकमेव पुत्रं करि-ष्याव इति नन्दिनमुक्तवन्ताविति 'एकमेव करिष्यावः ' इति वचनस्यार्थः। तमेव तनयं चक इति । अत्र चक इत्यनेन प्रतिम्हीतृब्यापारस्य स्पष्टमाभे-हितत्वेनापरिगृहीतस्य पुत्रत्वमतिपादनं शास्त्रविरुद्धिपत्यर्थः । परिमहविष्यनुष्ठानः मन्तरैव भरातृपुत्रस्यापुत्रपितृव्यपुत्रत्वाङ्गीकर्तारमुपहसितुपातिपसङ्गः पदर्शयन्त्राह -किंच यत्र दशानामिति। पश्चाशत्पुत्रत्वापत्तिरिति। पश्चाशत्पुत्रा वेषां दशानां पुत्रवदपुत्रवरसोदराणां तेषां भावस्तत्त्विभिति विमहः। दशानां सोद्रशाणां मध्ये पश्च पत्येकं दशर्तं रूपाकपुत्रवन्तः, पश्च चापरेऽत्यन्तं पुत्राभाववन्तः । एवं स्थित यद्यक्रतस्यैव मातृपुत्रस्यापुत्रपितृव्यनिक्वितपुत्रत्वे गृह्यमाणे ये पुत्रवन्तस्तेषां पत्येकं दशसंख्याकपुररवर्त्वं समविश्यितमेव । युक्तं च तत् । परंतु येषां सुतरां पुररो नास्ति तेषां मध्ये पत्येकपनायासतः पश्चाशतसंख्याकपुत्रवत्त्वं पश्चाशतथा पुरराणां मध्ये पत्येक्पूपरि दशिवृतियन्तरणाङ्कुशोऽप्तस आरोपित इतीयमने-काऽितत्रं। पनुचिता ८० पतिरिति पहान द्वतस्ते शास्त्रीयतस्त्रोचयनपकार इति तमु-पहसरीत्यर्थः ।

न नेयं पश्चाशास्पुररता दशिवृकता नेष्टापातिः कर्तुं शक्येत्याह-एकस्विधिः वक्षणादिति । अयं मावः- कर्तव्यः पुत्रपातिनिधिः ' इत्यत्र पिण्डोदकांकियाः'

#### न च--

स्वपुत्रेभ्रांतृपुत्रेश्च पुत्रवन्तो हि स्वर्गताः । इत्यत्र भ्रातृपृत्राणां बहुत्वश्रवणाद्वहवाऽपि भ्रातृपुत्रा अक्टता एवैकस्य पुत्रा भवेगुरिति वाच्यम् । तस्य लोकसिद्धबहुत्वानुवादकार्थवादगत-

फलम् । पुरस्पतिनिधिस्तत्साधनम् । उद्देश्यत्वमनुवाद्यतं मुख्यतं वेत्येकं तिरकम् । अपादेयत्वं विधेषत्वं गुणातं चेत्यपरं तिकम् । उद्देश्यत्वादयस्त्रयः पिण्डोदकितिया- स्वप्तकानिष्ठा धर्माः। उपादेयत्वादयस्त्रयः साधनभूतपुत्रमितानिधिनिष्ठा धर्माः। पिण्डो- दकित्रयास्वां फलमुद्दिश्य पुत्रमितिनिधिरुपादीयते । फलमनूद्य पुत्रमितिधिर्विधी- यते । फलं पधानं पुत्रमितिनिधिरुपसर्जनम्, ततश्च पुरस्पतिनिधिना पिण्डोदिकः किया भावयेदित्यर्थपर्यवसानात् पद्मना यजेतत्यत्रोपादेयपद्मगतिनिधिना पिण्डोदिकः विद्यपुत्रपतिनिधिगतिकत्वस्य विवक्षितत्वेनकः पुत्रमितिनिधिः कर्वव्य इत्यर्थात् । पद्मपुत्रपतिनिधिगतैकत्वस्य विवक्षितत्वेनकः पुत्रमितिनिधिः कर्वव्य इत्यर्थात् । तथा पुत्रवान्, तेन पुत्रेगत्यत्र पुत्रवच्छव्दोत्तरं श्रुतस्य पुत्रपदोत्तरं श्रुतस्य चैक-त्वस्य विवक्षितत्वेन चैकपुत्रतेकिपितृकतायाश्चाशास्त्रीयत्वेन तयोर्नेष्टापत्तित्वं राङ्कितुमिप राज्य- वित्यर्थः ।

मातृपुत्रा अपिरगृहीता एवे कस्य पुत्रातां यान्तीति कल्प्यत इत्या शक्य ताहरा-कल्पनाम् अस्य भानृपुत्रगतबहुत्वस्याविवक्षितत्वेन ताह गकल्पनां पारेहरन्नाह— तस्य लोकिसिद्धोति । अयमाश्यः—पथा बहुभिः स्वपुत्रैः स्वयं पुत्रावांस्तथा बहुभिर्मातृ पुत्रेरपुत्रपितृ व्यः पुत्रवानिति भातृपुत्रे रिति बहुवचनाद्वगम्यते । न च बह्वो भानृपुत्रा एकस्यापुत्रपितृ व्यस्य पुत्रा भवितु पर्हिन्त । पुत्रापतिनिधिः कार्यः इत्यत्रोपाद्ये पुत्रपतिनिधिगतैकत्वस्य तिवक्षणात् । ततश्य भरातृ पुत्रौरिति बहुवचन-बह्यादन्यथानु पत्रवानिधिगतैकत्वस्य तिवक्षणात् । ततश्य भरातृ पुत्रौरिति बहुवचन-वह्यादन्यथानु पत्रवानिधिगतेकत्वस्य तिवक्षणात् । तिवृ व्यस्य पुररत्वं भव-तीति स्वीकार्यामिति शङ्काशयः ।

सिद्धान्तिनस्त्वनेनापुत्रोण म्रातृपुत्रः परिगृहीतः । परेणापि म्रातृपुत्र एव गृन्धि एवमन्येन तदन्येनापि म्रातृपुत्र एव गृहीत इत्येवं लोके बहुभिरपुत्रीम्रातृपुत्र एव परिगृहीतो दृश्यते तदनुसारेण स्मृती म्रातृपुत्रेशिति बहुवचनं कृतम् । एवम-न्या शिल्या बहुवचनोपाची न तद्धनादकता एव बहुवो म्रातृपुत्राः पितृष्यस्यै-कृत्य पुत्रतां यान्तीति कल्पायितुं युष्यत इति भावः । तदाह——तस्य लोकासि-

खेनाविवक्षितत्वात् । अस्मत्पक्षे त्वेकेनैव प्रक्तानित्यविधिसिद्धावनेको-पादानस्य वैयथ्यादशास्त्रीयत्वाच्च । तस्मात्सानिहितसगोत्रसापिण्डेषु भ्रातृपुत्र एव पुत्रीकार्यं इति स्थितम् । ततश्च क्ठतत्वेन प्रथमं धनपि-ण्डेभागित्वमक्ठतत्वेन च स्वस्वस्थान इति । विष्णुवचनं तु पूर्वपूर्वपरि-गाणितपुत्रसद्भावविषयमिति न क्वापि विरोधः ।

द्धेति । तस्य भरातृपुत्रीरिति बहु रचनस्य लोके सिद्धत्वेन दृष्टं यन् पतिनिधीक्टत-भरातृपुत्रागतबहुत्वं तद्नुवादकत्वेनाविवक्षणादळतानां बहुनां भरातृषुत्राणां पितृव्य-पुत्रत्वं भवतीत्यपूर्वार्धवोधकत्वेन विवक्षितत्वाभावादित्याशयः । यदि बहुवचनमनु-प्पनं भवेत्तरैव विलक्षणतादृशार्थीन रने समर्थ भवेत् । न च तर्नुपपनम् । उपपत्तिपकारस्तु दक्षित एव । अधिकेन पितृब्पेणानेके भरातृपुत्राः पुत्रत्वेन परि-गृहीता इत्येवं लोके न कापि कचिदपि दष्टचरं येन खदुकार्थानुवादकं बहुवचन-भिष्येतेत्याशयेनाऽऽह्-अस्मत्पक्षे त्विति । सिद्धान्तपक्ष इत्यर्थः । अपुत्रपितू-व्येणैकस्मिन् भरातृपुत्रे पुररमतिनिधित्वेन परिगृहीते तेनैव पुररकार्यस्य पिण्डोदक-कियादेः फलस्य निर्वाहाद्द्वितीयादिभरातृपुंतरोपादाने नतरां पवृत्तिः संभवति । विफल्लात् । विधेयपुत्रपतिनिधिगतैकत्वस्य विवक्षभेनैकः पुत्रपतिनिधिः कर्तव्य इत्यर्थपर्यवसानेनानेकोपादाने पैवृत्तेरुच्छास्त्रीयत्वाच न पश्चारात्पुत्राता दशितू-कता चेष्टेत्यर्थः । एवं च भ्रातृगामेकजातानामिति वचनस्य भ्रातृपुत्रस्य पुत्रपति-निधीकरणसंभवे तं परित्यज्याःये न मथमं पुत्रीकर्तव्या इत्यत्र तात्पर्यं नत्वकत-स्येव तस्य पुत्रत्वप्रतिपादन इति सिद्धम् । तनश्च भ्रात्पुत्रे विधिना परिगृहीते सति तस्य क्रतत्वेन-विधिना परिगृहीतत्वरूपेण पथनतो धनपिण्डमागित्वं अकते तु-विधिनाऽपरिगृहीते तु न तस्य मथमं धनिपण्डहरत्वं, किंतु विधिनाऽप-रिगृहीतत्वरूपेण ' पत्नी दु।हितरश्रेव ' इति स्मृत्युक्त क्रमेण पश्चमकक्षायां धनिष-ण्डमागिरवं भवति । अपवास्तास्तु कानीनगुढोत्पन्नसहोढणाः । पौनर्भवश्य नैवैतं पिण्डरिक्यांशभागिन: ॥ इति विष्णुत्रचनं तु न कानीनादीनां सर्वेवा धनपिण्ड-मागिरवनिवेधकं, किंखौरसक्षेत्रजपुँतिकापुत्रत्येवं क्रवेण विष्णुपरिगणिवौरसं-मावे तु कानीनादीनापपि धनिपण्डहरत्वपस्त्येव । 'पिण्डहीं शहरश्रेषां पूर्वी-भावे परः परः १ इति याज्ञवस्क्योक्तिरिति बाष्यमिति न कोअपि विरोध इति मावः ।

नन्वेवं-

सर्वांसामेकपरनीनामेका चेरपुत्रिणी भवेत्। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिण्यो मनुर्यतीत्॥

इत्यज्ञाप्यक्ठतस्य पुत्रत्वं न स्यात् न चेष्टापात्तः। आचारविरो-धात्। पितृपत्न्यः सर्वा मातर् इति पितृपत्नीत्वमात्रनिमित्तकमातृत्व-ष्यपदेशविरोधाच्चेति चेत्। मवम्। सपत्नीपुत्रस्य साक्षाद्धत्रंवयवार-ष्धतयाऽक्ठतस्यापि पुत्रात्वसंभवात्। वचनं तु नियमार्थामित्युक्तमेव।

ननु याद भावूणाभिति वचनं नाकतस्य भरातृपृत्रस्य पुत्रत्वपतिपाद्कं ताहिं समुल्यन्यायात् ' सर्वासामेकपरनीनाम् ' इतीदमित नाकतस्य सपरनीपृररस्य पुररत्वं मित्राद्येदिति सङ्कते—नन्वेवं सर्वासामिति । ननु सपरनीपुररस्याकतस्य पु-ररत्वं मन्यन्ते छोकिकाः । किंच ' पितृपत्न्यः सर्वां मातरः ' इति वचनेन पितृ-परनीत्वमात्रमुग्जिन्य जननिन्यतिरिक्ताया अपि पितृपत्न्या मातृत्वातिदेशस्योक-त्वान्मातृत्वस्य निक्षपितार्थत्वानिक्षपितस्य च निक्षप्रकर्तानेत्वर्तातिदेशस्योक-त्वान्मातृत्वस्य निक्षपितार्थत्वानिक्षपितं मातृत्वं जननीन्यतिरिक्तपितृपत्न्यां यदि भवित वदा तादशसापरनमातृनिक्षपितं पुत्रत्वं सपरनीपुत्रे नास्तीति सुतरां वक्तुमशक्यम् । मातृत्वस्य पुत्रत्वनिक्षपितत्वेन तिद्वना तस्याऽऽत्मछामस्येवामावात् । तथा च सप-त्नीपुत्रे सापरनमातृनिक्षपितत्वेन तिद्वना तस्याऽऽत्मछामस्येवामावात् । तथा च सप-त्नीपुत्रस्याक्रतस्य पुत्रत्वे नास्तीति वद्नमाचारविरुकं श स्वविरुकं चेत्यर्थः । मह्वीनामेकपरनीनामेष एव विधिः स्मृतः । एका चेत्पुत्रिणी तासां सर्वासां पि-ण्डदस्तु सः ॥ इति वद्न्यृहस्यित्यक्रतस्य।ि सपरनीपुत्रस्य पुत्रत्वेऽनुकृत् इति भोष्यम् ।

ननु भातूणामेकजातानाम् । सर्वांसामेकपरनीनाम् । इतिवचनद्वये समाने स्थिते तत्र भातूणुत्रस्य विधिना परिगृहीतस्येव पुत्रत्वं स्पिरनीपुत्रस्य त्वपरिगृहीतस्यापि पुत्रस्विमिति कृतो निश्चीयते तदाह—सपरनीपुत्रस्येति । सगरनीपुत्रस्याक्षतस्यापि पुत्रस्वसंभवादिति योजना । संभवमेव पद्र्ययनाह——साक्षाद्धर्त्रवयवेति । आत्मा व पुत्रनामाशसि १ इति, १ एतत् पाट्कोशिकं शरीरं त्राणि पितृतस्तिणि मातूवोशस्थिस्नायुवज्जानस्वक्षमां सरुधिराणि १ इति गर्भोपनिषदि श्रुतेश्व सपरनी-पुत्रश्चिरस्य स्वमत्रविद्यानि प्रवादि प्रविद्यस्त्रायुवज्जानस्वक्षमां सरुधिराणि १ इति गर्भोपनिषदि श्रुतेश्व सपरनी-पुत्रश्चरित्यं स्वमत्रविद्यानिष्यन्तरानिर्द्यप्तरानिर्द्यान्तर्वे पथा युक्तिसद्धं स्वस्वभवित्यर्थः । अवेदि स्वमत्रविद्यानिर्द्यान्तरानिर्द्रपितमपि पुत्रस्व सपरनीपुत्रे युक्तिसद्धित्यर्थः । अवेदि

दाहरणम्—यथा कस्यिविदेकस्य पुरुषस्य दे भार्ये आस्ताम् । ते च भार्ये परस्परं सपत्न्यो । तयोरेका सर्वथा संतानरहिता । अपरा तु ससंताना । पुत्रवतीत्यर्थः । अत्र स्वपदेन ससंताना सपत्नी गृद्यते । तथा च स्वभन्नेवयवारब्धत्वेन हेतुना यथा स्वपुत्रे स्वनिरूपितं पुत्रत्वं भवति तथा तेनैव हेतुना स्वपुत्रे सपत्न्यन्तरनि- रूपितमपि पुत्रत्वं युक्तिसिद्धं भवतीत्याद्ययः ।

ननु स्वपुत्रे यत्स्वनिरूपितं पुत्रत्वमारित न तत्केवछं स्वभर्तवयवसंबन्धादपि तु स्वावयवसंबन्धादेव । ' त्रीणि मातृतः ' इति पूर्वोक्तश्चतेः । ततश्च स्वपुत्रस्य स्वमर्जवयवारब्धत्वेऽपि सपत्न्यन्तरावयवारब्धत्वामावेन कथं सपत्न्यन्तरानिह्यपितं स्वपुत्रे पुत्रत्वं वक्तुमईमिति चेदुच्यते । पुत्रत्वं हि मातापित्रावयवसंबन्धादिधिबछा-च जायते । तत्पयोजकोऽवयवसंबन्धश्च देधा । मुरूषो जचन्यश्च । यो हि मा-वाषित्रेतदुमयीयावयवानां संक्षारतंबन्धः स मुख्यः । स चैकविध एव । तिझनो जघन्यः । अयमेव विकलावयवसंबन्ध इत्युच्यते । स चायमवयवैकल्यस्य त्रि-विधत्वात्त्रिविधः । उभयोः साक्षात्संबन्धेऽि पितुरल्पावयर्वसंबन्धः । उभयोर्मध्य एकतरस्यैवावयवसंबन्धः । उभयोरपि परम्परयाऽवयवसंबन्धश्रेति । संबन्धे मु-रूपत्वं च मात्रवयवापेक्षया पित्रवयवाधिक्यलक्षणम् । जघन्यत्वं चावयववैकल्य-स्वरूपम् । तत्र सर्वाद्योदाहरणम्-औरसः पुत्रः । ' एतत्वाद्कौशिकं शरीरं त्रीणि पितृतस्त्रीणि मातृतोऽस्थिस्नायुमञ्जानस्त्वङ्गांसरुधिराणि ' इति गर्भोपानिषदि शुतेरीरसपुत्रे मातापित्रवयवानां साक्षात्तस्य पुरुषत्वेन पितुश्वाधिक्येन संबन्धः । विविधद्वितीयाद्योदाहरणम्-पुत्रिकापुत्राः । स च 'द्वितीयः पुत्रिकैव ' इति व-सिष्ठोकः पुत्रिकारूपः पुत्रः । औरस एकः, द्वितीयः पुत्रः पुत्रिकैवेति तदर्थात् । तथा चात्र पुतिकेव पुत्र इति विग्रहो न तु पुतिकायाः पुत्र इति । पुतिकायां मातापित्रवयवानां साक्षारतंबन्वेऽपि तस्याः स्त्रीत्वेन पितुः पुंसोऽवयवानामल्यत्वेन पितुरस्पावयवसंबन्धः । द्वितीयद्वितीयोदाहरणम्-सपत्नीपुतः ।. स च सर्वासामे-कपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत् । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिण्यो मनुरत्रवीत् ॥ इति सपत्न्यन्तरपुत्रत्वेन मनुनोकः। अञा सपत्नीपुने सपत्न्यन्तरस्य मातुः श्रारी-रावयवसंबन्धः कथमपि नास्ति, किंतु तद्धर्तृशरीरावयवानामेव संबन्ध इत्येकत-रस्येव संबन्धः । एवं क्षेत्रणकानीनसहोढगूढजेषु पुत्रेषु मातुरेवावयवानां संबन्धी न तु पितुरवयवानाभिति तेअपि द्वितीयाद्वितीयोदाहरणं भवन्ति । सर्वान्त्योदाहरणं मथा-दृहितुः पुत्रः । स च ' अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो माविष्पति !

भरातृब्ये तु दंपत्योरन्यतरस्याप्यवयवसंबन्धाभावान्नास्त्रतस्य पुत्रत्वि-ति । यनु बृहस्पतिना—

> यद्येकजाता बहवो भ्रातरः स्युः सहोद्राः। एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मृताः॥ बह्वीनामेकपत्नीनामेष एव विधिः स्मृतः। एका चेत्पत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः॥

इत्यभिसंधिना दत्तायां दुहितिर परिगेतुः सकाशाज्जात एव विवक्षितः । अरर मातामहीमानामहयोः शरीरावयवानां साक्षारतंबन्धो दुहितिर । तस्याध्य स्वपुत्र इति छत्ता पूर्वोक्तदुहितृपुरेरे दुहितृद्वारेण परम्मरया मातामहीमानामहयोः शरीरा-वयवानां संबन्ध इति । तत्र यत्र मुख्योऽनयवतंबन्बस्तरा मुख्यं पुत्रत्वम् । यत्र च विक्रहावयवसंबन्धापरपर्यायो जवन्यः संबन्धस्तरः न मुख्यं पुत्रत्वं, किंतु प्र-विनिधिपुत्रत्वम् । तत्रापि वेकल्येऽप्यवयवसंबन्धसत्तरः न मुख्यं पृत्रत्वं, किंतु प्र-विनिधिपुत्रत्वम् । तत्रापि वेकल्येऽप्यवयवसंबन्धसत्त्वानमृख्यं प्रतिनिधित्वम् । अन्यभेव मुख्यपतिनिधिस्त्वपि न मुख्यं किंत्वारोपितत्वाद्गीणम् । यथा—विधिना परि-यृहीतो भरातृपुत्रः । अतर परिगृहीतृपितृव्यतत्वत्त्त्योरुभयोरपि शरीरावयवानामी-वद्षि संबन्धामावेन वचनबलादारोपितं पतिनिधिपुत्रत्वम् । अयभेव च गौणपि-विभिन्नः पुत्र इत्युच्यते । एवं च सपत्नीपुत्रे परिग्रहमन्तरेणेव यः पुत्रत्वसंभव उक्तः स न मुख्यंपुत्रत्वाभिपायेण, किंतु मुख्यपतिनिधिपुत्रत्वाभिपायेणीति बोध्यम् ।

ननु यदि सपरनीपुत्रस्याक्ठतस्यापि पुत्रत्यमुख्यते तर्हि ' सर्वासामेकपरनीनाम् ०१ इति वचनं किमर्थामिति चे नियमर्थामिति जूनः । नियमश्रेरयम् सपरनीपुत्रसस्वे तेनैव पुत्रेणान्या सपरनी पुत्रवतीत्यास्तयाऽन्यः पुत्रो न परिम्नहीतव्य इति । भा- तुष्पुत्रे तु दंशत्योः पितृव्यतत्परन्योरेकतरस्यापि पितृव्यस्य तत्परन्याश्य वाऽवयवा- न्वयाभावेन नाक्ठतस्य पुत्रतं किंतु परिगृहतिस्येव पुत्रतं भवतीति बोष्यम् ।

नन् सपरनीपुत्रस्यापरिगृहीतस्यापि यत्पुत्रत्वमुकं तद्युक्ति मिति । यती महस्पतिना—' यद्येक्जाता बहवो भरातरः स्युः सहोदराः । एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मृताः ' इत्युक्त्या ' बहबीनामेकपरनीनामेष एव विधिः स्मृतः । एका चेत्पुत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ' इत्युक्तम् । अस्यायं भावः—स- होदरभातुणां मध्ये यद्येकोऽपि पुत्रावान्भवेत्तदा तेनेव पुत्रेण ते सर्वे सहोदरभातरः ।

इति भरातृ व्यथमां तिदेशः सापत्ने अभिहितः सो अपि प्रतिनिधिखाभिषा-येण न पुत्रीकरणाभिप्रायेण । भर्रवयवार व्यवन पुरस्व स्य सिद्धत्वा-स् । विकलावयवार व्यवन प्रतिनिधित्वे अपि सिद्धे वचनं नियमार्थमि-रयुक्तमेव । तदेतरस्पष्टी कृतं देवस्वामिना—' उभयत्रापि नान्यः प्रतिनि-

पुनिणो भवेयुः। एवं सपरनीनां मध्ये यद्येकाऽपि पुनिणी भवेत्तर्हि तत्र 'एप एव विधिः स्मृतः ' पुत्रावद्पुत्रावद्भ्रातृविषये यो विधिरुक्तः स एव विधिः पुत्र-वद्षुत्रवरसपरनीविषये द्रष्टब्य इति सपरनीपुत्री म्रातृपुत्राधर्पातिदेश उक्तः । तथा च यथा भरातृपुत्रस्य परिग्रहमन्तरेण स्वपुत्रात्वं नास्ति तद्वतसपतनीपुत्रस्यापि परि-ग्रहमन्तरेण सपत्न्यन्तरपुत्रत्वं नास्तीति चेद्बूषे तद्प्ययुक्तं तद्भिपायानवबे।धा-दित्याह—सोऽपि प्रतिनिधित्वेति । सोऽपि सपत्नीपुत्रे भरातृब्यधर्गातिदेशोऽपि । प्रतिनिधित्वाभिप्रायेणोति । यथा भरातृपुत्रः पितृब्यस्य न मुख्यः पुतः किंतु पतिनिधिपुत्रस्तथैव सपत्नीपुत्रोऽपि सपत्न्यन्तरस्य न मुख्यः पुत्रः, किंतु पतिनि-धिपुतर इति भरातृपुत्रसपत्नीपुत्रयोर्द्वयोरपि पतिनिधित्वाविशेषपतिपादनामिपायेणे-रयर्थः । सपत्नीपुत्र एकतरावयवसंबन्धसत्त्व। द्यक्तिसिदं पतिनिधिपुत्रत्विपित मुल्यं पतिनिधित्वं, भरातूपुतरे तु सर्वथाऽवयवसंबन्धाभावेनाऽऽरोपितं पतिनिधित्व-मित्यन्यत् । न पुत्रीकरणोति । यथा भरातृपुत्रः पितृब्पतत्पत्नयोः सर्वथा शरी-रावयवसंबन्धाभावेन विधिना पुरराकर्तव्यो भवति तथा सपरनीपुत्रोअपि विधिना पुत्रीकरणीय इत्याभिषायेण सपत्नीपुत्रे भरातृब्यधर्गातिदेशो नोकः। सपत्नीपुत्रे सपरन्यतरानिरूपितपुत्रात्वस्य युक्तिसिद्धत्वादित्यर्थः । किंतु यथा भरातृपुत्रः पितू-व्यस्य प्रतिनिधिपुत्रास्तथा सपत्नीपुँत्रोअपि सपत्न्यन्तरस्य प्रतिनिधिपुत्र एताववैदा-ऽऽश्येनोक इत्यर्थः ।

ननु सपरनीपुत्रे सपरन्यन्तरनिरूपितपुत्रात्वं तद्भर्शवयवार्ण्यत्वादेव युक्तिस्यं,
पनिनिधित्वमपि विकल्लावयवार्ण्यत्वात्सिद्धम् । ततश्च सर्वासामेकपरनीनामिति
वचनं किमर्थमिति चेतपुण्लासि तिई नियमार्थमेतद्वचनामिति दत्तोत्तरमेतत् । नियमाकारश्याप्युक्तः । तदेतदिति । 'यद्येकजाता० ' इति 'वृहवीनामेकपरनीनाम्० ' इति चेत्येवं वचनद्वयं न मरातृपुत्रस्य सपरनीपुत्रस्य च पुत्रत्वपतिपादकं,
कितु नियमार्थम् । तदेतदेवस्वामिना ' जमयत्रापि नान्यः पतिनिधिः कार्यः '
इति मन्येन स्पष्टमुक्तमित्यर्थः । देवस्वामिमोकेऽर्थेऽन्यमन्थकारसंमार्ते भद्दर्शयना-

भिः कार्यः १ इत्यनेन श्रन्थेन । विवृतं चैतच्चिन्द्रकायाम् प्रिन्न्न्नापि ययेकजाता इत्येवं वचनद्वयेऽपि भ्रातृमते सपत्नीमुते च पुत्रभतिनिधितया कथंचित्संभवत्यन्यो न प्रतिनिधिः कार्थ इति । विज्ञानेश्वरोऽपि भानवं वचो व्याचष्टे—-भरातृपुत्रस्य पुत्रीकरणसंभवेऽन्येषां
पुत्रीकरणानिषेधार्थं न पुनः पुत्रत्वप्रतिपादनाय । तत्स्रता इत्यनेन विरोधादिति (या० स्मृ० २ । १३२ मिताक्षरा )।

भ्रातृब्याभावेऽन्योऽप्युक्तरीत्या प्रत्यासन्नः। तथा च शौनकः-

ह-विवृतं चैतदिति । अत्रैतावान्विशेषः । सपत्नीपुत्रे पुत्रत्वस्य मतिनिधित्वस्य च युक्तिसिद्धत्वात्सर्वासामेकपत्नीनामिति वचनं नियमार्थं विशेषार्थामिधानार्थं, नतु सिद्धार्थानुवादकमित्यर्थः । विशेषार्थाभिधानं चैवम्-सपत्नीपुत्रासत्त्वे सपत्न्य-न्तरेणान्यः पुत्रो न परिमहीतव्यः । अकृतेनैव तेन पुत्रेण सपत्न्यन्तरस्य श्राख-पिण्डोदकादिकियायाँ अलोकतापरिहारस्य च निर्वोढुं शक्यत्वादिति । न च भातृपुत्रे भरात्रन्तरनिरूपितं पुत्रत्वं पतिनिधित्वं वा न किवपि युक्तिंसिद्धम् । तत-अ भरातृणामेकजातानामिति वचनं मरातृपुत्रस्याक्टतस्यैव पुत्रात्वपतिपादकं भावितुं युक्तिवि वाच्यम् । तथा सित्त्रयोदशपुत्रापत्त्या 'पुत्रान्द्वादश यानाह नृणां स्वायं भुवो मनुः १ इति मनुनोक्तपुत्रानिष्ठद्वादश संख्याविरोधापत्तेः । पत्नी दुहितर-श्रीव पितरी भरातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसमस्वारिणः ॥ इति याज्ञवल्क्यवचने द्वादशविधपुत्राभावेऽपुत्रधनाधिकारिकमनिरूपके भ्रातृपुत्राणां म्राज्ञनन्तरं निवेशानुपपत्तेश्व तेषां पुत्रत्व इतरपुत्रवत्पत्न्याः पूर्ववेव तिनवेशस्यो-चितत्वार्त् । तस्माद्भातृणामिद्मपि वचनं नाष्ट्रतस्य पुत्रत्वमतिपादकं, किंतु सर्वा-सामेकपत्नीनामितिवन्निययांथी विशेषार्थाभिधायकमेव । तदुकं याज्ञवल्क्यर्सृते-र्मिताक्षराटीकायाः कर्ता विज्ञानेश्वरेण-भरातृणामिति वचनं भरातृपुत्रस्य पुरिशकर-णसंमवेऽन्येषां पुतरीकरणनिषेधार्थं, न पुनरळतस्य तस्य पुतरत्वमातिपादनार्थं त-रसुवा इत्यनेन विरोधादिति ।

योऽयमन्येषां पुत्रीकरणनिषेधः स न निरपेक्षः, किंतु सापेक्षः । ततश्च ताह-श्वापेक्षाया अभावे निषेधस्याप्यभाव इति दर्शयति—अतृव्याभाव इत्यादि । उक्तरीत्योति । नाह्मणानां सापिण्डेषु, अदूरवान्धवम् ० इत्यादिवचनोक्तसापि-ण्डशानन्तर्येणेत्यर्थः । अस्मिनेवार्थे दाढ्रशर्थे पुनरपि शौनकं प्रमाणयति—तथा च शौनक इति । क्षत्रियाणां स्वजातााविति । क्षत्रियैः स्वजातौ क्षात्रिय- क्षित्रियाणां स्वजातौ वै गुरुगोत्रसमेऽपि वा । वैश्यानां वैश्यजातेषु शूद्राणां शृद्रजातिषु ॥ सर्वेषां चैव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः । दौहित्रों भागिनेयश्च शूद्रैस्तु कियते सुतः ॥

बाह्मणादित्रये नास्ति मागिनेयः मुतः कचित् ॥ इति १ स्वजातौ क्षात्रियजातौ । जातिसामान्योपादानेऽपि प्रत्यासात्तिः पू-र्षवद्रशापि नियामिका । अदूरबान्धवमित्यादिबसिष्ठस्मरणात् । सपि-

जाती पुत्रासंग्रहः कर्तव्य इत्यर्थः । अत्र स्वजाताविति सामान्यतो जातिनिर्देशा-रक्षिण्डात्युद्भवो यः कोऽपि सपिण्डासपिण्डत्वादिकपविचार्येव दत्तकः कर्तव्य इति नार्थः । किंतु बाह्मणानां सपिण्डे वित्यादिवत्सपिण्डत्वाद्यानन्तर्यानुसरिण सपिण्डेष्विप पत्यासत्त्यतिशयानुसारेण च दत्तकः कर्तव्य इत्यर्थः । पत्यासत्त्य-विशयपरित्यागस्याशास्त्रीयस्वेन तादृशपत्यासत्तिपरित्यागेन गृहीतस्य दत्तकस्याप्य-शास्त्रीयत्वापत्तेः । सामान्यतः स्वस्वजातौ पुत्रीकरणताया उक्तत्वेऽपि साविण्डश्य-परयासच्यनुसारेणैव पुत्रसंग्रहकर्वव्यवायां वसिष्ठवचनं प्रमाणाखेन पुरस्करोति-अदूरवान्धवमिति । अस्यार्थः ( पृ० ४८ पं० २८ ) इत्यत्र दृष्टव्यः । -गोत्रसम इति । सपिण्डालाभे सोद्कालाभे च सगोररो आहा इत्यर्थः । गोत्रेण सम इति व्युत्पत्तेः सगोत्र इत्यर्थः । सगोत्र इत्यस्य समानं गोत्रं यस्येत्यर्थः तत्र केन समानमित्यपेक्षायां मतियहीतृगोररेणोति बोध्यम् । एवमपि क्षारिरयस्य। समानगोत्रस्य बाह्मणजात्युद्भवस्यापि पुत्रस्य माह्यत्वं पसज्येतेति सगोत्र इत्यस्य समानं गोतरं वंशो यस्येत्यर्थः स्वीकार्यः । गोतरं स्याचामवंशयोरिति तिरकाण्डी-स्परणात् । पतिम्रहीता यत्र वंशे उत्पन्नस्तत्रीत्पन इति यावत् । एवमि कूट-स्थाद् द्वाविंशादेरिप पुत्रस्य सापिण्डसोदकानन्तरं ग्राह्यत्वापत्तिः । अतः प्रत्यास् . चिवशात्सापेण्डसोदकादनन्तरः कूटस्थात्पश्चदशमारभ्येकविंशावधिपुरुषपरन्परान्त... मितः पथमं मास्रो भवति । एवं च पारिभाषिकः सगोत्रश्चाब्दोऽत्र गृहीत इति वात्पर्यम् । गोत्रसम इत्यम्यापि तादश एवार्थः फलवि ।

ननु क्षत्तिपाणां बाह्मणवह्गोत्रं न श्रूयतेऽतः कथमुच्यते गोत्रसमः प्रतिब्राह्म इत्यत आह—गुर्विति । गोत्रविशेषणं गुरुः । तथा च कस्य मोनेण सम इति गोत्रपतियोग्याकाङ्क्षायां स्वचितवृत्तिचटको गुरुरेवे। गिरियतो भवति न वृत्तिब-हिर्भुतः क्षात्रिय इत्यर्थः । ण्डाभावे गुरुगोत्रसमेऽपि वा । क्षत्तिरयाणां प्रातिस्विकगोत्राभावाद्-गुरुनिर्देशः । अत एव व्यवधानात्सपिण्डाभावे सगोत्रविधानम् । त-त्रापि स्वजातावित्येव ।

सर्वेषामि वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः।
इति वाक्यशेषात्। तेन च भिन्नजातीयसिषण्डसगोत्रव्यावृत्तिः। वैश्यजातेषु-वैश्यजातिष्वित्यर्थः। जातिजांतं तु सामान्यमिति तिरकाण्डीस्मरणात्। अत्रापि सामान्योपादानेऽपि प्रत्यासित्तः पूर्वविन्नयामिका। गुरुगोत्रसमेऽपि वेत्यत्रापि प्रवर्तते । पौरोहित्यान्राजन्यविशामिति स्मरणात्। स्वगोत्रे संस्क्षता ये स्युरित्यस्य त्रैवर्णिकसाधारण्याच्च। सिपण्डाभावे गुरुगोत्रसम इत्यत्रापि तुल्यं प्रत्यासत्तेनियामकत्वात्। शूद्रजातिष्विति। अत्रापि प्रत्यासित्तः पूर्ववदेव । गुरुगोत्राश्रवणाच्च गुरुगोत्रसमेऽपि वेत्यस्यात्राप्रवृत्तिः। तेन शूद्रजातिमात्र इति सिध्यति। तदाह ब्रह्मपुराणम्-

ननु माउस्तु गुरुशन्दः । कस्य गोत्रेणेति गोत्रमितयोग्याकाङ्क्षायां मित्रमहीता क्षत्रिय एव संबध्यतापित्याशङ्क्याऽऽह-क्षात्त्रियाणां प्रतिस्विकोति। भावः-सप्तानामृषीणामगरत्याष्ट्रमानां यद्पत्यं तद्गोत्रमिति सक्षणे यद्पत्यस्य गो-त्रत्वमुक्तं तेषामृषीणां त्रास्त्रगत्वेन त्रासणवंशीयानामेव तत्संभवति । श्रवियाणां तु बाह्मणवंशीयत्वामावात्मातिस्विकगोत्रं नास्ति । पातिस्विकत्वं चात्र गोत्रपवर्त-कम्मष्यपत्यत्वपयुक्तत्वं बोष्यम् । किं तु 'पौरोहित्यान्राजन्यविशां पवृणीते । इत्याधलायनोक्तः पुरोहितगोत्रमवरावेव क्षत्रियगोत्रमवराविति साधूकं गुरुगोत्रसम इति । व्यवधानादिति । पतिमहीतृपतिमास्तरगोत्रायोर्भष्ये सापिण्डादिना व्यव-धानादेव सापिण्डाद्यभावे सगोत्रपतियहणविधानं संगच्छत इति शेषः । तत्रा-पीति । सपिण्डसगोत्र थोरित्यर्थः । अत्र सपिण्डपदेन सपिण्डसपिण्डः सोदको-ऽपि गृह्यते । बन्धुसंनिक्रष्टमिति वसिष्ठवचनात् । बन्धूनां सपिण्डानां संनिक्रष्टः सीदक इति तदर्थात् । तेन चेति । सिपष्टे सगीते च जातावित्यस्य संबन्धे स्ति सपिण्डः सगोत्रश्च सजातीय एव ग्राह्मो भवतीत्पर्थस्य जातत्वेनेत्पर्थः। भिज्ञजातीयोति । ननु भिज्ञजातीय सिष्ण्डसगोत्रयोः कथं पातिसंभवः, येन तयोव्यावृत्तये जातावित्यस्य तत्र संबन्ध उपयुक्तः स्यादिति चेदुच्यते । तिस्रो वर्णानुपूर्वेण ० (या ० स्मृ० १ । ५७ ) इति वचनेन जालणशनियिकां

कमेण सवर्णव्यतिरिकास्तिक्षो दे एका च भार्या विहिताः। तत्र क्षित्रियाद्देश्यिक्षयां श्रद्धियां चोत्यनः पुतः क्रमेण माहिष्य उग्रश्चेति रमृतः (या० रमृ०१।
९२)। तादृशमाहिष्योग्रपुत्रेषु क्षत्रियस्य स्वावमवान्वयम्युक्तसिण्डसगोत्रव्यवहारसन्तेन भिन्नजातीययोः सापिण्डसगोत्रयोः पाप्तिः संभवतीत्यतस्तब्द्यावृत्तये
सपिण्डसगोत्रयोजातावित्यस्य संबन्धः सुत्ररामात्रश्यक इत्याश्यः। वैश्यजातेविविति । अत्र जातश्चा जातिपर्यायः। अत्रार्थे कोशं पमाणयति——जातिजातं त्विति । अत्रापीति । वैश्यजातिष्वत्यत्रापि । वैश्यजातोष्वत्येवं वैष्यजातिवाचकसामान्यश्चदोपादानेश्य भरातुपुत्रादेः पूर्वे पूर्व माद्यत्वे सपिण्डत्वादिः गृत्रयासत्तिरानन्तर्यं नियामकमस्तीत्यर्थः। अत्रापीति । वेश्यजातेष्वत्यत्रापि । गुरुगोत्रसम इति । संबध्यत इति शेषः। तत्संबन्वे प्रमाणं पद्श्यंयज्ञाह——पौरोहित्यानिति । क्षत्रियवद्वैश्यस्यापि गोत्रपर्वकागस्त्याष्टमसप्तर्थपत्यत्वमयुकं
पातिस्विकगोतं नास्तीत्यत आध्यद्यपेन पुरोहितगोत्रपत्यत्वे वैश्यस्य गोत्रपत्रो श्रेमावित्युक्तम् । ततश्च गुरुगोत्रसम इत्यस्य क्षात्रियस्य वैश्यस्य च सगोत्र
इत्यथः फद्यति ।

ननु क्षात्रियवैश्ययोः सिण्डसोद्कयोरस्तामे गुरुगोत्रसमः सगोता ग्राह्यत्वेनीच्यते । गुरुगोत्रसमश्च द्विविधः । सजातीयो विजातियश्च । सजातीयोऽपि द्विविधः । स्ववंशीयः परवंशीय इति । त्रिविधेषु तेषु गुरुगोत्रसमः स्ववंशीय एव
कृतो गृस्त इति चेच्छुणु । गुरुगोत्रसमे सजातावित्यस्य संबन्धे छते गुरुगोत्रसमः सजातीयो इ ह्य इत्यर्थाद्विजातीयो व्यावार्तिः । परं तु भिन्नवंशीयः सजावीयसगोररोऽवशिष्टः । स इष्यत एव, परंतु नाऽऽदौ । आपि तु स्ववंशीय एवाऽऽदाविष्यते । तत्कृत इति चेत् । स्ववंशीय सजातियत्वं स्व लपपुरुषान्तरत्वं चेति
पर्यासानिद्वयवस्वादन्तरङ्गः स्ववंशीय इति पथमोपित्थवत्वात्स एवाऽऽदौ गृह्यते ।
अस्ववंशीये तु सजातियत्वामित्यवंस्वर्थेकेव पत्यासिनिरिति स बहिरङ्गः इति स्ववंशीयास्त्रामे भिन्नावंशीयोऽपि सजातीयः पुत्री याद्यो भवति । स्ववंशीयः सगोत्रश्च
पूरुपुरुषात्पश्चद्दशमारभैकविंशावसानः स्वकुलीयत्वज्ञानपर्यन्तो वेति ज्ञेयम् ।

सगोत्रश्च कूटस्थारपश्चद्शमारभ्येकविंशगुरुषावसातः । सगोररत्वज्ञानपर्यन्ते। बा। तथा च क्षात्रियवदेव वेश्यस्यापि सापिण्डाद्यलाभेत सगोत्रस्य पुत्रास्य पुत्री-करको प्रसक्ते प्रथमतः पश्चद्शस्तदसंभवे पोडशस्तद्भावे सप्तद्श इत्येवं पूर्व-पूर्वस्म प्रथमं आद्यत्वे परयासित्तरत्रापि व्यवस्थापिका भवतीत्यर्थः । शूद्रजातः शूद्राणां दासवृत्तीनां परिषण्डोपजीविनाम् ।
परायत्तशरीराणां न क्वचित्पुत्र इत्यपि ॥
तस्माद्दासस्य दास्याश्च जायते दास एव हि ॥ इति ।
शैवर्णिकानां शैवर्णिकानुलोमजानां चोत्कृष्टत्वात्प्रतिलोमजानां
चापकृष्टत्वाच क्वचित्पुत्रः कर्तु शक्य इति शूद्र एव पुत्रीकार्यो दासदास्युत्पच्चत्वादिति ।

तिश्विति । अत्र शूद्रजातिवाचकसामान्य शब्दोपादानेन शूद्रजातौ यः कश्वन पुत्रः सोद्रकाद्विहिर्भूतोऽपि प्रथमं ग्राह्म इत्यर्थो न मन्तव्यः । किंतु पत्यासत्तिव-शालदाधिक्याच भरातृपुत्रादेः प्रथमतो ग्राह्मत्विमिति पूर्ववदेवात्रापि कमेण ग्राह्म-त्वमुन्नेयम् । क्षत्रियवैश्यवच्छूद्रस्य गुरुगोत्रस्याविधानादत्र गुरुगोत्रसमेऽपि वेत्यस्य संबन्धो न भवित । त्या च शूद्रस्य सुतरां गोत्राभाव उक्तः । तेनेति । शूद्र-जातौ गुरुगोत्रसमेऽपि वेत्यस्यापवर्तनेन । शूद्रजातिमात्र इति । शूद्रजातवे-वेत्यर्थः । अवधारणे मात्रशब्दः । तेन भिन्नजातौ शूद्रस्य दत्तकग्रहणं न भव-विति तात्पर्यम् । अत्रवार्थे ब्रह्मपुराणं प्रमाणत्वेन पदर्शयन्वाह——शूद्राणा द्रा-सृत्विनामिति । ब्राह्मणादिनैवर्णिकसेवयोपजीविनामतं एव पराधीनग्रितराणां शूद्राणां क्ववित्—सजातिभिन्ने पुत्रो नास्ति । किंतु दासाद्दास्यामुलन्नो दास प्रविति ताह्यः शूद्र एव पुत्रीकार्थं इति संक्षेपेण तदर्थः ।

ननु श्रद्धस्य सजातावेव पुररो न क्विचिद्षि सजातिभिन्न इत्या कि प्रमाणनित्यत आह—नेवर्णिकानामिति । अयमाश्रयः क्षित्यावैश्याश्रुद्धास्तिस्रो
भागां बास्रणस्यानुकल्पत्वेन विहिताः । क्षात्रियस्य दे वैश्याश्रुद्धे भागें अनुकल्पत्वेनोक्ते । वेश्यस्येका श्रुद्धा भागांऽनुकल्पत्वेनोक्तः । श्रुद्ध्य तु स्वजातीया श्रुद्धेव
भागां भवतीति सजातीयापदेन संकरजातीया व्यावत्येते । तेनेव वा सवणं इत्यनेन वा बाह्मण्यादिर्भागां व्यवतिता । एवं च श्रुद्ध्यानुकल्पभागां नास्ति । तत्र
क्षित्यादितिसृषु भागांसु बाह्मणेनोत्पादिताः पुरराः क्रमेण मूर्धावसिक—आम्बष्ट—
पारश्चा उच्यन्ते । वेश्यायां श्रुद्धायां च क्षित्रयादुत्पनः पुतः क्रमेण माहिष्य
उम्र इत्येवमुच्यते । श्रुद्धायां वेश्येनोत्पादितः पुतः करण इत्युच्यते । एते षडनुछोमजा इत्युच्यन्ते । पातिछोम्येन क्षात्रियवैश्यश्चित्रां सात्रियामुत्पादितौ
पुत्री क्रमेण मान्धः क्षता चोच्यते । एवं श्रुद्धिश्यामुत्यां क्षात्रियामुत्यादितौ
पुत्री क्रमेण मान्धः क्षता चोच्यते । एवं श्रुद्धिश्यायामुत्यनः पुत्रा आयोगवः

ननु क्षात्त्रियादिवाक्यत्रयं नाऽऽरम्भणीयम् । न्यायसाम्येन पूर्ववा-क्यादेव तदर्थसिद्धेः । आरम्भेऽपि वा सर्वेषामेव वर्णानामित्यनेन पौ-नरुक्त्याच्चेति चेत् ! मैवम् । क्षात्त्रियादिपदैः क्षात्त्रियादिसमानधर्म-कमूर्थावसिक्तादीनामपि प्राप्त्यर्थत्वात् । ब्राह्मणेन क्षात्त्रियायामुत्पा-

स्मृतः । एते षट् पातिछोम्येन जातत्वान् पितछोमजा इत्युच्यन्ते । एवं स्थिते यूद्स्य नैवाणिकमार्या न पामोति । सवर्णत्वाभावात् । नैवाणिकानुछोमजाऽपि न संभवति । पति- लोभजानां सजातित्वाभावाद्व । पितछोमजाऽपि जूदस्य भायां न संभवति । पति- लोभजानां सजातित्वाभावात् । तथा च श्रदस्य शूदैव भायां संभवतीति श्रदा- च्छ्रदायां जातः श्रद्र एवेति शूद्रस्य मुख्यः पुत्रः श्रुद्र एव भवति । एवं तुल्य- न्यायाच्छ्रद्रस्य पितिनिधिपुत्रेणापि श्रद्रेणेव भिवतुं. युक्तित्याश्चनेनाऽऽह—नेविणि- कानां बाह्मणक्षात्रियवैश्यानां मूर्धोवितिकादिषडनुछोमजानां च स्वा( श्रुद्रा )पेक्ष- योत्छष्टत्वादुच्चवणित्वाचादशवणियः पुत्रः श्रुद्रमितिनिधिः कर्तुं नोचितः । पित- लोभजा अपि स्वापेक्षया हीनजातित्वादप्रछष्टा हीना इति तादशहीनजात्युद्भवः पुत्रोऽपि शूद्रमितिनिधिः कर्तुं सुतरां नोचितः । तस्मादुचितत्वाच्छ्रद्रस्य श्रद्रजातीय एव पुत्रः पुत्रीमिवितुं युक्त इति सिष्यवीति ।

शङ्कते—नन्विति । 'क्षित्रियाणां सजाती ' इत्येकं ' वैश्यानां वेश्यजातेजु ' इति दितीयं ' शूद्राणां शूद्रजातिषु ' इति च तृतीयं वाक्यं न वक्तव्यम् ।
' ब्राह्मणानां सिपण्डेषु ' इत्यादिपूर्वेकि शौनकवचनादेव सापण्डत्वाद्यानन्तर्यादियुक्तितौल्यात्क्षित्रियादीनां स्वस्वजाती पुत्रीकरणित्येवंक्ष्यस्य निरुक्तवचनत्रयपितपादितस्यार्थस्यानाय।सतः सिद्धत्वात् । शौनकवचने ब्राह्मणानाित्येवंश्रूयमाणत्वाद्बाह्मणाविषयकत्वमेव तस्येति क्षत्रियादिभिः स्वस्वजाती पुत्रीकरणं विधेयमित्यर्थावगर्मार्थं वचनत्रय आरब्धे तु ' सर्वेषां चैव वर्णानां जातिव्वेव न चान्यतः ' इत्युक्तवचनत्रयस्य पुनरुक्तवामसङ्गाचित्याशङ्क्य मैविनित्याह्—क्षित्रियादिपदिति । अयं भावः—क्षित्रियादिभिः स्वस्वजाती पुत्रीकरणस्य ' सर्वेषां चैव
वर्णानाम् ' इत्यनेनेव सिद्धत्वात्क्षत्रियाणां सजाती वेत्याद्यारम्यमाणं वचनत्रयं
व्यर्थे सञ्जापकं भवति । किं ज्ञापयतीति चेत्—क्षित्रयवैश्यशूद्रशब्दैनं केवसं क्षविश्ववादितचञ्जातिविशिष्टा एव गृह्यन्वेऽि तु क्षत्रियादिभिः समानधर्माणो मूर्थाविसक्ताम्बष्ठपारश्वनपाद्दिश्योषकरणाख्याः वदनुखेमजा अपि गृह्यन्ते । तत्र क्ष-

दितः क्षञ्चिय एव भवति । क्षञ्चियेण वैश्यायां वैश्य एव वैश्येन शूद्धाः यां शूद्ध एवेति शङ्खस्मरणात् । स्वजाताविति क्षञ्चियादिसमानधर्मः त्वेऽपि मूर्धाविसक्तादीनां क्षञ्चियादिपुत्रत्वाभाववोधनाय । तिस्रो वःणांनुपृर्व्यणेत्यानुपृर्व्यालिङ्गात् । न च सर्वेषामित्यनेन पौनरुक्त्यम् । तस्य वर्णानामनुलोमानां च स्वजातिनियमानुवादेन प्रतिलोमानां

त्रियशब्देन मूर्धावसिकादयस्रयोअपि वैश्यशब्देन द्वी माहिष्योग्राविष शूदशब्देन विकः करणोऽपि गृह्यते । तथा चैवं वाक्यार्थः संपद्यते—क्षत्रियेर्मुर्वावासिकादिभि-सिंभिश्व स्वजाती पुत्रो मास इति । एवं 'वैश्यानां वेश्यजातेषु ' शूदाणां शुद्रजातिषु १ इत्युभयत्रापि वाक्यार्थं ऊहनीयः । तत्र ब्राह्मणानां सपिण्डेब्विति बचनेन तुल्यन्यायात्तत्सजावीयक्षारि । दिवर्णानां भवतु पत्यासत्तिवशात्क्रभेण बान सणवत्सिपिण्डेषु पुत्रग्रहणं तथाऽपि मूर्वाविसकादीनां संकरजातीयत्वेन वर्णत्व।" भावात्सिपिण्डेषु पुत्रग्रहणं न पाप्नोतीति तत्पाप्त्यर्थे क्षत्रियाणां स्वजाती वेत्या-दिवचनत्रयं कर्तेव्यं भवति । अन्यथा मुर्वाबसिकादीनां व्यवस्थया पुत्रग्रहणं न स्यादित्या शयः । मूर्धावसिकादीनां क्षतियत्वादिजात्यनाकान्तत्वे अपि क्षतियादि-समानधर्मकत्वे शङ्खवचनं प्रमाणमुदाहराति-ब्राह्मणेन क्षत्रियायामित्यादि । अत्र स्वजातावित्युक्तत्वात्क्षत्रियादिभिर्मूर्वावसिकादिभिश्व सास्वजातौ पुत्रपतिनि-धिः कर्तव्य इत्यर्थः सिध्यति । वेन क्षत्रियादिभिनं मूर्धावसिकादिषु पुत्रमहः कर्तव्यो नापि मूर्यावसिकादिभिः क्षत्रियादिषु पुत्री ग्राह्मः । अन्यथा शङ्खव-चनबळात्क्षा नियादि पर्दे भूधावि सिकादी नां छहण। तेषां मध्ये परस्परं पुत्र छहो दुनि-बारः स्यात् । आनुप्दर्यलिङ्गादिति । तिस्रो वर्णानुप्देर्वेणेति याज्ञवल्क्यवचने पुत्रोत्वादनसाधनीभूतदारपारिमहोऽभिहितः । स एवम्-व्राह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्रियवै। श्यास्तिस्रो भार्या भवन्ति । क्षत्रियस्य क्षत्रियवैश्ये हे । वैश्यस्यैका वैश्येत -शूदस्य स्वा सजावीयैव । अत्र सजावीया मुख्यः कल्पः । असजावीया इत्यनु-कल्पः । तत्रश्च यथा वर्णानुक्रनेण भार्यापरिमहोऽभिहितस्तथा पुनापरिमहोऽपि बणांनुक्रमेणैव भाष्यः । पुत्रोतपादनभार्यापरिम्हाविष्योः कार्यकारणभावेन कारणा-तिरेकेण कार्योत्पत्तेरदृष्टत्वात्कारणानितरेकेणैव च कार्योत्पत्तेर्दृष्टत्वादिति भावः। एवं च वर्णानां बाह्यणक्षत्रिपविट्श्रदाणां जातीनां मूर्याविसकादीनां चान्योन्यं मति पुत्रपरिमहत्ववस्था नावकल्यते अपि तु दारपरिमहत्वद्वणानुक्रमे मैव तुल्यन्या-मादित्यर्थः ।

तद्भावबोधनार्थत्वात् । तदेवाऽऽह—सर्वेषामिति । वर्णपदोपादानसाम-श्यांद्वर्णानामेव स्वजातिनियमः स्यान्नानुलोमजानामिति तत्प्राप्त्यर्थं सर्वेपदोपादानम् । प्राप्तिश्च वर्णसमानधमत्वात् । न च वर्णविशेषणं तत्, चकारानुपपत्तेः । ततश्च वर्णानामनुलोमजानां च जातिष्वेवेति नियमो नान्यतो नान्येषु प्रतिलोमेष्वित्यर्थः ।

ननु क्षतियाणां स्वजातौ वा, इत्यादिवचनत्रयं यद्यारम्यते तदा तस्य पुनरुकतापितः । सर्वेषां चैव वर्णानापित्युकेरित्याशक्ष्य तत्सार्थक्यं पद्यायितुमाइ—
तस्योति । क्षतियाणां स्वजातौ वा, इत्यादिवचनत्रयस्येत्ययंः । अस्य तद्मावबोधनार्थत्वादित्यनेन संबन्धः । तथा च वर्णानां न्नाह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राणामनुछोमानां मूर्धावितिकाम्बष्ठपारश्वमाहिष्योग्रकरणानां च 'स्वस्वजातावेव पुत्रपरिमहः कर्वव्यः ' इत्ययं नियमः पतिछोमजानां सूत्रवैदेहकचाण्डालमामधक्षत्त्रायोमदः कार्यः ' इत्ययं नियमः पतिछोमजानां सूत्रवैदेहकचाण्डालमामधक्षत्त्रायोमवानां नास्तीति क्षत्रियाणां स्वजातौ वेत्यादिवचनत्रयेण बोध्यत इत्यर्थः । वर्णेबाह्मणादिमिरनुछोमजैर्मूर्धावितिकादिभिध्य स्वस्वजातावेव पुत्रमातिनिधिः कार्यो न
स्वजात्यतिकमणेत्यवं नियमः ' सर्वेषां चैव ' इति वचनेन कियते सोऽग्रे पतिपादायिष्यते । तादशनियमस्य क्षत्रियाणां स्वजातौ वेत्यादिवचनत्रयेणानुवादः
छतः । नियमानुवादस्य पयोजनं तु ' पतिछोमजानां स नियमो नास्ति ' इति
बोधनमेवति बोध्यमिति तात्वर्यम् ।

ननु सर्वेषां चैव वर्णानामिति वचने वर्णपद्श्रवणाद्बाह्मणक्षितियवैश्यशूदाणामेव सजातिनियमः सिध्येत् । तेषामेव वर्णत्वात् । अनुलोमजानां तु सजातिनियमो न घटते । तेषां संकरजातीयत्वेन वर्णत्वाभावात् । वदुकं म० स्मृ० १० । ४ स्थोके मन्वर्थमुक्तावल्याम् ' संकीर्णजातीनां त्वश्वत्वन्मातापितृजातिव्यतिरिक्त-जात्यन्तरत्वाच्न वर्णत्वम् १ इति । अतोऽनुलोमजानां सजातिनियमपतिपादनार्थं क्षत्रियाणां स्वजातो वेत्यादिवचनत्रयमित्ययुक्तम् । तथा च वचनत्रयस्य नियमानु-वाद्कत्वमनुषपचित्याश्रङ्कापनोदार्थं सर्वेषां चैवेति वचनस्य वर्णानां सजातिनि-यमपतिपादकत्ववदनुलोमजानां सजातिनियमपतिपादकत्वमप्यस्तिति पदग्रंयितुमा-इ—तदाह सर्वेषामितीति । अत्र वर्णपदोपादानाद्बाह्मणक्षात्रियवैश्वशूदैः स्व-स्वजातावेव पुत्रसंग्रहः कार्य इत्येवं वर्णानामेव सजातिनियमो भवेचानुलोमजाना-पित्यनुलोमजानामित सजातिनियमपाप्त्यर्थं सर्वेषामिति पदगुपात्तामिति भावः । नन्विदं प्वंवाक्यप्राप्तप्रत्यासत्त्यपवादतयेव कुतो नेष्यते । अदूरबान्ष्यविमिति वसिष्ठवाक्यविरोधादिति चेन्न । तस्य ब्राह्मणवाक्येकवान्ष्यतयोपसंहारादिति चेत् । मैवम् । अपवादे लोकिकवैदिकप्रत्यासचिनियामकवृद्धब्यवहाररूपन्यायविरोधात् । प्रयोजनाभाव।दितिप्रस-

नन्पात्ते अपि सर्वेषामिति पद कथं तस्मादनुलोमजानां मनीतिरिति चेदुच्यते । न च सर्वेषां चतुर्णां वर्णानां न त्वेकस्य द्योख्याणां वा पर्णानामित्यर्थं बोधियेतुं वर्णाविशेषणार्थं सर्वेषामिति पद्मिति वाच्यम् । वर्णपदोत्तरं बहुवचनश्रवणादिक् शेषाच चतुर्णामिपि वर्णानां ग्रहणं भवेदेव न तद्धं सर्वपदोपादानापेक्षा । किंच यदि वर्णाविशेषणार्थं सर्वेषामिति पदं स्यात्ताहीं सर्वेषां चैवेति समुच्चयार्थंकचश-ब्होपादानमसंगतं स्यादित्यवश्यं समुच्चये कर्तं व्ये सित वर्णीः सह के समुच्चेतव्या इत्याकाङ्क्षायां सहश्योः सहोच्चारणिनयमाद्दर्णसहशा एव समुच्चेतुमुचिताः । वर्णसहशास्त्र वर्णसमानधर्मकाः । वर्णसमानधर्मकाश्चानुलोमजा एव । तथा च वर्णानामनुलोपजानां च मिलित्वा सर्वेषां जातिष्वेवेति सजातिनियमो भवति, न चान्यतः । अन्येषु पितिलोमजेषु । न च जातिष्वेवेति सजातिनियमो नैवेत्यर्थं-पर्यवसानात्सर्वेषामिति पदादनुलोमजानां पत्तितिः समुच्चयार्थंकचशब्दोपादानं च संगच्छत इत्याश्यः ।

सित्रियाणां स्वजातो वा, इत्यादिवचनविषये श्रङ्कले—नन्विति। ब्राक्षणानां सापिण्डोष्विति पूर्ववचने पुत्रीकरणे या सापिण्डत्वादिपत्यासित्रकाः तस्यी बाधकं 'क्षानियाणाम् ० ' इत्यादिवाक्यत्रयामिति कुतो नेष्यते । सापिण्डत्वादिपत्यासार्ति परित्यज्य क्षत्रियादिमिः स्वस्वजातो यः कोऽप्यथांद्भिन्ववंशीय एव पुत्रो माझ इत्येवं पूर्ववाक्यपाप्तपत्यासात्तिवाधकं क्षत्रियाणामित्यादिवाक्यमिति कुतो नावग्रम्यत इत्यर्थः । यत्र सापिण्डत्वादिः काचिद्षि पत्यासात्तिनांतिः तादृशोऽयांद्भिन्ववंशीयो मिन्नगोत्रश्च यः सत्रातीयः स एव क्षत्रियादिमिः पुत्रीकर्वव्यो न स-पिण्डत्वादिपत्यासात्तिमानिति शङ्ककाशय इति तात्पर्यम् । तथा सित सापिण्डवादिपत्यासत्त्यनुसारेणिव पुत्रीकरणव्यवस्थापकं यददूरवान्धवमित्यादिवसिष्ठ-वाक्यं तेन साकं क्षत्रियाणामितीदं वाक्यं विरुद्धं स्थात् । वसिष्ठवाक्यपोक्तार्यं-विरुद्धार्थमितपाद्वं मवेदिति यावत् । इति चेन्यन्यसे तन्न युक्तम् । तस्य-अदूरवान्धवमित्यादिवसिष्ठवाक्यस्य ' ब्र स्थानां सापिण्डेवु श्रत्यनेकवाक्यता-करणेन बासणाविषय एव तत्तंबन्धात् । 'सामान्यविधिरस्पष्टः संक्षियेत विश्रेन

षतः ' इति न्यायाद्बाह्मणमात्रकर्तृकपुत्रीकरणस्थल एव वसिष्ठवाक्यमोक्तसपि-ण्डत्वादिपत्यासात्तिरादरणीया । न क्षत्रियाणां स्वजानी वा, इत्यादिवचनत्रपपो-कक्षात्रियादिकर्तुकपुत्रीकरणस्थल इति क्षित्रियादीनां स्वस्वजातिमात्रे सापिण्डत्वा-दिसंबन्ध शून्यस्वजातौ पुत्रग्रहणं स्यादित्याशङ्काच वृद्धव्यवहारावरोधात्तन युक्त-मित्याह-मैवमिति । स्वभातृतत्पुत्रादिषु स्विपतृशरीरावयवसंबन्धाद्या मत्यास-त्तिर्निकटसंबन्धः सा छौकिकी पत्यासन्तिः । छोके पत्यक्षद्दष्टत्वात् । स्वं देवद-त्तः । स्वभावा सोदरो यज्ञदत्तः । तत्पुत्रादिश्वेत्रादिः । स्वं देवदत्तः । स्विपवा विष्णु।भित्रः । तत्र स्वस्मिन्देवदत्ते स्वितुर्विष्णुमित्रस्य शरीरावयवानामस्थिस्ना-य्वादीनां संबन्धो यथा छोके पत्यक्षतो इष्टस्तथा स्वभातरि यज्ञद्रे तत्पुत्रादिषु चैत्रादिषु पितरमारम्य सप्तमान्तेषु चापि दृश्यते । अयं छोके दृशयमानः पितृशारी राष्ट्रयसंबन्ध एव छैकिकी पत्यासित्तिरित्युच्यते । तेन यज्ञदत्तादयः सतपर्यन्ताः स्वस्य पत्यसना भवन्ति । तना स्ववत्स्वभावरि यज्ञद्ते स्वपितृशरीरावयवसंब-न्धस्य साक्षात्सत्त्वेन स्वभावा यज्ञद्तः स्वस्य पत्यासच्यवमः। वत्युत्रे चेत्रे तु स्विषत् शरीरावयवसंबन्बस्तिति बुद्दारा परम्परयेति कृत्वा स्वमरातृपुत्राश्चेतः स्वस्य पत्यासनतरः । एवमग्रेऽपि पञ्चमपिक्षया चतुर्थः पत्यासनतर इत्येवं सप्तमपर्यन्तं पूर्वपूर्वस्य पत्यासन्नतरत्वं वोष्यम् । यत्र च स्विपतृशरीरावयवसंबन्धो न छोके दृश्यते धी तु शास्त्रवलात्कल्प्यते तत्र शास्त्रीया पत्यासात्तः । यथा स्वभार्यायां स्वापितृशारीरावयवसंबन्धः कथमपि छोके न दृश्यते । किंतु ' अस्थिभिरस्थीनि मांसैर्मीसानि ? इति मन्त्राछिङ्गादारभ्यारम्भकभावेन सेकरारीरावयवान्वयो वि-विक्षतः । तथा च भाररोरारम्भकैकिषितृ शरीरावयवान्वयः । पतिपत्न्योरपि ताम्या-मारम्यं यदेकपुत्रशरीरं तद्वयबद्वारा तत्थितामइशरीरावयवान्वयः । अस्यार्थं भाव:-देवदत्तपुत्रे देवदत्तिवृश्वरीरावयवान्वयः परम्परया देवदत्तद्वारा छोकासिद्ध एवास्ति । तादृशदेवदत्तपुत्रस्य च देवदत्ततद्भार्याभ्यामारम्भकत्वेन संबन्धोऽस्ति । ततथ पितृद्वारकपरम्परया देवदत्तपुत्रगता ये देवदत्तिपृत्रशरीरावयवास्तेषां देवदत्त-मायर्था संबन्धो जात ऐवेति देवदत्ततन्त्रार्थयोर(रम्भकैकशरीरावयवपवेशो घटते। तत्र देवद्शापित्रारीरावयवानां देवद्त्रभार्यया सह य एकत्वसंबन्धः स न छोक-सिद्धोऽपि तु ' अस्थिमिरस्थीनि ' इति वेदवलात्किनित इति सेयं वैदिकी मत्या-सतिरुच्यते । अपवादे । सपिण्डत्वादिपयुक्तानन्तर्यस्त्रपा या पत्यासंचिस्तद्पदा-द्रवेन त्वद्भिनतायां जातिपत्यासत्ती । जातिपत्यासत्ती गृहीतायां सत्यां तन्मध्ये-

ङ्गादनेनैव प्रत्यासत्तिसामान्यापवादे दीहित्रो भागिनेयश्चेति प्रत्यास-सिविशेषापवादासंगतेश्च । तस्माद्यथोक्तव्याक्यैव प्रयोजनवतीति ।

ऽपि सापिण्डचाद्यानन्तर्यं रूपमत्यास। तिरादियत एवेर् नेतिद्विषये निश्चायको यो वृद्ध-व्यवहार रूपो न्यायस्ताद्विरोधान्मैवं वादीरिति योजना । अपवाद शौकिकेति समस्त-पाठेऽप्ययमेवार्थः । वृद्धिमन्यित्मेरादरणियैः शिष्टेः स्वस्वजातावेव सापिण्डच्यादि-पर्यासात्तितारतम्यमनुमृत्येव पुत्रीकरणं विधीयत इति सापिण्डचादिमत्यासात्तिजा-तिमत्यासत्त्योः परस्परं नापवाद्यापवादकमावः किंतु परस्परेपकारकत्वमेवेति स्पष्ट-मेवावगम्यते । सत्येवं यदि सापिण्डचादिमत्यासित्तं सर्वथा परित्यज्य जातिमात्र-पत्यासत्त्याश्रयणेन स्वस्वजावौ सापिण्डचादिमत्यासितं सर्वथा परित्यज्य जातिमात्र-पत्यासत्त्याश्रयणेन स्वस्वजावौ सापिण्डचादिमत्यासितं च पुत्रं त्यक्त्वा मिन्नवंशीयो मिन्नगोत्रश्च यः कोऽपि दूरस्यः पुत्रो दत्तकत्वेनोपादीयेत तर्हि वृद्धव्यवहारित-रोधः स्थादिति ताहशाशिष्टव्यवहारिवरोधेन क्षात्रियादिवाक्यानां बाधकत्वकल्पनं सापिण्डचादिसामान्यपत्यासत्त्वोध्यत्वकल्पनं चात्यन्तानुचितमेवेति भावः ।

किंच प्रयोजनाभावादापि वृद्धव्यवहारवैपरीत्येन बाध्यबाधकभावकल्पनपनुचि-विषयाह-प्रयोजनाभाषादिति । विण्डोदकिकयाहेतोर्नामसंकीर्तनाय चेति भा-खोदकाञ्चल्यौर्ध्वदेहिकाविच्छिन्नवंशपवृत्तय इत्येवं पुत्रपतिनिधीकरणस्य फलमु-कम्। तत्र पत्यासने सिपण्डे दत्तकीक्ठतेऽथवा भिनवंशीये भिनगोत्रीये च सजातीये दत्तकि छते तिसध्यत्येव न तना कियानि फलभेदो दश्यते यदि तिहै संनिहितं परित्यज्य दूरस्थस्य ग्रहणं कुर्वता त्वया किं साधितं स्यात् । इस्तस्थं विहाय पलायतोऽनुधावनामित्र न किमिप साधितं किंत्वनुधावनश्रमो वृथैवाङ्गीकृत इत्पर्थः । न केवछं वृथा श्रमाङ्गीकरणमेवापि त्वतिव्याप्तिरप्यायातीत्याइ-अति-प्रेति । अटक्षे उक्षणगमनह्तपाविष्याप्तिपसङ्गादित्यर्थः । अयं भावः- नास-णानां सपिण्डेषु ' इत्यनेन पथमं सापिण्डः पुत्रीकर्तव्य इत्युक्तम् । तत्तुल्यन्याया-द्द्रबान्धवानिति वसिष्ठवाक्याच 'क्षत्रियाणां स्वजाती वा ' इत्यादिवाक्येष्विप क्षत्रियादीनामपि प्रथमतः सपिण्डग्रहणं प्रामोति । तथा च पथमतः सपिण्डग्र-हणं क्षत्रियाणां स्वजातौ वेत्यादेर्जक्षं भवति । तादृशसापिण्हरूपलक्ष्ये सावि तत्प-रिखण्य सजातिमात्रमत्यासत्त्या पुत्रीकरणं बुवता त्वया सपिण्डसगोत्रमिनस्य सजावीयस्य यस्य कस्यचिद्सस्य पुत्रीकरणेऽङ्गीस्रवेऽसस्ये सक्षणगमनेनावि-व्यातिः पसज्येतेति भावः।

ननु क्षात्रियाणां स्वजाती वा, इत्यादिवाक्यस्य ' त्राह्मणानां सिषण्डपु ' इति पूर्ववाक्यपाप्तसापिण्डच नत्यास तेर्वाधकत्वाङ्गीकारे वसिष्ठवाक्यं विरोधि । तेना-दूरबान्धवामित्यनेन सामान्यतः पथमं सापिण्डयास्त्राया अभिधानात् । अतः क्ष-त्रियादीनामि मथमतः सापिण्डग्रहणं मामोति । परंत्वदूरबान्धविति वसिष्ठवान्यं बासणानां सापिण्डोध्वत्यनेन सह वाक्षेक्रवाक्यनया बासणागा उपसांहियत इत्युक्तमेव । ततथ बाधके दूरीकृते सजातिमात्रमत्यासत्तेः सापिण्डचमत्यासात्त-बाधकत्वं निराबाधमेवावि शष्यत इति वृद्धव्यवहारवैपरीत्येन बाध्यबाधकभावक-ल्पनं न्याय्यत्वाचानु वितापिति चेचैत इदम् । कथापिति चेदुच्यते-पद्यदूरबान्धव-मिति वसिष्ठवाक्यं ब्राह्मणमात्र उपसंहियते तर्द्युमयोः समानार्थमतिपादकत्वेन ' संभेदेनान्यतरवैयर्थात् । इति न्यायाद्ग्यतरस्य वैषर्थंपाषद्येत । न्यायस्वरूषं रिवत्थम्-संभेदः संगनः । ' संभेदः सिन्धुसंगनः ' इत्यनरात् । तथा च गङ्गा-यमुनयोर्नद्योः संगमेन संमेलनेन यथाऽन्यतरस्या वैयर्थ्य विलोपो भवति तद्दरसा-मान्यस्य विशेष उपसंहारद्वारा द्वयोः समानार्थकत्वरूषे संगमे सन्यन्यतरस्य वैक-ह्यं स्यादित्यर्थः । तत्र सामान्यवाक्यस्य वैषर्थ्यमुच्यते विशेषवाक्यस्य वा । यदि विशेषवाक्यस्य वैवर्थ्य गृहीत्वा तन्मा भूदित्युच्यते तर्हि सामान्यवाक्यं वि-शेषार्थकिमिति न कथमि ज्ञायेत । अतः सामान्यवाक्यस्य विशेषार्थपरत्वे तात्प-र्थमाहकत्वेन विशेषवाक्यं चरितार्थम् । ततश्च सामान्यवाक्यस्यैव वैयर्थ्यं स्यादिति विसष्टवाक्यस्य सर्वथाऽऽनर्धक्यं पसज्येत । ब्राह्मणानां सपिण्डेव्वित्यनेनैव ग-तार्थत्वात् । तस्मान्नोपसंहारमहीति किंतु बाह्मणक्षात्रियादिषु सर्वेष्वेव मथमतः सं-निहितसपिण्डग्रहणं स्वातन्त्रयेण योधयतीति स्पष्टमेवावगम्यते । अत एव 'स्प-ष्टस्य तु विधेर्नान्येरुपसंहार इष्यते 'इति तन्त्रवार्तिक उक्तम् । अत एव 'पुरो-डाशं चतुर्धा करोति ' इत्यस्य ' आमेयं चतुर्धा करोति ' इत्यनेनोपसंहारे कृते प्रयोजनाभावात्सामान्यतः पुरोडाशचतुर्धाकरणोक्तिरपाधिका स्यादित्याक्षिपन्ति केचित् । सामान्यस्य विशेष उपसंहारे छते यदि सामान्यवाक्यमणयनस्य किंचि-रमयोजनं वक्तुं शक्येत तर्सेवोपसंहासे युज्यते । यथा ' सप्तद्श सामिधेनीरनुबू-यात् १ इत्यनारभ्य प्रितम् । भित्रविन्दाध्वरकल्पादिषु विक्रतिषु तथैव पिरतम् । तवानारम्य पठितं सामिधेनीसाप्तद्शयं पक्तिषु न मवेष्टुं समर्थम् । पक्रतिषु सा-भिषेनीनां पाश्चद्रयावरुद्धत्वात् । अतो विक्रतिष्वेव निविशते । तत्रानारम्याधी-तस्य सामिधेनीसाधदश्यस्य मित्रविन्दादिविक्रतिपिकतसामिधेनीसाधदश्येनेापसंहारे

कत उभयोः समानार्धकत्वेनानारभ्याधीतसाप्तदृश्यवाक्यस्य वैषर्थ्यपरिहाराय वि-क्रतिष्वेव चोदकपाप्तपाश्चद्श्यवाधकत्वं प्रयोजनमुक्तम् । मित्रविन्दादिविक्रतिप्रि-तवाक्यस्य च चोदकपाप्तसामिधेनीरनूद्य तासु साप्तदश्यविधायकःवमुक्तिरयुमयोः सपयोजनत्वादुपसंहारो युज्यते । नैवं पक्ठते वक्तुं शक्यिमिति नोपसंहारो युज्यत इति भावः । वृद्धव्यवहारवैपरित्येन बाध्यबाधकभावकल्पने बोषान्तरं पद्रश्य-नाह-अनेनैवेति । क्षत्रियाणां स्वजाती वेरयनेनैव वचनेन सापिण्डचादिपत्यास-त्तिसामान्यस्यापवादे वाघे सति 'दौहित्रो भागिनेयश्व ' इत्यस्य पत्यासात्तिवि-शेषापवादत्वासंगतेरिति योजना । सापिण्डचादिमत्यासत्तेरपवादभूतो यो जाति-मात्रपरयासत्तिका विशेषस्तिनकापितापवादकत्वासंगतेश्वापि वैपरीरनेनापवाद्याप-बादकरवकल्पनमनुचितामित्यर्थः । अनेदं बोध्यम्—सापिण्डचादिमयुक्तानन्तर्यस्तपा पत्यासि: सामान्यपत्यासि: पत्यासाचिसामान्यं वेत्युच्यवे । ब्राह्मणादिभि: स-विण्डेषु तर्लामेऽसविण्डेषु पुत्रीकरणं विधेयमित्येवं सामान्यत उक्ती बास्रणस्य सिषण्डा ब्राह्मणजातौ तिद्भन्धभियादिजाताविष च संभवन्ति । अतः साषि-ण्डचादिमत्यासत्तिः पत्यासत्तिसागान्यमित्युच्यते । तादृशपत्यासत्तिसागान्य आः भीयमाणे ब्राह्मणस्य स्वजावी क्षत्रियादिभिन्नजाती च पुत्रसंग्रहः पाप्नोति । तत्र भिन्नजातौ पुत्रीकरणमानिष्टम् । अतः ' सर्वेषां चैव वर्णानां जातिष्वेव न चा-म्यतः 'इति वाक्यशेषेणोक्ता जातिपत्यासत्तिरप्याश्रीयते । तेन ब्राह्मणेन स्व-जातावेव सारिण्डादिः पुत्रीकर्तव्य इत्यर्थपर्यवसानाद्धिनजातौ पुत्रीकरणं व्यावर्थं-ते । एवं क्षत्रियादिविषयेऽपि बोध्यम् । तथा च ' ब्राह्मणानां सपिण्डेषु, अदूर-बान्धवम् १ इत्यादिवचनाम्यां पुत्रीकरणसावनत्वेनो कायाः सापिण्डचादिपत्यासत्तेः परिच्छेदकावेन जातिपायासत्तिराहता । परिच्छेदकावादेव चेथं विशेषपायासात्ति-दित्युच्यते नापवादत्वात् । एवं चेयमनिष्टपुत्रीकरगव्यावर्तकत्वेनोच्यते, न साधक स्वेन । यदि चानिष्ठपुत्रसंग्रहव्यवाच्छत्त्ये केवलजातिमत्यासत्तिराश्रीयेत तदा स्व-जातावेव भिन्नगोत्रीयस्य भिन्नशासिनो भिनावान्तरजातीयस्यापि पुत्रत्वेन ग्रहणं प्रसम्पति । यथा कौँकणस्थेन कीशिकगोत्रीयेण बह्वूचेन देशस्थस्यातिगोत्रोद्ध-वस्य वाजसनेथिनोअपि पुत्रखेन ग्रहणं कियेत । अतो जातिमध्यासत्तावपि सापि-ण्डचादिपत्यासाचिरादरणीयैव । ततथ निरुक्ते उमे अपि मत्याससी परस्परसह-कारेण पुत्रमतिनिधिं निर्वर्तयते नापवाद्यापवादकभावेनेति स्पष्टमेवावगम्यते । से-यमन्योज्यसङ्ख्या प्रयासत्तिश्चतुर्विष वर्णेषु समानेव । वतस्य साविण्डयादिष-

त्यासत्तिसायान्यात्याप्तं दौहित्रभागिनेययोः पुत्रीकरणं दौहित्रो भागिनेयश्चेत्यनेन नियमवचनेन नैवर्णिकस्थापोद्यत इति दौहिनो भागिनेयश्चेत्ययमपव द इति संग-च्छत इति सैद्धान्तिकः सरलः पन्थाः । एवं स्थिते पूर्वपक्षिणा 'क्षत्रियाणां स्वजातौ वा ' इत्यादिवचनेन क्षत्रियादिविषये सापिण्डचादिपत्यासात्तं बाधित्वा जातिमात्रंपत्यासत्तिरादियते । सापिण्डचादिपत्यासत्तिजातिपत्यासत्त्वेरिपवाद्याप-वादकभावोऽङ्गी कियत इति यावत् । ततश्च क्षत्रियादिना सिपण्डादिलाभसंभ-वेऽपि तं त्यक्त्वा सपिण्डादिभिन्न एव सजातीयः पुत्रीकर्तंव्य इति क्षत्रियाणां स्वजाती वा, इत्यादेः पर्यवसानेन क्षित्रायादेदीहित्रभागिनेययोः पुत्रीकरणस्य पत्त-किरेव नास्तीति तद्यवादार्थं दौहित्रो भागिनेय इति वचनं न कर्तव्यं भवति । एवं च क्षित्राणां स्वजाती वा, इत्यनेनैव वचनेन सापिण्ड्यादिपत्यासित्सामा-न्यस्य बाधे सति क्षत्रियादेदोँहित्रादेः पुत्रस्य पातिरेव नास्तीति क्षत्रियाणामित्या-दिवचनमोको यः सापिण्डचादिमत्यासत्तिसामान्यस्थापवादभूतो जातिमात्रभत्यास. तिराो विशेषस्तद्पवादकत्वं दौहित्र इति वचनस्य न घटत इत्याशयः । ननु क्षत्रियादिविषये सापिण्डचादिपत्यासत्तेः सर्वथाऽनङ्गीकोरऽपि ब्राह्मणविषये साऽ-उस्त्येव । ' ब्राह्मणानां सापिण्डेषु ' इति विशेषवचनात् । तथा च ब्राह्मणस्य पत्यासत्त्वनुसारेण पसक्तं यद्गीहिनामागिनेययोः पुत्रीकरणं तद्यवादार्थं दौहित्र इतिवचनमपेक्षितमेवेति कथमुच्यते दौहित इति वचनस्यापवादोक्तिरसंगतेति चेत्-एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्तीति न्यायेनापवादासंगतेरित्युक्तिंसंगतेरिति भावः । किंच दौहित इति वचनं दौहित्रभागिनेयौ न पुत्रीकर्तव्यावित्येवं न नञ्शब्देन निषेधकं किंतु नियमद्वारा । नियमश्च ' सिद्धे सत्यारम्भा नियमार्थः ' इति न्यायाद्वचन-प्रतिपादितार्थान्यथासिद्धावेव भवति नान्यथा । वचनार्थस्तु दौहित्रभागिनेषौ श्र-द्रेण पुत्रीकर्तव्याविति । पूर्वपक्ष्युक्तपकारेण ' शूद्राणां शूद्रजातिषु ' इति वचनेन सापिण्डचादिपत्यासत्तः सर्वथा बाधितत्वेन सपिण्डादिभिनः शूद्रजातीयः शूद्रेण पुत्रीकर्तव्य इत्यर्थस्य तात्पर्यविधयाऽभिधानाच्छू द्रस्य दौहित्रभागिनेययोः पुत्री-करणं जैव पसज्जत इति दौहित्र इतिवचनं शूद्रेण दौहित्रभागिनेयथोः पुत्रीकरणे विधायकमेव स्यात् 🌬 तथा च कथानिव ब्राह्मणाविषयेअनि दौहित्रभागिनेययोः पुत्रीकरणमपवदेत्। तत्रथ बाह्मणस्य सापिण्डचपत्यासितसामान्यात्मार्धं यद्दीहि-नभागिनेययोः पुत्रीकरणं तदविशिष्येतवेति दौहित इति वचनमप्ताद इति सुत-रामसंगतिनि साधुक्तमपवादासंगवेरिति । एवं पूर्वपक्षवादिमतं संखण्डण सिक्शन्वं प्रत्यासित्तसामान्यात्प्राप्तयोदीहित्रभागिनययोस्त्रीविषकेष्वपवादमा-ह-दौहित्र इति । तुशब्दस्यावधारणार्थतया शुद्रैरेवेति नियमात्रीवर्णि-कव्यावृत्तिः । तत्र हेतुमाह-ब्राह्मणादित्रय इति । क्वाचिदापि शास्त्रे भागिनेयस्य त्रैवर्णिकमुतत्वादर्शनाच्छूद्रविषयत्वमेवेति समुदायार्थः ।

सैस्थापयति—तस्माद्यथोक्ति । ब्राह्मणादिवर्णैः स्वजातावेव पुत्रसंग्रहः कर्तव्य इत्येवं सजातिनियमवदनुलोमजैर्मूर्वाविसिकादिमिरिष स्वजातावेव पुत्रसंग्रहः कार्य इत्येवमनुलोमजानामिष सजातिनियममाप्त्यर्थं क्षत्रियाणां स्वजातौ वा, इत्यादि-वसन्त्रयमित्याद्यक्तव्याख्येव साधीयसीत्यर्थः ।

प्रस्यासन्ति । सापिण्डचादिपत्यासनिरित्यर्थः । आदिशब्देन सोदकत्वादेर्महणम् । सेव च सापिण्डचादिपत्यासान्तः समानगोत्रत्वस्वरुपुरुषान्तरत्वतारतम्यविशिष्टा विशिष्टपत्यासनिर्मवतीत्यत उक्तं प्रत्यासान्तिसामान्यादिति । एवं च
सापिण्डचपत्यासनिसामान्यात्युत्रीकरगत्वेन पाष्तयोदौहित्रभागिनेययोः क्रूद्रिरित्वत्यवधारणार्थकतुश्रब्देन शूद्रेरेव दौहित्रभागिनेयौ पुत्रीकर्तव्याविति नियमनात्त्रेवरियवधारणार्थकतुश्रब्देन शूद्रेरेव दौहित्रभागिनेयौ पुत्रीकर्तव्याविति नियमनात्त्रेवरियवधारणार्थकतुश्रब्देन शूद्रेरेव दौहित्रभागिनेयौ पुत्रीकर्णानिषेषे
कारणं पदर्शयनाह-ब्राह्मणादित्रय इति । क्विचिदिति । क्विचिद्रशित्यर्थः ।
छचुमञ्ज्वायां न क्विचिद्रतित्यादौ न क्वाप्यस्तित्यर्थवर्णनाद्वकृत्वात्यर्थानुरोधेन
पूर्वनञ्चसमभिव्याहृतक्विचिद्रादिगदान्तर्गतिचिदित्यस्याप्यर्थकत्वस्य सूचनादिति भावः।
तथा च क्विचिद्रि शास्त्रे ब्राह्मक्राह्मणादित्रये भागिनेयः सुतो नास्ति पुत्रीकरणत्वेन
नोकः किंतु शूदस्यैव स विहित इत्पर्थः ।

ननु भागिनेयमात्रविदितिषदं वाक्यं शूदेणैव भागिनेयः पुत्रीकर्तव्य इत्यर्थ एव हेतुः स्यान दौहित्रविषये। तत्र दौहित्रपदादर्शनादत आह—अविवासित-मिति। भागिनेय इत्येकमेवाविविधितमुभयं तु विविधितमेवेत्यर्थः। तथा च मा-गिनेय इति दौहित्रस्याप्युपलक्षणित्याश्ययः। तदेतत्स्पष्टमुकं निर्णयितिन्धुंतिका-करिः कृष्णंमट्टैः—'कौस्तुभे खौलकः—दौहित्रो भागिनेयश्य शूद्राणां विहितः सुतः। मासणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः क्वचित् ' (इति निर्णयितिन्धुः)। एतद्षरि कृष्णंभट्टाः—'पूर्वार्षे भागिनेयस्य दौहित्रसाहचर्यांदुत्तरार्षे भागिनेयपदं दौहित्रासाहचर्यांदुत्तरार्षे भागिनेयपदं दौहित्रीपलक्षणम् ' इति।

मागिनेय इत्यविवक्षितम् । हेतौ व्यर्थविशेषणतापत्तेः । विवक्षायां मागासिद्धेश्व । दीहित्रभागिनेयौ शूद्रविषयौ शास्त्रान्तरे त्रैवर्णिकविष्यत्वाभावात् । यथा सुरापानादाविति प्रयोगात् । तेनोभयोस्त्रैवर्णिकिष्विषयत्वासिद्धिः ।

ननु यदि भागिनेय इत्युपछक्षणं तदा ' ब्राह्मणादित्रये न स्त. काचि च्छासे हि तो सुतो ' इत्येवं स्पष्टतया वक्तुमईम् । सत्येवं यद्धागिनेयस्यैकस्वैव वचनं तरस्मृतिकारस्य विवक्षितमेवेत्याशङ्कर्णाऽऽह—हेती व्यर्थेति । दीहिला भागिने यश्चेति पूर्वार्धेन दीहित्रभागिनेययोः श्वकृतंकपुत्रीकरणविषयतं बोष्पते । तत्र हेतुः ' ब्राह्मणादित्रय् ' इत्युत्तरार्धेन निर्दिश्यते । तथा च दीहिलाभागिनेये श्वकेण पुत्रीकर्तव्यो, शास्त्रान्तरे भागिनेयस्य नैवर्णिकसुतत्वानिभधानादित्यथैः सिष्यति । तत्र भागिनेयस्य नैवर्णिकसुतत्वानिभधानादित्य है विशेषणस्य व्यावर्तकत्वस्य मागिनेयिति विशेषणस्य व्यावर्तकत्वस्यावे निविश्वभागिनेयो श्वदेण पुत्रीकर्तव्यो, शास्त्रान्तरे नैवर्णिकसुत्त्वानिभधानादित्येतावत्युक्ते कश्चिद्दातिमसङ्गो भवति यो हि भागिनेयिति विशेषणने निवार्येत । नैवर्णिकसुत्वानाभधानं कयोरित्याकाङ्कायां पूर्वार्धे श्वदस्य पुत्रीकर्तव्यत्वेनोक्तयोरित्यर्थाञ्चम्यत एवति विशेषणमन्तरेणेव विवक्षितार्थञ्चामान्विति भावः ।

किंच भागिनेयत्येतन्मात्रस्य विवक्षितत्वे हेत्वाभासत्वपयोजकस्वरूपासिद्ध्या परपर्यायभागासिद्धिरूप्ति । भागासिद्धिर्मां पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन हेत्वभावः । यथा प्रथिवीं पक्षीकृत्य गन्धवन्धं साध्यते घटत्वाद्धेतोरित्यनुमाने प्रथिवी पक्षः, गन्धवन्तं साध्यम्, घटतं हेतुः अत्र पक्षता पृथिव्याम् । पक्षताया अवच्छेदकं पृथिवीत्वम् । तच्च घटतद्दे स्वंत्र पृथिव्यां वर्तते । घटत्वरूपो हेतुस्तु घटे वर्तते, पटादी नास्ति । तथा च यत्र पत्र पक्षतावच्छेदकं पृथिवीत्वं वर्तते तत्र तत्र सर्वत्र घटत्वित्येवं पृथिवीत्व सामानाधिकरण्येन घटत्वहेतोरमावः । पटादी पृथिवीत्वेअपि घटत्वाद्र्यानात् । मार्ग पक्षकदेशे हेतोरसिद्धिरवृत्तितेत्पर्थः । इयमेव स्वरूपासिद्धिरित्युच्यते । पक्षे पक्षे कदेशे वा हेतोः स्वरूपतोऽसिद्धिरवृत्तित्वित्विति तद्र्यः । एवं च मागासिद्धिरूप द्रोवमस्तत्वेन घटत्वहेतोईत्वाभासत्वं भवति । हेत्वाभासश्च न यथार्थानुमितिसा पक्षे मवि । यथा शब्दो गुणश्चाक्षुवत्वादिति प्रयोगे चाक्षुवत्वस्य हेतोः पर्वे

अथैदं वाक्यद्वयं शब्द्विधयव स्वस्वविषयं प्रमाणं नानुमानविधया। तेन भागिनेयमात्रास्यैव त्रैवर्णिकविषयत्वाभावो न दौहित्रस्योति बा-ष्यम् । तद्दपि न । वाक्यभेदापत्तेः । दौहित्रस्य त्रैवर्णिकेषु विकल्पा-पत्तेश्च । अदूरवान्धवत्वेन प्राप्तत्वाच्छूद्राणामेवेति नियमेन निषिद्ध-स्वात् ।

शब्दे स्वरूपतोऽसस्वेन शब्द्पक्षकानुमाने चाक्षुषत्वहेतुः स्वरूपासिख् इत्युज्यते । शब्द्रस्य श्रावणत्वादित्यर्थः । तद्दन् पक्रते दौहित्रभागिनेया पक्षीक्रत्यं श्रुद्धकर्तृक-पुत्रपितिधित्वं साध्यते । भागिनेयस्य त्रैविणिकसुतत्वानिभिधानादित्यनुमाने पक्षो दौहित्रभागिनेयौ मिछितौ दौ, पक्षता मिछितयोर्द्धयोः पक्षतावच्छेद्कं दौहित्रत्वभा-गिनेयत्वरूपं द्वयम् । एवं स्थिते पक्षतावच्छेद्दकाश्रये पक्षेकदेशे भागिनेयस्य त्रैव-णिकसुतत्वानिभ्यानरूपहेतोः सत्त्वेऽपि पक्षेकदेशे दौहित्र निरुक्तहेतोरसत्त्वेन मागिनेयघितहेतोर्भागासिद्धिक्तपदोषदुष्टत्वेन हेत्वाभासत्वादौहित्रस्य श्रुद्दकर्तृकपुत्र-पतिनिधित्वविषयकानुमितिज्ञानं नैव जायेतत्यर्थः । यथा मुरति । इदं द्वष्टान्ता-र्थम् । सुरापाननिषेधस्य त्रैविणिकविषयत्वस्मरणात्सुरापानं पक्षिकत्य श्रुद्दकर्तृकत्वं साध्यते शास्त्वान्तरे त्रैविणिकविषयत्वस्मरणात्सुरापानं पक्षिकत्य श्रुद्दकर्तृकत्वं साध्यते शास्त्वान्तरे त्रैविणिकविषयत्वस्मरणात्सुरापानं पक्षिकत्य श्रुद्दकर्तृकत्वं त्राध्यते शास्त्वान्तरे त्रैविणिकविषयत्वस्मरणात्सुरापानं पक्षिकत्य श्रुद्दकर्तृकत्वं त्राध्यते शास्त्रान्तरे त्रैविणिककर्तृकत्वादर्शनानि दौहित्रास्य श्रुद्दकर्तृकपुत्रपतिनिधित्वं न सिध्यदित्पर्थः । तनेति । भागिनेय इत्यस्य दौहित्रस्याप्युग्छक्षणत्वाङ्गीका-रेणोत्यर्थः । ततः कि सिद्धं तदाह—उभयोरिति । दौहित्रभागिनेययोस्त्रैवाणिक-पुत्रपतिनिधित्वाभावः सिद्धं इत्यर्थः ।

पूर्वोकं नियमं दृढियतुं साधकवाधकिवत्तारं पवर्तयति—अथेद्मिति । वा-क्यद्वयं 'दौहित्रा० 'इति 'बाह्मणादित्रये ' इति च पूर्वोत्तरार्धस्तं वाक्य-द्वयां 'दौहित्रा० 'इति 'बाह्मणादित्रये ' इति च पूर्वोत्तरार्धस्तं वाक्य-द्वयामित्यर्थः । शब्द्वविधयेति । आकाङ्क्षायोग्यतादिसहरूतया शिक्तर्वाब्द-मर्याद्येत्यर्थः । स्वस्वेति । 'दौहित्रमागिनेयौ शूद्रेण पुत्रीकर्वव्यौ ' इति 'त्रे-वंणिकेन मागिनेयो न पुत्रीकार्यः 'इति चार्थं क्रमेण प्रमाणंत्वेन प्रतिपादयत्वि-त्यर्थः । नानुमानेति । दौहित्रामागिनेयौ शूद्रेण पुत्रीकर्वव्यौ, शास्तान्तरे तयो-स्विधिकमुतत्वानिभधानात्मुरापानवत् , इत्येवं हेतुहेतुमद्भावेनेकवाक्यतयाऽर्थपिति-पादकाभिति न मन्तव्यमित्यर्थः । तत्रश्च शूद्रेण दौहित्रमागिनेयौ पुत्रीकर्वव्यावि-त्येवं शूद्रस्य दौहित्रमागिनेययोः पुत्रीकरणविधिरथ च त्रैवर्णिकेन मागिनेयो न पुत्रीकार्य इत्येवं त्रैवर्णिकस्य मागिनेयमात्रपुत्रीकरणस्य निवेष इत्यर्थः तिष्यति ।

यद्वा शूद्राणामेवेति नियमेन दौहित्रस्य त्रैवर्णिकेषु निषेधः सि-ध्यति । त्रैवर्णिकानां भागिनेय एव न भवतीति नियमेन दौहित्रस्य प्राप्तिश्व सिध्यतीति विकल्पः । किंच शब्दविधया प्रामाण्ये पूर्ववाक्ये किं नियमः परिसंख्या वा स्यात् । कथं नियमः । कथं च परिसं-

पूर्वीर्धे दौहित्रादिद्वयस्योपादानादुत्तरार्धे चैकस्यैव भागिनेयस्योपादानादित्यर्थः । एवं चेदं वाक्यद्वयं न त्वेकवाक्यभित्याशयः । तेनेति । वाक्यद्वयाङ्गीकारेण मागिनेयस्यैव नैविणिकपुत्रपतिनिधित्वामावो न दौहित्रस्येति चेत्तद्प्ययुक्तमित्या-ह-वाक्यभेदोति । न च वाक्यभेद इष्यते सत्यां गतौ । तदुक्तं युक्तियुक्ताभि-धायिभि:- 'संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि दूषणम् ' इति । तथा च पूर्वी-कानुमानमकारेणैकार्थपतिपादकत्वरूपैकवाक्यत्वसंभवाच्छब्दमर्थादवा भिन्नार्थप-तिपादकत्वरूपवाक्यभेदकरणमयुक्तं गौरवादिति शेषः। ननूत्तरार्धे मागिनेयमात्र-स्योपादानात्स्मृतिकारस्य वाक्यद्वयमेवेष्टमित्याराङ्काच दौहितस्य जैविणिकपुत्रपति-निधित्वे विकल्पापत्त्या परिहरति-दौहित्रस्येत्यादिना । विकल्पमेवोपपादयति-अदूरबान्धवेति । अदूरबान्धविभितिविसष्ठवचनेन सापिण्डचपत्यासस्या नैवार्णी-केषु दौहित्रास्य पाप्तिर्भवत्यथ च शूदेणैव दौहितः पुत्रीकर्तव्य इति नियमवचनेन तिनेषेधः पामोति । तत्र वचनयोस्तुल्यबल्रत्वेन तुल्यबल्रायरोधे च विकल्प इति रीत्या त्रेवर्णिकेषु दौहित्रस्य विकल्प आपधेत । स चाष्टदोषग्रस्त इति महद्गी-रवं वाक्यभेदाङ्गीकारे गले पतति । नन्वेवं तुल्ययुक्त्या भागिनेयस्यापि त्रैवाणी-केषु विकल्पः स्यादिति चेद्भान्तोअसि । अदूरवान्धविमिति वसिष्ठवचनेन त्रैव-णिकेषु या भागिनेयस्य पाप्तिस्तस्याः ' ब्राह्मणादित्रथे ? इत्युत्तरार्धेन निषेधात्।

ननु दौहित्राभागिनेयौ श्रदेश पुत्रीकर्तं व्याविति नियमेन तैविणिकस्योभयोनिक्षे पाप्ते सित भागिनेयस्यैव तैविणिकेषु नास्तित्वमितपादनार्थी ' ब्राह्मणादित्रये '
इति वाक्यस्याऽऽवश्यकत्वेन वाक्यभेदेऽपि कुतो विकल्पनसङ्ग इति मनित निधायाऽऽह—यद्गेति । श्रदेशेव दौहित्राभागिनेयौ पुत्रीकार्याविति नियमेन त्रैवार्णिकेषु दौहित्रापुत्रीकरणस्य निषेधः सिध्यति । अथ च त्रैवर्णिकेषु भागिनेयस्यैव
पुत्रीकरणं भास्तीति नियमेन त्रैवर्णिकेषु दौहित्रस्य पुत्रीकरणं सिध्यतीति दौहितस्य त्रैवर्णिकेषु विकल्पः स्यादित्याशयः । अथ शब्दमर्यादयाऽर्थमतिपादकत्वेन
बाक्यद्याभ्युपगमं दूष्यितुं पूर्ववाक्येऽर्थविशेषविचारं पवर्तयति—किंचेति । पूर्ववाक्य इति । दौहित्रो भागिनेयश्वेरयादिपूर्वार्धे किं नियमः समाश्रीयते परिसं-

स्या । दौहित्रमागिनेयावेव त्रूद्राणामिति नियमः । पक्षे दौहित्रादे पक्षे च भ्रातृब्यादेः प्राप्तत्वात् । त्रूद्राणामेव दौहित्रमागिनेयाविति च पिरसंख्या । दौहित्रादेश्चतुर्विप वर्णेषु युगपत्प्राप्तत्वात् । तत्राऽऽये भ्रातृब्यादिविधायकसामान्यशास्त्रस्य वाधः । 'सर्वेषामेव वर्णानां जानिविवेव न चान्यतः ' इत्यत्र जातिपदस्य दौहित्रादिपरतया संकोचः ।

रूपा वा । कया विधया नियमः कया च विषया परिसंख्येति चेदुच्यते । शुद्रस्य परिमहीतुः पुत्रापरिमहे मसके तत्र परिमासत्वेन सापिण्डासपिण्डाः सर्वे समुपस्थिताः । तत्र यदाऽसौ दौहितं भागिनेयं वा जिघुक्षति तदेदं वचनमुदास्ते । स्वेन पतिवाद्यो योऽर्थास्तमनुशासनमन्तरा स्वेच्छयेवायमनुतिष्ठतीति । यदा चार्य येन केनापि कारणेन दौहित्राभागिनेयव्यतिरिकं जिघुश्वति तदेदं वचनं तमनुशा-सितुं पवर्तते-भोः शूदेण त्वया दौहित्रो भागिनेयो वा पुत्रीकार्य इति । पक्षेऽपा-मांशपूरणफलकरवानियमस्य । तदुक्तं मीमांसकै:-- नियमः पाक्षिके साति ? इति । वचनपतिपादितेऽर्थे पक्षे पाप्ते सति यदा सोऽर्थो न पाप्नोति तत्र पक्षे वस्यार्थस्य विधानेन नियमो भवतीति तद्रथः। तथा च दौहित्राभागिनेयावेव शूदैः पुत्रीकर्वव्यो नान्य इत्येवं निष्कृष्टो नियमाकारः फलति । यदा तु चतुष्वंपि व-र्णेषु दीहित्रभागिनेययोः पतियास्यत्वेन युगपत्पाप्ती सत्यां तत्र शुदैरेव दौहित्रभा-मिनेपी पुत्रीकार्यो नान्येस्नैवार्णिकेरित्यर्थो वर्ण्यते तदा त्रैवार्णिकेषु दौहित्रभागिने-ययोः पुत्रीकरणस्य परिवर्जनात्परिसंख्या भवति । अनेकत्रा युगपत्पाप्तस्यैकस्यार्थ-स्य क्वचिदंशेऽवस्थापनेन क्वचिदंशे परिवर्जनस्य परिसंख्याखात्। तदुक्तमि-युक्तै:- तत्र चान्यत्र च पासी परिसंख्येति गीयते । इति । तत्र शूदे, अन्यत्र नैवर्णिके च पाप्ती दीहिनामागिनेयविषयकपुनीकरणरूपस्यैकस्यार्थस्य युगपत्पाप्ती सत्यामेक गांशे शूदे दौहित्रमागिनेयपुत्री करणार्थस्यावस्थापने नान्यत्रांशे शैविणिके निरुक्तार्थस्य परिवर्जनं कियते चेत्सा परिसंख्या भण्यत इति हि छक्षणसमन्वय-पूर्वकस्तदर्थः । एवं च शूदैरेव दीहित्रमागिनेयी पुत्रीकार्यी नान्येस्नेवर्णिकेरित्येवं परिसंख्या सिध्यतीत्यर्थः । एवं पूर्ववाक्ये नियमपरिसंख्ये उपपाद्य क्रमेण ते दूष-यति—तत्राऽऽद्य इति । दोहित्रमागिनेयावेव शूदैः पुत्रीकार्यो नाम इति नि-यमपक्षेऽदूरबान्धविनत्यादिवसिष्ठवचनसहकारेण भातृब्यादिसपिण्डासपिण्डानां मा-स्रताबोधकं यच्छूदाणां श्वतातिविवति सामान्यशासं तस्य बाधः कर्तव्यः स्यात् । यतस्तेन वचनेन शूद्रम्य स्वजाती सिवण्डासिवण्डानां सर्वेषां पुत्रीकरणा-

दौहित्रमागिनेययोरभावे पुत्रीकरणाभावप्रसङ्गश्चेति । परिसंख्यापक्षे तु शूद्राणामेवेत्यनेनैव त्रैवर्णिकेषु तन्निषेधासिद्धौ बाह्यणादित्रये ना-स्तीति पुनस्तन्निषेधकवाक्यवैयथ्यापात्तिरिति । तस्मादनुमानविधयैव वाक्यद्यय्याष्ट्या साधीयसीति ।

ननु दौहित्रो मागिनेयश्चेति वचनेन सर्वेषां चैव वर्णानां जाति बिवति वचनस्य बाध एव न्याय्यस्तयोः सामान्यविशेषभावात् । सामान्यं च विशेषेण बाध्यत इति हि पसिद्धिमत्यत आह-दौहित्रभागिनेययोरभाव इति । यस्य कस्य-चिच्छुदस्य दैवदुर्विलासान्नास्ति भगिनी नास्त्यिप च दुहिता तस्य पुत्रीकरणार्थ दौहित्रभागिनेययोर्छाभात्यन्तासंभवेन सर्वथा पुत्रीकरणाभावः पसज्येत । दौहित-मागिनेयाभ्यां विह्रीनस्य शूदस्य वित्र्वर्णपङ्कादुखरणमार्गस्य द्वारं दढदत्तार्गंडं स्यादिति यावत् । एवं च दूषणत्रयग्रस्तत्वादाद्यः पक्षो न न्याय्यो भवितुमहाति । अन्त्ये परिसंख्यापक्षेऽपि शूद्रेजैव दौहित्रमागिनेयौ पुत्रीकर्तव्यावित्येतावतेव त्रेव-णिकेषु तदभावसिद्ध्या ' ब्राह्मणादित्रये नास्ति , इत्यादिना पुनस्तन्नास्तित्वक-थनस्य सुतरां नैरध्याविः स्यात् । तथा च परिसंख्यावक्षोऽवि दुष्ट एवरेवर्धः । अतः पूर्वोक्तेन 'दौहित्रभागिनेयौ शूदेण पुत्रीकर्तव्यो, शास्त्रान्तरे तयोस्त्रेवार्णिक-सुतत्वानिभिधानात्सुरापानादिवत् ' इत्येवमनुमानमकारेणेकवाक्यतयेव वाक्यद्वयस्य व्याख्या श्रेयस्करी मिवतुनहीति । शब्दशक्तिमर्यादयाऽर्थमतिपादकतया वाक्यद्व-यांङ्गीकारे दूषणान्तरं पदर्शयनाह--किंचेति । पतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयानग-मनत्रपपञ्चावयवं वाक्यं न्यायः । युक्तिरिति यावत् । तन्मूछिका याऽर्थवेश्वसा-धनीभूताऽनुमानरीतिस्तदपेक्षयेत्यर्थः । श्रूयत इति श्रुतिः । श्रूयत एव केवछं नतुः केनापि कियते ताहशं वाक्यं श्रुतिः । वेद इति यावत् । तन्मू लिकाया अर्थवी-धसाधनीभूतायाः शब्दशकिनर्यादाया गुरुत्वादित्यर्थः। अय भावः -- स्मृत्यो-किरोधे न्यायस्तु ब छवान् व्यवहारतः (या० स्मृ० २ । २३ ) 'व्यवहारतो व्यवहारे विषये स्मृत्योर्भर्मशास्त्रयोः परस्परं विरोधे तु न्यायस्तत्तिद्विषयव्यवस्थापः करवर्की बस्त्रवान् निर्णायकः । न्यायेन यस्मिनर्थे या स्मृतिव्यंवस्थाप्यते तस्मिन

विधाया गुरुत्वाच्च । श्रुतिक स्पने श्रुतिद्वयक ल्पनाच न्यायम् लकत्वे च नास्तीति वर्तमानोपदेशो लिङ्गम् । यदा तु

दौहित्रो भागिनेयो वा श्रुद्राणां किहितः सुतः।

चर्थे सा स्मृतिः प्रमाणिमिति यावत् ' इत्यर्थकाद्याज्ञवल्क्यवचनान्न्यायानुसारे-णार्थवर्णनापेक्षया शब्दशक्तयनुसारेणार्थवर्णने गौरवं भवति । अतो छाघवान्न्या-येनार्थमतिपादनं बलवादिति लम्यते । दौहित्रो भागिनेयश्चेति स्मृतेर्पदि न्यायमूल-केनानुमानमकारेणार्थोऽभिधीयते तदोत्तरार्धार्थः पूर्वार्धार्थं मति हेतुः पूर्वार्धार्थस्तु हेतुमानिति हेतुहेतुमद्भावेनैकं वाक्यं तदर्थश्याप्येक एव दौहित्रभागिनेयौ शुद्रैः मित्रमासाविति । यदि तु शब्दशक्त्याऽर्थोऽभिधीयते तदा दौहित्रभागिनेयौ श-देशीं साविति पूर्वार्धेन मतिपाद्यते, उत्तरार्धेन च त्रैवर्णिकेन मागिनेयो न ग्रास इति निषेधः पतिपाद्यत इति भिन्नभिन्नार्थाभिधानाद्वाक्यपैपि भिन्नं भिन्नं भवति। तत्र शब्दशक्त्याऽर्थाभिधाने सति श्रुतिव्यातिरिकस्य सर्वस्यापि शब्दस्य कतक-रवेन स्वतः प्रामाण्यासंभवेन सापेक्षं प्रामाण्यं, निरपेक्षं तु प्रामाण्यं श्रुतेरव । ततश्र स्मृतिप्रामाण्यस्य निर्द्धापेतार्थत्वानिर्द्धापेतस्य च निर्द्धपकाकाङ्क्षायां श्रुतिरेव तच्छान्तिकरत्वेनोपतिष्ठत इति श्रुतभनुसारिण्या एव स्मृतेः पामाण्यामिति जैमि-नीये स्मृतिपापाण्याधिकरणे सिद्धान्तितम् । तत्र तादशसमृत्यर्थजीवातुभूता श्रुति-यद्यद्यतनोष छ इब श्रुतिकदम्बके न दृश्यते तर्सनुमातव्या । तद्प्युक्तम्—' विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम् । (जै० न्या० १ । ३ । ३ ) इति । ततश्च पक्रते शब्दशक्त्याशभिहितस्य वाक्यार्थद्वयस्य पापाण्यासिख्यर्थे तादृशार्थकं श्रुतिद्वयं पकल्प्यं भवति । न्यायेनार्थाभिधाने तु युक्तियुक्तार्थाभिधानाद्यकेश्व यु-कित्वादेव स्वतःपामाण्यसत्त्वाच पमाणान्तरापेक्षाऽनवस्थापसङ्गादिति तादृशार्था-भिधाने युक्तेः प्रमाणान्तरानपेक्षित्वेन न्यायमूछकेनानुगानपकारेणार्थाभिधाने सा-घनं भनति । श्रुतिव्यतिरिक्तस्य तु शब्दस्य स्वतःपामाण्यासंभवेन तादृशार्थाभि-धाने प्रमाणान्तरापेक्षित्वेन शब्दशक्तिमर्यादयाऽर्थामिधाने गौरवं भवतीत्यर्थामि-धानसाधनीभूवानुमानविधापेक्षया शब्दविधा गुरुभूवेत्याश्यः। वदेव शब्दविधा-गीरवं पर्वश्रंयित-श्रातिकल्पन इति । पक्रतस्थले चाधिकमेव गौरविष्याइ-श्रुतिद्वयक्तर्वनादिति । न्यायमू छिक्या अनुमानविषया अर्था मिषाने वादशं गौरवं नास्वीत्यत्र हेतुं मदर्शयनाह--वर्तमानोपदेश इति । वर्षमानार्थकमयोगेणार्थ-

इति पाठस्तदाऽपि ज्ञाद्राणामेव ज्ञाद्राणामपीति वेत्यन्वयसंशयन्युदा-साय नियमपरतामेव स्पष्टीकर्तुं ब्राह्मणादित्रय इत्यस्य प्रवृत्तेरेकवा-

कथनं छिङ्गं हेतुः । प्रामाण्यसंपादकश्रुतिकल्पनारूपं श्रुतिद्वयकल्पनारूपं वा गौरवं नास्तित्यथं इति शेषः। दोहित्रो मागिनेयश्रेति स्मृत्या प्रांधंरूप्पाध्मिहितो योऽथंः 'दोहित्रामागिनेयो यूद्रेण प्रास्तो हत्यंक्ष्पस्तिद्विषये प्रमाणं किमित्याकाङ्क्षायां 'वाह्मणादित्रये नास्ति ' इत्युत्तरार्धमातिपादितोऽथों हेतुरिति तदेव प्रमाणमिति यावत् । एवं च पूर्वार्धरूपायाः स्मृतेः स्वपामाण्यस्पर्थ श्रुतिकल्पनाया अपेक्षा नास्ति । तत्पामाण्यस्योत्तरार्धार्थनेव संपादितत्वात् । उत्तराधन प्रतिपादितो योऽथः 'त्रैवार्णिकस्य मागिनेयः पुत्रो न भवति, इत्यवंद्रपस्तत्र कि प्रमाणामित्याकाङ्क्षायां नास्तीत्यत्र वर्तमानार्थकपत्ययकरणेन छोके प्रमाणत्वेन तिद्धस्यवार्थस्य वर्तमानार्निर्देशाईत्वेन ताद्दशार्थं छोक एव प्रमाणामित्युत्तरार्धस्यापि स्वपामाण्यार्थं श्रुतिकल्पनाया अपेक्षा नास्ति । तत्पामाण्यस्य छोकेनैव
संपादितत्वात् । तत्य हेतुहेतुमद्भावेनार्थाभिधाने हेतुवाक्यस्य हेतुमद्भाक्यस्य च
द्वयोर्भच्ये कस्यापि स्वपामाण्यसंपत्त्यर्थं श्रुतिकल्पनाया अपेक्षा सुतरां न भवति ।
तयोः पामाण्यस्यान्यथैव तिद्धत्वादिति भावः।

नन्ववं ' शूँ इस्तु कियते सुतः ' इत्यवधारणार्थकतुशब्द्घंटितत्वेन नियमपरताऽनैवार्थे चोत्तरार्धस्य हेतृत्वेनोपन्यासादेकवाक्यता चास्य वचनस्य भवतु ।
किंतु यदा ' दीहिनो भागिनेयो वा शूदाणां विहितः सुतः ' इति तुशब्दरहितः
पाठस्तद्दं कथं नियमपरता कथमेकवाक्यता चेत्याशङ्क्याऽऽह—संशायब्युदासायति । अयं भावः—यदा शूदाणां विहितः सुत इति तुशब्दरहितः पाठस्तदा शूदाणांभव दौहिन्नभागिनेयावथवा शूदाणामपीति संशयो जायेत । कथमयं संशयो जायत इति चेत्— भागिनेयो वा ' इति वाशब्दश्ववणाद्वाशब्दस्य च ' वा स्यादिकल्पोपमयोरेवार्थेऽपि समुच्चये ' इत्यमरपामाण्यादवधारणसमुच्चयाधैकत्वस्य वक्तुं शक्यत्वाद्यदाऽवधारणमर्थो वाशब्दस्य स्वीकियते तदा शूदाणाभेवेत्यर्थः । यदा तु समुच्चयार्थोऽङ्गिकियते तदा शूदाणामपीत्यर्थे इत्युपपद्यते संशयः । तादशसंशयनिरसनेन श्दाणामेवेत्येवं नियमपरतामेव स्रष्टं बोधायितुं ' बाह्मणादित्रये नास्ति ' इति वाक्यं प्रवृत्तम् । शूदाणामपीत्यपिशबद्यसमुच्चेयवैविणिकेषु दीहित्रमागिनेययोनिवेचे क्रचे सत्यर्थाच्छूदेष्वेव तावुर्वेरितौ । एवं व

क्यतेष । नियमपरता चेत्थम्—दौहित्रभागिनेयकर्मकपुत्रीकरणभा-वनायामनियमेन चतुर्णामपि वर्णानां कर्तृत्वेन प्राप्ती श्रद्धनियमेन श्र-द्राणांमेवेत्यन्वयः सिध्यति । तथा च भागिनेयपदं दौहित्रस्याण्युपल-क्षणमेव । अन्यथा दौहित्रभागिनेययोः श्रद्धविषयत्वित्यमासिद्धेः । सिद्धी वा दौहित्रस्य त्रवर्णिकंविषये विकल्पापत्तिरित्युक्तमेव । यद्येवं तिर्हि मागिनेयस्य त्रवर्णिकविषयत्वाभाव एव दौहित्रभागिनेययोः

समुच्चयार्थकं वाशब्दमनाद्रायावधारणार्थको वाशब्दो महीतब्य इति बासणा-दित्रये नास्तीत्यनेन स्पष्टं बाधनादस्यैकवाक्यता नियमपरता च सिध्यति । तामेव नियमपरतामुपपादयाति—-दौहित्रेत्यादिना । बाह्मणानां सापिण्डेषु, क्षत्रियाणाः सजाती वे, वेश्यानां वेश्यजातेषु, शूद्राणां शूद्रजातिषु, इत्यादिवचनेषु पोका ' दौहिनं भागिनेयं वा पुत्रीकुर्यात् ' इत्येवं दौहित्रभागिनेयकर्मिका या पुत्रीकर-प्रभावना तस्यां कर्तृत्वेनानियनाच्चतुर्णामि ब्रह्मणादिवर्णानां माप्ती सत्यां तत्र 'दौहित्रो भागिनेयो वा शूदाणां विहितः सुतः १ इति वननेत शूद्रस्य नियम-माच्छूदाणामेवेत्यन्वयात्सिष्यतीत्यर्थः । यदि च शूदाणामेवेत्यर्थो न स्वी कियेव त्तीई सामान्यवचनैः शुद्राणामपि दौहित्राभागिनेययोः माप्तिसत्त्वेनेदं वचनं व्यर्थ-भेद स्थादिति भावः । एवं च बाह्मणादित्राथे नास्तीत्यत्र भागिनेयपदं दौहित्रास्या-• मुद्दश्यानिति फलति । अन्यथिति । शब्दशाकिनर्याद्याप्थाभियाने बाक्य-वियाद्वीकारेणोपलक्षणत्वास्वीकारे दौहित्रभागिनेययोरुभयोः त्रुव्वविषयत्वमेदोती नियमो न सिष्येदित्यर्थः । ननु वाक्यद्वयाङ्गीकारेअपि दौहिलामागिनेयौ शूदाला-मेबेबि नियमः स्यात् । सामान्यवचनैः शूद्रविषयेऽपि तयोः पातिसस्वात् । अथ म नेवार्षिकेषु भागिनेयस्यैव निषेधार्थं बाह्मगादित्रये नास्ति, इति नियमार्थं स्यादिश्वि कथं नियमो न सिध्येदित्युच्यत इत्यत आइ-सिद्धौ बेति । वाक्य-इयाङ्कीकारेअपि नियमस्य सिद्धावित्यर्थः । तथाअपि नैवर्णिकेषु दौहित्रस्य कि-कर्यः प्रसच्येतेति ' यद्दा शुद्राणामेवत्यादि दीहित्रस्य पाप्तिश्व ' इत्यन्तप्रन्थेन मुस्र प्योक्तानित्यभिपायेणाऽऽह-उक्तमेवेति । उक्तदोषपरिहारार्थमेकवाक्यतमा क्याक्रमानस्यां ऽऽवश्यकत्वे उप्युक्तवे वरीत्ये नेकवाक्यवा व्याख्यायवा वित्याह्—ययेवः मिति। पूर्व दोहिनभागिनेयो शूदेण पुत्रीकर्तव्यो, कविद्धि शासान्तरे स्पोह क्षविक्षुत्रवानिभवानात् । इत्येवमुत्तरार्धपूर्वार्थार्थयोईतुहेतुमन्त्रावेनकमान्यवी-

सूद्रविषयत्वेन साध्यतामिति चेन्न । शूद्रविषयत्वादित्यनेनव सिद्धौ दौहित्रभागिनेयपदोपादानवैयथ्यांत् । अविवक्षायामुभयाविवक्षात्वो मागिनेयमात्राविवक्षाया लघुत्वात् । तस्माद्यथोक्तमेव साधीय इति ।

तदेतेंत्स्पष्टमाचष्ट शाकलः—

सिपण्डापत्यकं चैव सगोत्राजमथापि वा । अपुत्रको द्विजो यस्मात्पुत्रत्वे परिकल्पयेत् ॥ समानगोत्रजाभावे पालयेदन्यगोत्राजम् । दौहित्रं भागिनेयं च मातृष्वसृक्षतं विना ॥ इति ।

का। इदानीं तु 'भागिनेयं पक्षीक्रत्य त्रैवर्णिकसुतत्वाभावः साध्यते, दौहिनामागिनेययोः शूदकर्तृकपुत्रीकरणाविषयत्वाद्धेतोः ' इत्येवं पूर्वोक्तवैपरीत्येन प्वांधोंचरार्धार्थयोर्हतुहेतुमद्भावेनकवाक्यताशस्त्रिति चेन्मैवं वादीरित्याह—इति चेन्नोति ।
वथा सति भागिनेयस्त्रेवर्णिकसुतत्वाभावनान् , शूदकर्तृकपुत्रीकरणविषयत्वादित्मेतावतैव विवक्षितार्थस्त्रोभे सति हेतुत्ववोधकवाक्ये दौहित्रभागिनेयपदोपादानस्य
वैकल्यापचेविपययेणेकवाक्यताश्यक्तेत्यर्थः ।

मागिनेयस्य व्यर्थिविशेषणतापस्याशिविश्वा कियते तद्दः मदुके अनुमाने दौहित्रमागि मागिनेयस्य व्यर्थिविशेषणतापस्याशिविश्वा कियते तद्दः मदुके अनुमाने दौहित्रमागि नेयाविविश्वितावास्तामित्याशङ्क्याऽऽह —अविवश्वायामिति । त्वन्मदुकानुमानः द्याघटकहेतुवाक्ययोः कस्यविदंशस्य वैयर्थ्येनाविवश्वाया आवश्यकत्वे सति त्वदुः कहेतुवाक्ये दौहित्रमागिनेययोर्द्योरिविव्शा कर्तव्या मदुकहेतुवाक्ये त्वेकस्थेव मागिनेयस्येति छाघवान्मदुकानुमानिवश्येव व्याख्यानं युक्तिति पवृत्तं वादमुमः संहरित —तस्मादिति । स्वोक्तव्याख्यान कव्यन्तरसंगति पद्शंयनाह—
तद्तिदिति । सपिण्डापरयक्तमिति । पाल्येदिति । अत्र कर्तृवाचकपपुत्रको क्रिण इति विशिष्टं पदं संबध्यते । तथा च समानगोत्रज्ञामासंभवे विच्योविः स्युष्यते, नेरवाह —विनेति । अन्यगोत्रजानां मध्ये दुहितुः पुत्रं मगिनीपुत्रं स्युष्यते, नेरवाह —विनेति । अन्यगोत्रजानां मध्ये दुहितुः पुत्रं मगिनीपुत्रं वातृष्वतुः पुत्रं च वर्णियखाऽन्यमन्यगोत्रजं पाछयेदित्यर्थः । अत्र दिण इति द्याद्वा पुत्रं च वर्णियखाऽन्यमन्यगोत्रजं पाछयेदित्यर्थः । अत्र दिण इति द्याद्वित्रमागिनेयाभिति च पदमुपाददानः शाक्छिषिः स्पष्टनेव दौहित्रमागिनेयभित्रमेवः नाविकसुत्रस्थानाव्याविष्टे । तथा च शूक्तेव दौहित्रमागिनेयभित्रमेवः नाविकसुत्रस्थानाव्याविष्टे । तथा च शूक्तेव दौहित्रमागिनेयो पुत्रीकार्यक्रियोव

एतेन भागिनेयपदं दौहित्रामातृष्वस्रोययोरुपलक्षणामिति स्पष्टमेष सिद्धम् । युक्तं चैतत् । विर्रुद्धसंबन्धस्य त्रिष्वपि समानस्वादित्यलं षहुना ।

नियमाकारः संपद्यत इति भावः। एतेनेति । उक्तनियमाकारस्यैव न्याय्य-रवेन । बाह्मणादित्रये नास्तीत्यत्र भागिनेयपदं न केवछं दौहित्रस्योप छक्षणं किंतु मातृष्वसेयस्याप्युपलक्षणिति स्पष्टमेव सिष्यति । युक्तं चैतदिति । दौहिगादी-नामपुत्रीकरणं युक्तियुक्तिमत्यर्थः । तामेव युक्तिं मदर्शियतुमाह-विरुद्धसंबन्ध-स्येति । विरुद्धसंबन्धं स्वयमेवाग्रे मूळ एव वर्णायिष्यति । अस्यायं भावः-पत्र माहकस्य प्राह्मपातुश्च मिथो नियोगादिशास्त्रीयमार्गेण दांपत्यसंबन्धः संभवेतसोऽयं संबन्धो प्राह्मपुत्रोत्पत्त्यनुकूलत्वाद्विरुद्धसंबन्धः । नियोगादीत्यादिपदेन 'बीजार्थ बासणः कश्चिद्धनेनोपानियन्त्रयताम् । इति वचनाद्धनादेर्वतनरूपेण दानं मासम् । वादशाविरुद्धसंबन्धपूर्वको यः सपिण्डादिस्वस्य पुत्रीकरणमुचितम् । पितापुत्रत्वसं-बन्धस्य दांपत्यतं बन्धपूर्वं कत्वनियमात् । यथा भातृपुत्रः । भातृपुत्रस्य साक्षा-जनन्यां मातरि माहकस्य पिनुव्यस्य नियोगादिना शास्त्रीयेण मार्गेण रातिः ( दांपत्यसंबन्धः ) संभवतीति सोऽयं ब्राह्कब्राह्मनात्रोः ( संभविदांपत्य )संबन्धः शासीयपुत्रोत्पत्त्वनुकूल इति ग्रहीष्यमाणपुत्रे स्वयमुत्पादनयोग्यत्वरूपाविरुद्धसंब-न्धसत्त्वात्तादश एव पुत्रत्वेन ग्राह्या भवति । एवं चैतादगविसंभावनभेव जिच्छित-पुत्रे स्वयमुत्पाद्नयोग्यत्वामिति तात्पर्यम् । यत्र च ग्राहकस्य ग्राह्मभातुश्च परस्परं नियोगादिना रतिः ( दांपत्यसंबन्धः ) न संमवति विरुद्धतंबन्धाकान्तत्वात्सोऽपं विरुद्धतंबन्धः शास्त्रीयपुत्रोत्पत्तिपतिकृत्रत्वाद्विरुद्धतंबन्ध इत्युच्यते । ततथ पि-वापुत्रात्वत्तंबन्धस्य दांपत्यतंबन्धपूर्वकत्वाद्दांपत्यतंबन्धस्य यत्र वक्तुमतंभवी तत्र विरुद्धसंबन्धावश्यंभावाद्विरुद्धसंबन्धस्य च आह्यशास्त्रीयपुत्रोत्विपितकूल्या-द्महीष्यमाणपुने स्वयमुत्पाद्नायाग्यत्वरूपविरुद्धसंबन्धो वर्तत इति छत्वा ताहश-विरुद्धतंबन्धाकान्तः पुत्रो न माह्या भवति । निरुक्तरत्यतंभावनमेव च जिवृश्लि-वपुत्रे स्वयमुत्पादनायोग्यत्विमिति मावः । यथा दौहितः । अत्र झाहकस्य मावा महस्य जिल्लक्षितदौहित्रसाक्षान्मातुश्य निथो नियोगादिशास्त्रीयमार्गेण रतिन सं-मन्ति, माहकस्य मास्मातृ निरूपितिपतृ त्वाद्यासमातुश्य माहकनिरूपितपुत्रीत्वा-दित्येवमुमयोः पितापुत्रीत्वरूपविरुद्धसंबन्धाकान्तत्वात्सोऽयं बाह्कब्राह्ममात्रोदाँष-त्यत्तंबन्धातंभावकः पित्रापुत्रीत्वसंबन्धः पुत्रोत्पत्तिमृत्व इति महीष्यमाणे पुत्रो

दीहिने स्वयमुत्पादनायोग्यत्वरूपिक्छसंबन्धसत्त्वाचादशिकछसंबन्धाकान्तो दीहिनाः पुनत्वेन ग्रहणानहं इति भावः । एवं ग्राहकस्य जिघृक्षितभागिनेयमातृष्य स्विमानोध्य परस्परं नियोगादिशास्त्रीयमार्गेण रितः (दांपत्यसंबन्धः) न संभवित, ग्राहकस्य क्रमेण ग्राह्ममातृनिद्धापिक्ष्रातृत्वभागिनेयत्वाद्ग्राह्ममानोध्य ग्राहकनिद्धिपतमंभिनीत्वमातृष्वकृत्वादित्येवं द्वयोर्विरुद्धसंबन्धाकान्तत्वात् । सोऽपं विक्रखसंबन्धः पुनोत्पत्तं पित पतिकृत्व इति ग्रहीष्यमाणयोर्भागिनेयमातृष्वक्षीययोः
स्वयमुत्पादनायोग्यत्वक्षपिकछसंबन्धसत्त्वाचादशिकछसंबन्धाकान्त्रयोश्वर्षत्वेषु त्रिषु
नियोगादिना स्वयमुत्पादनायोग्यत्वक्षपस्य विरुद्धसंबन्धस्याविशेषेणाविस्थितत्वाद्दीहिनादिनां पुनीकरणानगुक्तमिति गुक्तमिति शेषः। एवं न केवलं नयाणामेव पुनीकरणानहंत्वामिति मन्तव्यमित गुक्तमिति शेषः। एवं न केवलं नयाणामेव पुनीकरणानहंत्वामिति मन्तव्यमित् गुक्तमिति शेषः। एवं न केवलं नयाणामेव पुनीकरणानहंत्वामिति मन्तव्यमित् । एतद्मिमायेणेव निर्णयसिन्धुटीकायां भागिनेयपदस्य
पुत्रत्वयुद्धचनहंत्रातृपितृव्यमातुलाद्युपलक्षणतोका संगच्छते । अलमिति । बहुनोक्तेनालिपित्यर्थः । बहुक्तेः प्रयोजनं नास्तीति यावत् ।

एवं च दत्तकमीमांसाकारो नन्दपाण्डतः शूद्रस्येव दौहिनाभागिनेयौ द्दौ नेतरस्य नैवर्णिकस्येति नियमं पतिपन्नवान् । तदेतद्भट्टा न मन्यन्ते । बाह्मणाय गां
दद्यादित्यादाविव बाह्मणादेभूंतभाव्युपयोगाभावाद्गुणत्वेन विधेयत्वान्तियमविधिविषयता युज्यते । न तु 'दौहिनो भागिनेयश्च शूद्रस्यापि च दीयते ' इत्यत्र
शूद्रस्य सा युज्यते । भाव्युपयोगित्वाद्गुणत्वेनाविधेयत्वाद्विधये च नियमविष्यसंभवाद् ।

नन् स्वतः सिद्धत्वेन कथं श्रू भाव्युपयोगीति चेत्। उच्यते—' जायमानी वे बाह्मणास्त्रिभिक्षणवा जायते ' इति श्रुती बाह्मणग्रहणमुपलक्षणित्युक्तं ' बा-सणस्य तु सोमविद्यापजमृणवाक्येन तंयोगात् ' ( जै० न्या० ६ । २ । ३ १ ) इत्यिषकरणे । एवं च बीहीनवहन्तीत्यत्र बीहीणां स्वरूपेणामान्यत्वेऽपि तंस्का-रवत्तयाऽवहननभान्यत्ववच्छूवस्य स्वरूपेणामान्यत्वेऽपि पितृक्षणापाकरणविशिष्ट-त्वेन मान्यत्वं ' शूदस्यापि च दीयते ' इति चतुर्थ्यथषष्ठया गवति । यथा ' दण्डी पेषानन्वाह ' इति दण्डित्वेन पेषानुवचने मेन्नावरुणस्य विनियोगार्ये-षानुवचनकर्तृत्वेन मान्युपयोगिनो मेन्नावरुणस्येव ' मेन्नावरुणाय दण्डं पयच्छिति ' नान्यजातीयः पुत्रीकार्यं इत्युक्तं तदतिक्रमे कथमित्यत आह

यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोऽपि सुतः क्वचित्। अंशभाजं न तं कुर्याच्छोनकस्य मतं हि तत्॥ इति ।

इति दण्डितया भाव्यत्वं चतुथ्या । ततश्च यथा तत्र दण्डस्य यजमानसंस्कारेण क्ठतकरस्यापि भाष्यत्वं त्यक्त्वा ' यजनानः स्वर्ण्डरानेन मैत्रावरुणं भावयेत् । इति वाक्यार्थे दण्डस्य विवेयत्वम्, एविषह 'पुत्रोण लोकाञ्चयति पौत्रेणाऽऽ-नन्त्यमश्नुते । अथ पुत्रस्य पौत्रोण ब्रध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम् ' (म० स्मृ० ९ । १३७) इति संभवत्यपि पुत्रस्य भाविविनियोगत्वेन भाव्यत्वे तत्त्यक्त्वा दौहित्र-मागिनेयदानेन शुद्रं भावयोदिति वाक्यार्थे दीहित्रभागिनेययोर्विधेयत्वेन तयोरव नियमविधिविषयत्वं युक्तम् । शूदस्य तु शेषितया तन्त्रियमे परिसंख्याऽऽपद्येत । यथा ' इमामगृम्णन्रश्चानामृतस्य ' इत्यथाभिवानीनाद्त इति । सा च त्रिदीषा । न चैकत्र वाक्ये नियमपरिसंख्ययोः संभवः । तस्पादौहित्रभागिनेयावेव शूदस्ये-त्येव नियमः । न चैवं दौहित्रभागिनेयनियमाच्छूदस्य तब्धतिरिक्तो दत्तको न स्यादेवेति वाच्यम् । शोनकेनैव शूद्राणां शूद्रजाति व्विति नियमनात् ' सजाती-बेष्वयं पोक्तस्तनयेषु मया विधिः ' (या० स्मृ० २ । १३३ ) इति याज्ञव-ल्क्येनापि सजातीयत्वनियमनादूरौहित्रत्वशूदत्वयोश्य परस्परव्यमिचारात्सामान्य-विशेषमावेनोपसंहारस्याप्ययोगाद्वैयर्थ्यपरिहारार्थं पौहित्रमागिनेयाविरिकशुद्रवि-धानार्थत्वे शूदवाक्यस्य निर्णीते दौहित्रभागिनेययोः पूर्वत्र स्वावयवानामुत्तरत्र स्वापित्रवयवानामनुवृत्तेरन्तरङ्गग्रवात्तावेव मुख्यौ । तदसंमवे त्वन्योऽपि सजातीमः पुत्रो भवत्येव । न चैवं शिष्टाचारविरेाधोऽपि । न चेदं जातिपदं दौहित्रमागिने-ययोक्तपसंहितवामिति वाच्यम् । तथा सत्येकस्यां रमृतौ सामान्यवाक्यवैयथ्यी-वते:। एवं च बाह्मणादिभिरापे दोहिनमागिनेयो बाह्यो बाधकामाबादिति धर्मै-इतनिर्णये भट्टनारायणात्मण शंकरभट्टा निर्णयतिन्धुटीकायां छण्णं मटाश्व निर स्विष: ।

' सर्वेषां चैव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः ' इति शौनकेन मान्यजातीयः पुत्रत्वेन पतिप्राह्म इत्युच्यते तदुङ्क्ष्य यद्यन्यजातीयः पुत्रो गृहीतो मक्तदा कि कर्तव्यमित्यत आह—-यदि स्यादिति । अन्यजातिय इति । अन्या कार्तिर्वस्थेत्वर्थे बहुवीहिः । तेन जात्यन्तशब्दस्य जात्याभयवृष्याकृत्यं संक्षात अन्या ग्रहीत्रापेक्षयोत्कष्टाऽपक्ठष्टा वा जातिर्यस्येत्यसौ गृहीतो वि-धिनाऽपीत्यर्थः। अंशो धनस्य । अंशपदसामध्यांत्क्रत्स्नधनव्युदासो-ऽर्थसिद्ध एव । असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभाजना इति कात्यायनस्य-रणात्.। पिण्डदोंऽशहरश्चेषामित्युपक्रम्य 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु

इति ' जात्यन्ताच्छ बन्धुनि '(पा० सू० ५। ४। ९) इति स्वाधिकश्छ-पत्ययः सिध्यति । बन्धुनि वर्तमानाज्जाति शब्दान्तात्पातिपादिकारस्वार्थे छपरययो मवतीति तद्रथै:। बन्धुशब्दश्च बष्यते व्यज्यते बाह्मणत्वादिजातिर्धास्मिनिति ब्युत्पत्तेर्द्रव्यवाची । शुस्वृत्तिनिह्नप्यसिवसिहिनिक्किदिवन्धिमनिभ्यश्च (उणा० सूक १।१०) इत्युणादिसूत्रेणाधिकरण उपत्ययः । तदेतदुकं कौ मुद्यामेव भट्टोजीदी-कितै:-'जातेव्यं अकं द्रव्यं बन्धुं इति । तदेतदाभिषेत्य बहुवींहिसपासं पदर्शयना-ह-अन्या ग्रहीत्रपेक्षयेत्यादि । अन्यत्वस्य निरूपितार्थत्वा निरूपितार्थस्य च निक्तपकाकाङ्क्षा रामुगरियतत्वाद्यहीतृनिष्ठा जातिर्गृद्यते । यहीतृनिष्ठजात्यपेक्षया मास्निष्ठजातेरन्यत्वमुत्कृष्टत्वेनापक्रष्टत्वेन वा कथमपि भवतु न तत्राऽऽमह इत्याश्यमेनाऽऽह—-उत्क्रष्टाऽपक्रष्टा वेति । तादशमन्यजातीयं विधिनाऽपि गृहीतं सन्तमंशभाजं न कुर्यादित्यर्थः । विधिनाऽपरिगृहीतस्य तु सुतरामंशभा-क्ताभाव इत्येतद्विधिनाऽपीत्यपिर्श्च ब्देन दर्शितम् । अत्र परिगृहीतमन्यजातीयसूत-मुद्दिश्य धनां शमाहित्वं पति विषयत इत्यन्यजातीय सुतस्योद्देश्यत्वेनोपादानादेव तस्य पुत्रीकरणमाक्षेपादेव सिद्धामिति न मन्तव्यम् । अन्यजातीयपुत्रीकरणस्य ' सर्वेष् चैव० ' अन्यत्र तु न कारयेत् ' इत्यादिना निषिद्धत्वात् । किंतु येनाज्ञानती ज्ञानतो वा निषेधमुल्लङ्घ्यान्यजातीयः पुत्रीकृतस्तस्य धनांशाभावकथनेन यासा-च्छाद्नमात्रं 'पतिले। पम्तो यस्तस्याः पुत्रो न रिक्थमाक् । प्रासाच्छाद्न-मात्रं तु देयं यद्दन्धुभिर्मतम् ॥ इति । तथा ' असवर्णास्तु मासाच्छादभागिनः । इति कात्यायनाद्युकं देयमित्यर्थे तात्पर्यात् । एवं च महीत्रपेक्षया भिन्नजातीय-स्योत्कष्टस्यापक्रष्टस्य च धनांशहरत्विषधाभिधानेन पुत्रत्वपाप्तिहेतुः **पिण्डदर्ख** धनहरत्वं च न केवछः पतिग्रह इति सूचितामिति मावः।

ननु यद्यन्यजातीयः सर्वथा पुत्रीकरणानहंस्ताई गृहीतोऽप्यपुत्र एवेतीतरवर्तस्य मासान्छाद्नमात्रविधानमप्यनुपपनापिति चेदुच्यते । अंशमाजित्यंशपदमुपाद् दता समम्बन्धागित्वं तस्य सुतरां नास्तीति स्पष्टमेव सूचितम् । सममन्द्रपमादि । त्याम्भाद्याप्रदेशी यार्किसिद्धनमागित्वं संभवेचेत्रदृष्याशामीदककरणम् । ज्ञामाण

न तं कुर्यात् ' इत्यनेन यात्किचिद्धनां शभागित्वस्यापि स्पष्टं निषेधात् । एवाव-ताऽन्यजातीयस्य पुत्रीकरणिनेषेष एव दृढीकृतः । ततश्चान्यजातीयो नैव पुत्रीकः र्वव्य इत्येव पर्यवस्यति । यद्पि कात्यायनादिना ग्रासाच्छादनमात्रभागित्वमुकं वस्माद्षि नान्यजातीयस्य पुत्रीकरणेऽनुज्ञामात्रस्यापि मत्याशा कर्तव्या । आसा-च्छादनमात्रस्य विधाने कात्यायनादेहें तुद्वयं लक्ष्यते । विधिना गृहीतायाप्यन्य-जावीयाय यर्तिकचिदिष धनं दातुं शास्त्रानुज्ञा नास्ति । अते।ऽन्य एव तादृशः पुत्री बाह्यः, यः समझं पुत्रकार्ये कर्तु शक्नुयान्मखनं च छत्रनं गृह्णीयात् । गृहीतस्यान्यजातीयस्य च यहिंकचिद्रिष द्रव्यं नैव देयमिति पतिम्रहीता मन्येत । तत्रान्यजातीयपुत्रीकरणनिषेषोस्रङ्घनरूपापराधमयुक्तदण्डार्थीमेव मात्रं पतिग्रहीत्रा गृहीतायान्यजातीयाय देयिनित्युक्तमित्येको हेतुः। अन्यश्व यथा ' नैकं पुत्रं दद्यात्मतिगृह्णियाद्वा ' इत्ययं निवेधो दातुः मतिमहीतुश्चो-मयोः स्पष्टमुक्तः, नैवमयं तथा । नान्यजातीयं पुत्री कुर्यादिति महीतुरयं पवि-षेध: । नान्यजातीयं दद्यात्, इति स्पष्टं निषेधाभावात् । ' माता पिता वा द्या-वाम् १ ( म० स्मृ० ९ । १६८ ) इत्यत्र सदृशानित्यस्य गुणैः सदृशनित्यर्थस्य मेधाविधिनाशीमहितत्वात् । न च पुत्रीकरणं नाम पुत्रनिष्ठपरस्वत्वानिवृत्तिपूर्वकस्व-स्वत्वोत्पत्त्वनुकूछो व्यापारः । जिष्टक्षितपुत्रानिष्ठं यत्परदेवदत्तादिनिरूपितं स्वत्वं विन्तृत्तिपूर्वकं यत्स्वचैत्रादिमहीतृनिकापितं पुत्रनिष्ठत्वेन जनिष्यमाणं स्वत्वं मम-भावस्तदुत्पत्त्यनुकूछो व्यापारः-पुत्रं मे देहीति याचनामिति तदर्थः । ताहशस्वस्व-स्वोत्पत्तिश्च परकर्तुकदानमन्तरेण न सिध्यति । न हि पुत्रं मे देहीति याचनमाररेण तत्र स्वस्वत्वमुत्पत्तु नहीते । किंतु याचितो यदि ददाति तहींव तनिर्वहतीति पुतरी-करणिकयया परकर्तृकदानमपि नान्तरीयकत्वादाक्षिप्यते । ततश्य नान्यजातीयं पुत्री कुर्यादित्यनेनैवान्यजातीयपुत्रमातिमहस्येवान्यजातीयपुत्रदानस्यापि निवेधः सिध्यतीति वाच्यम् । यावद्वाचिनिकं पनाणिमिति न्यायादाक्षेप आक्षिप्तस्य च शा-**ब्दे**ऽन्वये मनाणाभावात् । अन्यथा घटामानयेत्यस्माद्घटानयनस्येवाऽऽकाशानय-नस्यापि बोधापत्तेः। न च छोके तथा बोधोऽनुभूयत इत्यननुभवाचाऽऽक्षेपो नाप्याक्षिप्तस्य शाब्दान्वय इति भावः । किंचैकस्यां निषेधिकियायां पुत्रपातिग्रह-पुत्रदानयोष्ठभूयोरन्त्रये निषेध्यवाक्यभेदापात्तः । न च पुत्रदानविशिष्टस्य पुत्रपरि-बहर्य निवेधेऽन्वयेन विशिष्टान्वयाच वाक्यमेदः । तथा च विशिष्टस्यैव वैशि-इयं स्वी कियवानिवि वाच्यम् । नित्रेषस्य निवेष्यसाकाङ्क्षवया साक्षाच्छ्वस्य

मया विधिः ' इति योगीश्वरस्मरणाच्च । ईदानीं कीदृशः पुत्रीकार्यं इत्याह शौनकः—

पुत्रपरिमहस्यान्वयेनाऽऽकाङ्क्षाया निवृत्ती सत्यामश्रुतस्य पुत्रदानस्यान्वयासंभवेन विशिष्टवैशिष्टचस्य सुतरामनुषपत्तेः । कथं तर्हि 'परस्वत्वापादनस्य च परपति-महं विनाऽनुषपत्तेस्तमप्याक्षिपति ? इति मूछ एव आन्धकारेणोच्यत इति चेत् । तदुपपत्तिस्तद्ग्रन्थव्याख्यानावसरे बक्ष्यते । ततश्च योऽन्यजातीयोऽन्यजातीयस्य पुत्रीभूतस्त नान्यजातीयं पुत्रीकुर्वतोऽपराधो नान्यजातीयस्य पुत्रीभवितुरिति ताड-शस्य पुत्रीभूतस्य निरपराधस्य छहीतुर्धनां शलामामावेऽपि तदुद्रपूर्तिपर्याप्तमपि किंचिद्देयमुचितिमत्याकलय्य प्रासाच्छादनं विहितामिति । एतावतेदं वचनमन्यजाः तीयस्य पुत्रीकरणेऽनुज्ञामात्रस्याप्याक्षेपकं न भवति पत्युत निषेधदाद्वंमेव संपा-द्यति । तदेतन्यया धाष्टर्जनोकं युकं चेद्यासम् । इतरथा ' मनत्वमुच्चैःशिरसां सवीव १ इति न्यायेन श्रीमतां सविधे क्षमा नित्यं कृतसंनिघानैव । यतो ग्रन्थ-कारेण ' नान्यजावीयः पुत्रीकार्य इत्युक्तं तद्तिक्रेष कथम् ' इत्युक्तं ततोऽयमद्द-ष्टचर: कल्पनापयत्नोऽङ्गीकतः । अंशमाजं न तं कुर्यादिति स्वोक्तेऽर्थ ऋष्यन्त-रसंगतिं पद्शंयंस्तमनुकूलयति-असवर्णास्वित्यादिना योगीश्वरस्मरणाचचे-रयन्तेन । पूर्वस्य पूर्वस्याभावे यत्परस्य परस्य पिण्डदानृत्वमंशहरत्वं चोकं तत्त-नयानां सजातीयत्वे सत्येवेति बोध्यामित्यर्थः । दत्तकचन्द्रिकाकारस्तु ' जातिष्वेव न चान्यतः ' नान्यजातीयः पुत्रीकर्तेव्य इत्ययं नियमो न सर्वथा विजातीयानि-वेघार्थः, किंतु सजातीयसंभवे विजातीयनिषेघार्थः । ' असवर्णास्तु मासाच्छाद्-नभागिनः, इति कात्यायनवचनविरोधादित्याह । तस्यायं भावः-नानेन कात्या-यनवचनेनान्यजातीयानां पुत्रीकरणं विधीयते, किंतु पुत्रीक्ठतांस्तानुद्दिश्य मासा-•छादनमागित्वं विधीयते । ततश्च यद्ययं नियमः सर्वथा विजातीयनिवेधार्थः स्याचाई विजावीयपुररीकरणस्यापासिद्धत्वारादुदेशेन यासाच्छादनविधानपनुषप -चामिति विरोधः । एवं च विजातियस्य पुत्रीकरणं विना मासाच्छाद्नविधाना-नुषवत्ति विजातीयपुत्रीकरणस्य च नियमसंकोचं विनाऽनुषपत्तेः सजातीयलाभत्तमवे विजावीयनिषेधार्थो नियम इत्येवं कल्प्यव इति ।

आश्रेदं चिन्त्यताम्—निरुक्तरीत्या निषेधसंकोचनेन परिगृहीतेऽन्यजातीवे स-

विधिः ' इति ' सजातीयः सुतो प्राह्मः पिण्डदातां स रिक्थमाक् ' इति चाऽऽ-हत्य सजातीयस्यैव पुत्रत्वपयोज्यपिण्डद्त्वांशहरत्वाभिधानस्वारस्यभङ्गापातिः । अन्त्येऽपि मासाच्छादनविधानानुपपत्तिरिति चेन्न । नान्यजातीयः पुत्रीकर्तंब्य इति निवेधात् ' यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोऽपि सुतः क्वचित् । अंशभाजं न तं कुर्यान्यन्व दीनां मतं हि तत् ।॥ अत्र चतुर्थंचरणे मन्वादीन।वित्यस्य स्थान शीनकस्येत्यि पाठः । इति वचनेनान्यजातीयस्यांशभागित्वस्य निवेधाद्गोत्रारे -क्यानुगः विण्ड इति नियमात्विण्डद्त्वांशभाक्त्वयोव्यव्यिव्यापकभाक्षाद्व्यापक-निवृत्ती व्याप्यानिवृत्तेरर्थां सद्धत्वादिति न्यायाव्द्यापकां शमाक्तवनिषेधेन व्याप्यपि-ण्डद्रवस्यापि निषेधास्त्र बिजातीये पुत्रत्वानुत्पत्तेः सूचनात् । यथोढायां सगोत्रायां ' असमानार्षगोत्राजाम् ' ( या ० स्मृ० १ । ५३ ) इति पर्युदासात् ' गोगतस्तां परित्यज्य पालयेज्जननीमिव ? इति त्यागपरिपालनयोर्विधानाच्च भार्यात्वमेव नो-लघत इत्युक्तं निताक्षरायां तद्ददित्यर्थः । न चैवं तस्य ग्रासाच्छादनभागित्ववध-नमनुषपनामितरबद्पुत्रत्वाविशेषादिति वाच्यम् । दत्तकपुत्रत्वं नाम पिण्डद्रत्वांशह-रखलेकजयादिदृष्टादृष्टजनकः स्ववंशीयत्वादिलौकिकव्यवहारप्रयोजको शेषः, न तु स्वत्वविशिष्टजन्यपुंस्त्वरूपम् । तस्य दत्तकविधिना गाव्यत्वासंभवात् । तत्र परिगृहीते विजातीये पुत्रीकरणनिषेधो छङ्घनमयुक्तेन दुरदृष्टेन मतिबन्धारपूर् बॅक्रिरीत्या पिण्डदत्वांशहरत्वादिदृष्टादृष्टफलकपुन्तवानुत्पादेऽपि लौकिकव्यवहार -पयोजकथर्गविशेषानुस्यादे प्रमाणाभावात् । 'वंशमात्रकरः स्मृतः १ इति वृद्धया-**श्**वंरुक्यस्मरणात् । अत एव च ग्रासाच्छाद्नभागित्वं व्याजहार कात्यायनस्ते - . पाम् । एवं च कोऽत्र बिरोधः, यद्धछान्यान्यजावीयः पुत्रीकर्तव्य इत्ययं निषेधः सजातीयलामसंमवे विजातीयानिषेवार्थ इति कल्प्येत । नन्वेवमस्तु म्ववंशीयत्वा-दिछै। किकव्यवहारमयोजकधर्मविशेषोरंपादः । परंतु तादशधर्मविशेषोत्पादकपुत्री-करणे कथमस्य पवृत्तिः। अन्यजातीयपुत्रीकरणस्य सर्वथा निविद्धत्वेन निविद्ध य मैक्षावत्पवृत्तेरदर्शनात् । तथा च निवेध संकोच आवश्यक इति चेद्भान्तोऽ-ति । भान्तेः पुरुषधर्मत्वादिति न्यायेनाज्ञानतो छोभादिना ज्ञानतोअपि वा निषिद्धे ममुत्तेर्छोकसिद्धरवात् । तथा च निविद्धेऽप्यन्यजातीयस्य पुत्रीकरणेऽज्ञानादिना प्रवृत्तिसंमवेन विरोधामावाच प्रासाच्छादनविधायकं कात्यायनवचनमन्यजावीयस्य पुत्रीकरणे कथनि साथकं भवतीति मांबः । एवं ताई ' सजातीयः सुती आसः " पिण्डदाता स रिक्थमाक् । तदमावे विजातीयो वंशमात्रकरः स्मूतः ' इति दु-

ख्याज्ञवल्क्यवचनं विजातीयस्य पुत्रीकरणे साधकपस्तु । अनेन विचनेन सर्जीतीयस्य पिण्डदातृत्वरिक्थभाक्त्वमात्रमुकं नतु विजातीयस्य पुत्रीकरणं निषिद्धम् ।
न च सजातीयपद्श्रवणाद्विजातियस्य निषेधोऽभिषेतः । अन्यथा ' सुतो श्रासः '
इत्येतावतेव निर्वाहादिति वाच्यम् । तद्यमावे विजातिय इत्युक्तेः । किंतु ' वंशमात्रकरः स्मृतः ' इति मात्रापदेन तस्य पिण्डदातृत्वरिक्थभाक्त्वे व्यावर्तिते । एवं
चानेन सजातीयसुतालाभे विजातियस्य ग्राह्मता स्पष्टमेवोक्ता । तथा च नान्यजातीयः पुत्रीकर्वव्य इत्ययं नियमो यदि सर्वथा विजातीयनिषेधार्थः स्याचदाऽस्मिन् वचने तद्यमावे क्जितिय इत्युक्तिविरोधः स्पष्ट एवेति ।

अनो च्यते । तदमावे विजातीय इत्यस्य विजातीयो यास इति नार्थः । ताहशार्थकपदादर्शनात् । विजातीयो यासः, स च वंशमात्रकरो बोध्य इति
वाक्यमेदापत्तेश्व । किंतु विजातीयो गृहीत इत्यर्थो बोध्यः । 'यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोऽपि सुतः क्वाचित् ' इत्यनेनैकवाक्यत्वस्थात् । अन्यथा अत्यन्तरकल्पनागौरवं स्यात् । विजातीयो गृहीतश्वेत्स वंशमात्रकरः स्मृत इत्यर्थोपपत्तेवाक्यमेदोऽपि न भवति । न च ताहशार्थकपदस्याप्यदर्शनात्ताहशोऽध्यर्थो वक्तुमशक्यः । अध्याहियत इति चेत् ' तजातीयः सुतो यासः ' इति पूर्वपकान्तानुसारेण यास इत्यस्यैवाध्याहारोऽवानुवृत्तिवां समुचितेति वाच्यम् । विजावीयपरिग्रहस्य सर्वथा निषद्धत्वेन तद्ययाहारस्य तदनुवृत्तेवांऽयोग्यत्वाच संबन्यः । न च निषद्धत्वादेव गृहीत इत्यस्याप्ययोग्यत्वम् । ज्ञानतोऽज्ञानतो वा निवेधमुख्य पवृत्तेर्लोकसिद्धत्वादिति दत्तोत्तरत्वात् । एवं चेतद्वचनवलादिष विजातीयस्य पुत्रीकरणे शास्त्रीयत्वपत्याशा न कर्तव्येति दत्तकमीमांसाकारस्याभिभिमाय इति भाति ।

'मेधाविधिस्तु मार्यात्ववदृदृष्टरूपं दत्तकत्वं होमसाध्यम् ' इत्युक्तवान् । सिन् याश्च होमासंभवस्वधाऽपि वतादिवाद्विपद्वारा होमं कारयोदिति हरिनाधादयः । संबन्धतस्वेऽप्येवम् । एवं शूद्रस्यापि । 'स्वीशूद्राध्य सधर्माणः ' इति स्मृतेः । अत एव शूद्रकर्तृकहोमा विपद्वारेव पराशरेणोकः । 'दक्षिणार्थं तु यो विपः शूद्रस्य जुहुयाद्वविः । ब्राह्मणस्तु भवेच्छूदः शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत् ' ॥ अत्र माधवाचायः—'यो विपः शूद्रदक्षिणामादाय तदीयं हविः शान्तिपृष्टशादिसिद्धमे वैदिकेमन्त्रीजुंहोति तस्य विपस्येव दोषः । शूद्रस्तु होमकतं स्रभेतेव ' इति ब्यान् स्वक्षे ' इति निर्णयसिन्धो तृतीयपरिच्छेदपूर्वार्धे दत्तकविधिनिरूपणे मट्टक्सन छाकरेणोकं तत्तत एवावगन्तव्यम् । विस्तरभीतेर्नेह व्याख्यायते । एतेन ' बास-णेन वैदिकविवाहसंस्कारपूर्वकं शूदाय दत्तायां स्वकन्यायां कथमि कीदृशमिष भायत्वं नोत्पद्यत इति तस्याः पुनरन्येन वरेण सार्कं विवाहो भवत्येव । तत्र न किंचिद्वाधकम् । अत एव च ताइशाविवाहस्य वैधावं दुरपह्नवम् १ इति मछपन्-परास्तो वेदितब्यः । ब्राह्मणेन गृहीते शूद्रपुत्रो वैदिकमन्त्रकरणकहोमसाध्यादृष्टरू-पदत्तकपुत्रत्वोत्पादवच्छूद्रेण वैदिकविवाहसंस्कारपूर्वकं गृहीतायां बाह्मणकन्यायां भागीत्वोत्पत्तेः पतिबन्धकाभावेनावश्यंभावात् । अत्र भागीत्वं नोत्पद्यत इति वदन न्यादी पष्टब्य:-किं नाम भार्यात्वं किंच तस्योत्पादकं किंच तन्निरूपक्रमधिकार्या-दीति । तत्र (या ० स्मृ० १ । ५२--५३ )गतमिताक्षराव्यायां बाळं-मद्दाः-- ' पाणिग्रहणादिसप्तपद्यन्तो विवाहसंस्कारो भार्यात्वोत्पादकः । भार्यात्वं र्चं त्रिविषदृष्टोदृष्टजनक आश्रमसंपत्त्या तद्भावपयुक्तदोषाभावजनकतादृशसंस्का-रजन्यंधर्मविशेषः १ इत्याहुः । रति-पुत्र-मिथुनसाष्यधर्मरूपं तिविधं दृष्टमथ च वाहशसंस्कारजंन्यातिशयरूपमदृष्टमित्यनयोर्जनकः, किंच गृहस्थाश्रमाभावमयोज्यो यो दोवस्तद्भावस्य पयोजको यस्तादृशविवाहं संस्कारजन्यो धर्मविशेषस्तद्भार्या श्वरक्तामिति तद्रथीः । तादृशधर्मविशेष एव च दृष्टादृष्टादिफलक्भायीत्वव्यवहा-रपयोजक इति यावत् । यथा दिजेन देवामिदिजसाक्षिकमूढायां सगोत्रत्वादिदो-परहितायां द्विजकन्यायां तादशिवविहसंस्काराद्योऽदृष्टोऽतिशय उत्पन्नस्तेनेयमस्य भार्यांऽपं चास्याः पतिरिति व्यवहारो जायते तद्वच्छूदेणोढायां दिजकन्यायां ताहशिववाहसंस्काराधीन इयमस्य भार्येति व्यवहारः स्यादेव पंरिगृहीते शूदपुत्रे पुरनारविषव । न च शूदस्य वैदिके कर्पण्यनाधिकार इति वाच्यम् । पुनदातुः शुदस्यापि दानहोमाङ्गनन्त्रोध्वनधिकारात् । दक्षिणामादाय वैदिकमन्त्रीः शुदस्य हिषि हूपमाने सति तस्य तत्फलमागित्वस्य माधवाचार्वेरुक्तत्वाच । एवं दिज-कन्यात्रभुद्दोढारे शूद्रे वेदमन्त्रसाध्यफ उसंबन्धाव १ येभावात्। न च तत्र दक्षिणा-मादायेत्युक्तं विवाहे तु न शूदात्कन्यादात्रा दिजेन दक्षिणाऽऽद्त्तेति वाच्पम्। तत्र दक्षिणादानस्यावैदिके वैदिकमन्त्रैः संस्कारकरणमवृत्तिसाधनोपक्षणत्वात् । अवैदिके वेदमन्त्रकरणकसंस्कारकरणे प्रवृत्तिश्च धनादानेन, स्नेहादिना तेन वि-नाऽपि, कोधादिना, भानत्योपकारेच्छया वा, येन केनापि पकारेण भवतु बेदम-च्छासाध्यक छँसंबन्धः शुद्रस्य माध्य एवेत्यत्रा तात्पर्यात् । नहि दक्षिणापनादायो -पकारार्थे वेदमन्त्रीः शुक्रवाणनं केषामपि तान्त्रिकाणां निर्देष्टमिति समतम्।

न च शूदस्य द्विजकन्यायाः पतिमहे, द्विजस्य च शूदाय कन्यादानेऽधिकाराभा-वेनानाधिकारिणा कतमकतमेवोति रीत्या न तत्र भार्यात्वमुत्पद्यत इति वाच्यम् । मासणस्य शूद्रपुत्रपरिमंहे, शूदस्य च बालणाय स्वपुत्रदानेअधिकाराभावाविशे-षात् । किंच ब्राह्मणस्य सुरापानिनेषधात्तत्र ब्राह्मणोऽनिवकारी सोऽपि यथेच्छं सुरां पीत्वाऽपि शुद्ध एव स्थात् । तथा ' शूदां शयनमारोप्य बाह्मणो यात्यधो-गतिम् १ इति स्मृतेः शूद्रागमने बाह्मणोऽनधिकारीति यथेष्टं शूद्रावक्शासवामोद-माझायांपि निर्धूततण्डुल इव शुद्ध एवेति सर्वोऽपि मायश्चित्तविधिरनर्थक इति बहु व्यार्कुछी स्यादिति महदेतत्वाणिडत्यमाविष्कतमायुष्पता । तस्मात्सगोत्रादिवि-बाहे ' असमानार्षगोत्राजाम् ' इति पर्युदासात्तस्यास्त्यागपालनयोर्विधानाच त्रि-विधदृष्टाभावेन संस्कारजन्यादृष्टस्य च त्यागपालनादिसंयुक्तो यो निषेधस्तदुल्लङ्घ-नजनितेन दुरदृष्टेन पतिबन्धात्तस्यामनुत्वादात्तादृशमार्यात्वानुत्वादेऽपि ताहशदो-षाभावजनकं तु तद्भार्यात्वपस्त्येव । अत एव वाग्दत्तावत्युनर्न विवाहः ' इति बार्ळभट्टोकेर्द्विजेन दत्तकत्वेन परिगृहीते शूदपुत्रे 'नान्यजातीयः पुत्रीकर्तव्यः ? इति निषेधात् ' अंशभाजं न तं कुर्यात् ' इति निषेधाच्च पिण्डद्रतादिदृष्टाभा-वैन दत्तकविधिजन्यादष्टस्य च निवेधातिक्रमजनितेन दुरदृष्टेन पतिबन्धाद्दृष्टादृष्ट-फलकपुत्रत्वानुत्वादेऽपि यथा वैश्वमात्रकरत्वपयोजकं तत्पुत्रत्वमस्त्येव । अन्यथा तस्य ग्रासाच्छादनभागित्वविधानानुपपत्तेः। तद्वत् 'सवर्णः श्रोत्रियो वरः ' 'सवर्णी सक्षणान्विताम् ' इत्यसवर्णनिषेधात् ' शूदां शयनमारोप्य बाह्मणी यात्यधोगतिम् ' इति मनुस्मृतेस्त जुल्बन्यायात् ' शूदं शयनमारोप्य बाह्मणी यात्यधोगतिम् ' इति शूद्रगमने दोषोक्तेः शूद्रस्य स्वतो वेदाधिकाराभावेन च शूद्रेणोढायां द्विजकन्यायां त्रिविधदृष्टाभावेन संस्कारजन्यादृष्टस्य च निवेधाति-क्रमजानितेन दुरदृष्टेन पतिबन्धात्तादृशमार्यात्वानुत्वादेऽप्याश्रमामावपयुक्तदोषाणा-ममाव मयोजकं तु तद्भायित्वमस्त्येव । तद्नुत्वादे न किंचिद्वि प्रमाणं पश्याम इति सगोत्रोढावच्छूदोढाया अपि द्विजकन्याया न पत्यन्तरेण विवाहो मवितुं युकः। यञ्चोकं शूद्रस्य वेदे कन्यापतिम्रहे चाधिकारामावः । द्विजस्य तु वेदे कन्यामतिमहे चाधिकार इत्युमयोर्विशेषाच सगोत्रोढावच्छूदोढायां ताहशदोषा-मावमयोजकपि तद्रयत्तुपहेंवीति । तद्धालपतारणपात्रियतितुच्छम् । यदि कं-विद्पि विशेषमनुपादाय दिजस्य कन्याप्रविम्हे अभिकार इत्युच्यते तदा तद्वच्छू-द्रस्यापि कन्यामतिम्रहे अधिकारो अस्तीति शूदस्य कन्यामतिमहे अधिकाराभाव इति नैकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं कदाचन । बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं प्रयस्नतः ॥ इति ।

एक एव पुत्रो यस्यत्येकपुत्रस्तेन तत्पुत्रादानं न कार्यम्। न त्वेवैकं पुत्रां द्यादिति विसिष्टस्मरणात्। अत्र स्वस्वत्विनवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वा-पादनस्य च परप्रतिग्रहं विनाऽनुपप-चेस्तमप्याक्षिपति। तेन प्रतिग्रहं निषेधोऽप्यनेनैव सिध्यति। अत एव विसिष्टः—न त्वेवैकं पुत्रं द्यात्प्रतिगृहणीयाद्वेति। तत्र हेतुमाह—स हि

दुर्वचम् । यदि तु ' सवणां भाषां मुद्दहेत् ' इत्युक्तेः श्वदस्य द्विजकम्यापितिम्रहेऽिषकारा नास्तीत्युच्यते चेत् । ' अत्तनानार्षगोत्राजाम् ' इति पर्युदासाद्द्विजस्यापि
तगोत्रजकन्यामितम्हेऽधिकारो नास्तीति समनेव । वेदाधिकारिवयये तु ताक्षाद्वेदाधिकाराभावेऽपि ' दक्षिणार्थं तु यो विमः श्वदस्य जुहुयाद्विः । मासणस्तु
भवेच्छ्वः श्वदंस्तु बाह्मणो भवेत् , इति स्मृतेर्नाधवाचार्थैः श्वदस्य वेदमन्त्रसाध्यकर्मजन्यफलभागित्वमितपादनेन पूर्वमेव दत्तमुत्तरम् । एवं च सगोत्रश्वद्वयोर्वरयोः
कथमपि कीदृश्यमिप वैलक्षण्यं सुरगुरुणाऽपिः दुर्वचिमिति सगोत्रोढावच्छ्द्रवेढायामिप तादृश्वाभावमयोजकं भाषांत्वमस्त्येवेत्यासेतुद्दिमाचलं सर्वाशिष्टानां निबच्यूणां च संमतामिति निश्वभचम् । तथा च शूद्रेणोढायां द्विजकन्यायां भाषांत्वानुत्पादात्तस्याः पत्यन्तरेण विवाहो भवत्येवेति वचनं महत्साहसमेवत्यलं
विस्तरेण ।

अथ की हेन पुत्रो देशः केन च न देय हत्याकाङ्क्षायामाह शीनक एव-नेकपुत्रेणिति । एक एव पुत्रो यस्येत्यवधारणगर्भी वहुत्रोहिः । ताह शेन पित्रादिना तस्येकस्येव पुत्रस्य दानं न कर्तव्यम् । अत्रव्यन्तरसंगितं पद्श्यमाह—न
स्वेविकमिति । एकस्य पुत्रस्य दानं स्ववंशक्षयापादकत्वाच युव्यत इति भावः ।
अत्रेदं बोध्यम्—दानं नाम स्वकीयस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्त्यनुकूछो व्यापारः । स्वं देवद्त्तः । तिन्रह्मपितं यत्पुत्रगतं स्वतं ममभावस्वव्यावृत्तिपुरःसरं दात्रवेक्षया परोऽन्यश्चेत्रादिः पितमहीता तिन्नह्मपितं यत्पुत्रनिष्ठत्वेनोत्पाद्यिष्यमाणं
स्वत्वं तस्य योत्पत्तिस्तद्नुकूछो दास्पामीति संकल्पह्मपो यो देवद्त्तिष्ठो व्यापारः
स्व दानपदार्थं इति तद्र्थः । ताहशपरस्वत्वोत्पत्तिश्च परकर्त्तकपतिम्हमन्तरेण न
सिच्यति । न हि पुत्रदानं करिष्य इत्येतावता परस्वत्वमुत्पद्यते । किंतु दीयमानं
पुत्रं यदि परः पितगृह्णाति तदेवोत्पद्यत्त इति दानिक्रयया पितमहोऽपि नान्तरी-

संतानाय पूर्वेषामिति । संतानार्थत्वाभिधानेनैकस्य दाने संतानाबि-च्छित्तिः प्रत्यवायो बोधितः । स च दातृप्रतिश्रहीत्रोरुभयोरप्युभयशे-षत्वात् । यज्ञ स्मृत्यन्तरम्—

सृतस्यापि च दाराणां विशित्वमनुशासने। विक्रये चैव दाने च विशित्वं न सुते पितुः॥ इति। यच्च योगिश्वरस्मरणम्—देयं दारसुताद्दत इति। तदेकपुत्रविषय-

यकतयाऽऽक्षिण्यते । ततश्च न दद्यादित्यनेनैवैकपुत्रदानस्येवैकपुत्रपातिग्रहस्यापि
निषेधः सिष्यतीति । तदेतत्स्पष्टमुकं विसष्ठेन—न तेवैकं पुत्रं द्यात्पितगृहणियादेति । एवं चैतद्वसिष्ठवचनपामाण्यादेव नैकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानित्यत्रत्यदानपदार्थेन पितग्रहाक्षेपः । आक्षिप्तस्य च तस्य शाब्देऽन्वय इति भावः । एकपुत्रदानपितग्रह्योनिषेधे हेतुं पद्शैयन्नाह—स हि संतानायोति । अत्र पुत्रस्य संतानार्थत्वकथनेनैकस्य पुत्रस्य दाने वंशव्छेदकरणजन्यः पत्यवायः स्चितः । तः
चैकपुत्रदातृपितगृहीत्रोहमयोरपि भवति । 'स हि संतानाय पूर्वेषाम् ' इति
हेतुवाक्यस्येकपुत्रदानिष्धस्येकपुत्रपातिग्रहानिषेधस्य चेत्युमयोर्हेतुमतोः शेषत्वादित्यर्थः । पुत्रदातिकपुत्रदानेन स्ववंशोच्छेदकारणीभूतः संवृत्तः, पितग्रहीताऽपि
तादशैकपुत्रस्य पतिग्रहेण तदंशोच्छेदकारणीभूतः संवृत्तः इत्युमयोरपि वंशच्छेदपत्यवायो भवतीति भावः ।

नन् 'बहु पुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं पयत्नतः ? इति पुत्रदानकर्तव्यतोका । परंतु साऽयुक्ता, स्मृतिषु पुत्रदानस्य निषिद्धत्वादित्या श्रङ्ग्य निषेधस्य विशेषपरत्वं व्यवस्थापयन्तादो तन्त्रिषकस्मृतिं पद्रश्यित—सुतस्यापि चेति । अयमर्थः—अनुशासने दृष्टादृष्टार्थशिक्षणे सुतस्याथ च दाराणां पित्रवीनत्वं भवति । परंतु द्वानेऽथ च विक्रये सुतस्य पित्रवीनत्वं नास्तीति । अत्र सुत इति षष्ठयर्थं सप्त-मी । सुतस्येत्यर्थः । सुतस्येति च दाराणामप्युपत्रक्षणम् तथा च सुतानां दाराणां च दाने विक्रये वा पितुरिषकारा नास्तीत्यनेन पुत्रदानं निषद्धिमिति भावः । देयं दारसुताद्दते ? (या ० स्मृ ० २ । १७५) इति वदता याज्ञवल्क्येन तु पुत्रदाराणामदेयत्वं स्पष्टमेवाभिहितम् । परिहरित—तद्केति । यस्येक एव पुत्र-स्वाद्यीकपुत्रदाने पूर्वोकः पुत्रदाननिषेध इत्यर्थः । एकपुत्रदानस्य वंशोच्छेदका-रिलादिति भावः । नतु सर्वथा पुत्रदाननिषेधः । तथा सति पुत्रदानविधिवरो-धापनेः । पुत्रदाननिषेध एकपुत्रविषयकः । पुत्रदानविधिस्तु बहुपुत्रविषयक इति

म् । कदाचन-आपदि । तथा च नारदःनिक्षेपः पुत्रदारं च सर्वस्वं चान्वये सित ।
आपत्स्वापि हि कष्टामु वर्तमानेन देहिना ॥
अदेयान्याहुराचार्या यच्च साधारणं धनम् ॥ इति ।

इदमप्येकपुत्रविषयमेव। वासिष्ठशौनकैकवाक्यत्वात्। तर्हि केन पुत्रो देय इत्यत आह—बहुपुत्रेणेति। बहवः पुत्रा यस्येति स बहुपुत्रः। नैकपुत्रोणेति निषेधादि द्विपुत्रास्येव दानप्राप्तौ यद्वहुपृत्रोणेत्युच्यते तदिद्वि-पुत्रास्यापि तत्प्रतिषेधाय।

विभिनिषेषयोभिन्नविषयत्वान विरोध इति भावः। तदुकं 'बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रद्गानम् ' इति । कदाचनिति । आपद्यभीत्यर्थः । तत्रैव ममाणं मदर्शयना-इ—तथा च नारद इति । (या ० स्मृ ० २ । १७५ – १७६ ) श्लोकटी-कायां भिताक्षरायां विज्ञानेश्वरेणोख्नते — निक्षेपः पुत्रदारं चेत्यादिवचने ऽदेयवस्तुपित-पादके 'आपत्स्वापे हि कष्टासु ' इत्यभिषानात्कदाचनेत्यस्य निक्रकोऽर्थो युक्त इति भावः । नन्वनेन नारदवचनेनाविशेषेण पुत्रस्यादेयताया उक्तत्वाद्बहुपुत्रक-तृंकपुत्रदानम्प्ययुक्तभित्याश्च इत्याद्वचनेनाविशेषेण पुत्रस्यादेयताया उक्तत्वाद्बहुपुत्रक-द्वानम् । 'नेकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्र-द्वानम् । अन्यथा श्रुत्यन्तर्कल्पन-पाऽतिगीरवं स्यादिति भावः ।

ननु बहुपुत्रेणिति न वक्तव्यम् । एकपुररकर्तृकपुररदानस्य निवेधेन व्यादिषुत्रकाणां पुत्रदानेऽपातिबन्बादनायासत एवं बहुपुत्रकर्तृकपुररदानस्य सिख्रत्वात् । तचूत्र्यमानं 'सिखे सत्यारम्भो नियमार्थः ' इति न्यायेन दिपुत्रकस्य पुत्रदानं
निवर्त्यति । पुत्रद्वयमध्य एकस्य पुत्रस्य दाने छत एक एव पुरर उर्वरित इति
स्वस्यकपुररवन्त्वं संपद्यते । एकपुररवन्त्वं नापुररत्वसममेव । एकपुत्रे। ह्यपुररो मे
मतः कौरवनन्द्वन । एकं चक्षप्याऽचक्षुनांशे तस्यान्ध एव हि ॥ इति मीक्नमुदिश्य श्रेवनोक्तेः । एवं च तादृशेन पुररवता पुत्रदानं कर्तव्यं मवति येन पुत्रदानेन स्वस्य सर्वधाऽपुररत्वमेकपुत्रत्वं वा न घटेत । एकपुत्रेण पुत्रदाने छते स्वस्य
निर्वशः स्यादिति स्पष्टमेव । पुत्रद्वयवता पुत्रे दत्ते सति यद्यप्येकपुररदानवरस्यः
पतः साक्षान्विविश्वं न भवति तथाऽप्पुवंरितस्यकस्य यदि कदाविद्वद्विद्विविषक्षानाः
चाः स्यादिति स्पष्टमेव । पुत्रद्वयवता पुत्रे दत्ते सति यद्यप्येकपुररदानवरस्यः
पतः साक्षान्विविश्वं पसञ्यविति मावि सांमावनिकं निर्वश्वः पर्याद्विष्याप्येकपुः

## एकपुत्रो ह्यपुत्रो मे मतः कौरवनन्दन । एकचक्षुर्यथाऽचक्षुनांशे तस्यान्ध एव हि ॥

इत्यादि भीष्मं प्रति शंतनूक्तेः । बहुपुत्रेणेति पुंस्त्वश्रवणात्स्रियाः पुत्रदानप्रतिषेधः । अत एव वसिष्ठः-न स्त्री पुत्रं द्यादिति नैरपेक्ष्यश्र-

तेणेव पुत्रद्वयवताऽिष पुत्रदानं न कार्यम् । न केवछं साक्षानिर्वेशता पुत्रदानमतिबन्धिका किंतु निर्वेशतासंभावनाऽिष पुत्रदानमितविन्धकेत्यर्थः । तदेतदेकचक्षुदृष्टान्तेन शंतन्वत्या स्फोरितम् । तथा च यत्र पुत्रदाने मात्यक्षिकी सांभावनिकी
वा निर्वेशता न घटेत ताद्दशेनेव पुत्रवता पुत्रदानं कर्नुमहामिति मनस्यनुसंधायोकम्—बहुपुत्रण कर्तव्यमिति । बहुपुत्रकर्तृकपुत्रदानस्थले न मात्यक्षिकी निवैशता घटितुमहाति । एकस्मिन् दत्तेऽिष पुत्रद्वयावशेषात् । नाषि सांभावनिकी,
पुत्रद्वयावशेषादेवेति बोध्यम् । पुंस्त्वश्रवणादिति । बहवः पुत्रा यस्य पुत्र
स्त्यर्थे बहुबीहो छते पुंस्त्विशिष्टार्थमितिपादकाद्वहपुत्रशब्दान्त्तीयेकवचने टामस्यय स्नादेशे च बहुपुत्रेणेत्यस्य सिद्धत्वात्पुंस्त्वश्रवणामित्यर्थः । पुंस्त्वश्रवणेन च
बहुपुत्रस्य पुंत्र एव पुत्रदानाधिकारावगमादथ च पुंस्त्वश्रवणेनेव पुत्रदानंविधी
कर्तृत्वेन स्निया असंवन्धस्य स्फोरणाच स्नियाः पुत्रदानपितेषेधः पर्यवस्यतीस्वर्थः ।

ननु बहुपुत्रेणिति पुंस्त्वश्रवणारपुत्रद्वानाविधी कर्तृत्वेन स्नीसंबन्धी नास्तीत्युक्तं तम युज्यते । बहुपुत्रथ बहुपुत्रा चेत्येनं स्निया सह पुंस उक्ती विवासितायां 'पुमान् स्निया ' (पा० सू० १ । २ । ६७) इत्येक्र गेषे छते स्नीसंबन्ध-संभवादिति चेन्न । तथा सत्येक्र गेषेण वहुपुत्रा, इति स्नीवाचक शब्दस्य निवृत्ताव-पि यः शिष्यते स छुप्यमानार्थाभिधायीति न्यायेन छतेक्र गेषाद्वहुपुत्र शब्दाद्वि-वचनं छतं स्यात् । तत्तु न छतं, किंत्वेक वचनमेव छतम् । तस्मादेवं ज्ञायते यत्यु-वद्मानिधी कर्तृत्वेन स्नीसंबन्धो नास्तीति । नन्वेषं स्नियाः पुत्रदानाधिकार प्रव नास्तीति बक्तुमुचितं, कथमुकं 'स्नियाः पुत्रदानमितिषेधः ' इत्या शङ्क्याऽऽह—वस्तिवि वक्तुमुचितं, कथमुकं 'स्नियाः पुत्रदानमितिषेधः ' इत्या शङ्क्याऽऽह—वस्ति । तथा चानेन पुत्रदानस्य निषेधान्तिषेधः रयुक्तित्यर्थः । एवं च निषाद्वश्यपतिन्यायेन निषेधान्ययानुपपत्या स्नियाः पुत्रदानाधिकारोऽस्तीति सिष्यति । स चाधिकारो मत्रेनु ज्ञासापेक्ष स्तिन्यरेक्षो वेति वीक्षायां बहुपुत्रेणेत्यत्र वृद्धस्य स्वाति स्तिवि स्ति

वणात् । भर्त्रनुज्ञाने तस्या अप्याधिकारः । तथा च वसिष्ठः-अन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुरिति । यजु दद्यान्माता पिता यं वेति, यच माता पिता
वा दद्यातामिति मातुः पितृसमकक्षतयाऽभिधानं तदपि मेर्त्रनुज्ञानविपयमेव ।

श्रवणेन भर्तृतिरपेक्षायाः स्थियाः पुत्रदानमतिषेधश्रवणात्तदन्यथानुपपत्त्या कल्प्य-मानः पुत्रदानाधिकारोऽपि भर्तृनिरपेक्षाया एव कल्प्यत इति केचिद्दरन्ति । न च निरुक्तपुत्रदाननिषेधकवसिष्ठवाक्येऽमेऽन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुरित्युक्तरवेन भर्तनुज्ञाया अर सच्वे न स्त्री पुत्रं दद्यान्, भर्तनुज्ञायाः सच्वे तु दद्यादित्यर्थपतीत्या भन्नेनुज्ञासा-पेक्ष एव स्त्रियाः पुत्रदानाधिकारो न तिनरपेक्ष इति वाच्यम् । 'न सी पुत्रं द्यात्मतिगृह्णियाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः १ इत्येवं मितगृह्णीयाद्वेत्यनन्तरमन्यत्रानु-ज्ञाद्धर्तुरित्यस्य पिठतत्वेनानन्तरत्वात् 'न मितिगृह्णीयात् ' इत्येननैव तदन्वयो न व्यवहितेन 'न स्त्री पुत्रं दद्यात् ' इत्यनेनेति तदाशयात् । न चैवं स्थियाः स्वातन्त्रवेण पुत्रदानाधिकाराङ्गीकारेअपि तस्य न स्वी पुत्रमित्येनेन निषेधात्तदङ्गी-कारो विफलः स्यादिति चेत्-उभयोश्यारिताध्याय विषयभेदः कल्पते । स्वात-न्ध्येणाधिकारो विधवाविषयकः । निषेधस्तु सधवाविषयक इति । एवं चात्र मर्वे पत्न्यनुपत्यभावेअपि मर्तुः स्वातन्त्रयेणाधिकारः । पत्नी तु जीवतु म्रियतां वा । वधा परन्या अपि स्वातन्त्र्येण पुत्रदामाधिकारः । तत्रायं विशेष:-यदि भर्तां जीवित तदा 'न स्त्री गुत्रं द्यात् 'इति निषेधः पवर्तते । यदि च मृतस्तिहि निवेधी न पवर्वत इत्यर्थात्स्त्रया भर्तुंगरणोत्तरं स्वातन्त्रवेणाधिकारः । भर्तां चा-नुज्ञां दत्त्वाऽद्त्त्वा वा मृतो भवत्विति । दद्यान्याता पिता यं वेत्यादि न पुत्रद्दान-विभायकम् । यच्छन्द्वाटितत्वेन यच्छन्द्रयोगः माथम्यमित्याद्युदेशयस्यापित्यु-कोद्देश्य छक्षणाकान्तत्वात् । तच्छ ब्द एवकारश्व स्वादुवादेय छक्षणानिति छक्षणानु-सारेण तच्छब्दघटितत्वेन ' स ज्ञेयो दत्तिमः सुतः ' इत्यस्य विधेयत्वावगमाचा । 6 शुक्रशोणिवसंभवः पुत्रः १ इति वसिष्ठवचनं न स्वातन्त्रवेण पुत्रदानविधायकं, किंतु परस्परानुज्ञान वानेक्षापित्यके वक्ष्यते । रतदाश्यपेनेव चोकं मुले-न स्ती पुत्रं इद्यादिति नैरवेक्ष्यश्रवणादिति । अन्ये तु व्यवहितत्वेऽपि 'न स्ती पुत्रं दद्यात् ? इत्येत्रेवान्त्रशानुज्ञानाद्भर्तुरिरयस्य संबन्धः । अन्यथा 'द्यान्याता विता यं दा स क्षेपी द्शिनः सुतः ' इति वस्तव्यासवचनेन ' माता पुत्रं दद्यात् ' इति विषेः क्षरवात् ' न भी पूर्व द्यात् ' इति निरपेक्षनिषेधाः पोडशिमहणामहणवादै-

कस्पापात्तः स्यात् । विकल्पश्च नेष्टः । अष्टदोषग्रस्तत्वात् । कथं तर्हि बोहियय-बाक्ययोर्विकल्प आश्रित इति चेत् । गत्यन्तराभावादिति गृहाण । तदुक्तप्-एव-मेवोऽष्टदोषोऽपि यद्बीहियववाक्ययोः । विकल्प आस्थितस्तत्र गतिरन्या न वि-धते ॥ इति । अतः <sup>१</sup> न स्त्री पुत्रं दद्यात् १ इत्यनान्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुरित्यस्यान्व-येऽनुज्ञाता माता पुत्रं दद्यादननुज्ञाता च न दद्यादित्थर्थाच विकल्पमसाकिः। 'स्नी पुत्रं पितगृह्णीयात् ' इति विष्यभावेन ' न पितगृहणीयात् ' इत्यत्रान्यत्रानु इति नाद्धतुरित्यन्वयस्य निष्फलत्वात्। न च ' न श्ली पुत्रं प्रतिगृह्णीयात् ' इति पुत्रमतिम्रहानिषेधान्यथानुपपत्त्या पुत्रदानाधिकारवत्स्त्रियाः पुत्रमतिम्रहाधिकारोऽपि त्तेरस्थतीति वाच्यम् । स्त्रियाः पुत्रपतिग्रहाधिकारकल्पने पयोजनामावात् । यथा पुत्रदानाधिकारकरूपनस्य ' माता पिता वा दद्यातां यम्० ? इत्यादी पुत्रदानानु-बादः फलं तथा पुत्रामितग्रहाधिकारकल्पनस्य न किंचित्फलं संभवतीत्यथेः । न च ' न स्त्री पुत्रं पतिगृह्णीयात् ' इति पतिग्रहनिषेधोपपत्तिरेव फरामिति वा-च्यम् । पुत्रमतिम्रहाधिकारं मकल्प्य तस्य निषेधकरणापेक्षया ' मक्षालनादि पद्धास्य दूरादस्पर्शनं वरम् १ इति न्यायेन ' न पतिगृहणीयात् १ इति निवेधा-करणस्येव छघुत्वेन युक्तत्वात् । न च ' पिण्डोदकाकियाहेतोनांपसंकीर्तनाय च ? इति पुत्रमतिम्रहं मत्युक्तस्य पिण्डोदकदानादिहेतोः पुरुषं मतीव स्त्रियं मत्यप्यवि-शेषात्तस्याः पुत्रमतिम्हाधिकारः सिध्येदिति वाच्यम् । यथा हि-चातुर्मास्ये श्रुयते ' शूर्पेण जुहोति तेन सनं कियते ' इति । अत्र तेन सनं कियत, इति वाक्यं हेतुविधायकम् । हेतुबोधकहिशब्दघटितत्वात् । शूर्पेण होमः कुतः कारणादित्याकाङ्कायां यतस्तेनानं कियतेऽतः कारणाच्छूर्पेण होषः कर्वव्य इत्युकी यद्यक्ताधने तत्तव्योगसाधनमिति उभ्यते । अनसाधनत्वस्य हेती: शूर्वं इव स्थालीपिठरादिष्वप्यविशेषात् । एवं चानसाधनत्वातस्थालीपिठरा-दीनामि होमसाधनत्वं पाप्तम् । परंतु शूर्यस्य यद्धोमसाधनत्वं तच्छ्रीतं शूर्यणेति वृतीयया तद्वगमात् । स्थाछीपिठरादीनां त्वानुमानिकम् । ततथ केन साधनेन होनः कार्यं इत्येवं होनस्य साधनाकाङ्क्षायां शूर्वेण जुहोतीत्यनेन पत्यक्षश्रुते-नाऽऽनुपानिकस्य वाधात्तेन स्वनिति हेतुः स्थालीपिठरादी न पवर्तत इति ति-द्धान्तितं पूर्वभीभांसायां पथमाष्यायगतद्वितीयपादस्य तृतीयेऽधिकरणे । तद्दरपञ्च-वस्थछे विण्होदकदानादिः पुत्रपातिमहहेतुः ' अङ्गादङ्गात्संभवसि ' इत्यादिपवि-मस्यक्तमन्त्रवाठानिधकारेण बाधिवत्वात्सियां न पवर्तत इत्यस्येव वक्तुं युक्तवात्।

न च ' अपुनेणैव कर्तव्यः पुत्रपतिनिधिः सदा ' इति धचनेनापुत्रमुद्दिश्य पुत्रम-तिनिधिकरणं पुत्रमतिग्रह इति यावत् । विधीयत इति पुंस्त्वस्योद्देश्यविशेषणत-याऽविवंक्षितत्वेनापुत्रया पुत्रपतिनिधिः कर्तव्य इत्येवमर्थपर्यवसानात्स्त्रयाः पुत्रप-विष्रहाधिकारः सेत्स्यवीति वक्तव्यम् । तेन वचनेन न केवछं पुत्रामित्रहो विधी-यते, किंतु पुत्रपतिग्रहवद्पाप्तत्वात्तत्कर्तृत्वेनापुत्रोऽपि विधेष एवेष्यते । न नैवमु-मयविधाने विधेयभेदाद्वाक्यभेदः स्यादिति वाच्यम् । अपुत्रकर्तृकपुत्रपातिमहः कर्तं अपतया विधीयत इति विशिष्टविषे राहतत्वात् । विशिष्टविषी च विशेषणवि-धिरार्थिक इति पुंस्त्वस्य विधेयविशेषणत्त्रभेवेति क्रत्वा पशुना यजेतेत्यत्र विधेय-पशुगतपुंस्त्वस्येवापुत्रगतपुंस्त्वस्य विवक्षाया आवश्यकत्वेनापुत्रथा पुत्रपतिनिधिः कर्तेव्य इत्येवं स्नीकर्तृकपुत्रपातिग्रहाविधिरुचेतुं न शक्यः । तस्माचास्ति स्नियाः पुत्रपातिम्रहाधिकारः । न चैवं 'न पतिगृह्णीयात् ग्राति निवेधो व्यर्थः स्था-दिति वाच्यम् । रागपाप्तपुत्र पतिग्रहपतिषेधेन 'न स्त्री पुत्रं पतिगृहणीयात् ? इति निषेधस्य तार्थक्यादित्याद्यः । एतन्नेते भर्त्रनुज्ञातापेक्षः कियाः पुत्रदानाधि-कारः । भर्जनुज्ञापेक्षा च मर्तुसत्त्वे भर्तृजीवन इशायापिति यावत् । अन्यथा 'द्-द्यान्पाता पिता वा यम्० १ इति वत्सव्यासवचने मातुः पितृसमकक्षतयाशमिधानं विरुष्येत । एवं च मातापित्रीरुभयोजीवतोर्यथा पतन्या भर्तनुपत्या दातृत्वं तथा पत्युरि परन्यनुमत्येव दातृत्वं पतियहीतृत्वं च । कथंचित्तदनुमत्यमावेऽत्यन्तापदि परयुः स्वातन्त्रपमि । परन्यास्तु परयी जीवति सैनिहिते घोषिते वा तदनुमरयेष दातृत्वम् । तत्रवानुज्ञानाभावे 'न स्त्री पुत्रं दद्यात् ' इति निवेधः । मृते स्वात-न्व्यमिति बोध्यम्। अन्योक्ते मते 'भर्तनुज्ञानापेक्षयैव स्नियाः पुत्रदानेऽधिकारः? इति यदुक्तं तदनुमतमेव, किंतु 'भन्नेनुज्ञानापेक्षा च भर्तृजीवनदशायाम् ' इति यदुकं तदपरे न मन्यन्त इति सूचयनाह—यत्त्वत्यादि भर्त्रनुज्ञाविषयमेवेत्य-न्तम् । 'दद्यान्माता ? इति व्यासवचने 'माता पिता वा ? इति मनुवचने च यन्गातुः पितृसमकक्षत्वं पितृनिरपेशतया पार्थं क्येन दातृत्वं श्रूयते तदपि भर्त्रनुज्ञाने त्तत्येव बोध्यं नतु तद्भाव इत्यर्थः । एवं च स्त्रियाः पुत्रदाने भर्तृपारतक्त्र्यमेत न क्रस्यामप्यवस्थायां स्वातन्त्र्यमिति भावः । एतेन भर्तमुज्ञानापेक्षा च मर्तुजीवन-दशायाभिति यदुक्तं तदपरेषां न संगताभिति सूचितं भवति । तथा च विधवाया मबैनुज्ञाने सवि पुत्रादाने न किंचित्रविवन्धकम् । अनुज्ञामद् स्वैव भवंरि मृत्रे पि-तुर्ज्ञावीमां वाब्नुज्ञया पुनदानं स्थात् । न चैवं मर्तृपदस्यानिष्टा अक्षणा स्थादिवि न चैंव विधवाया आपद्यपि पुत्रदानं न स्यात् तस्या मर्त्रनुह्याना-संगवारपरित्रहवदिति वाच्यम् । मानवीयालिङ्गदर्शनेन तथा कल्पनात्। निरपेक्ष्येकत्वश्रवणाच्च । स्नीनिरपेक्षस्यकस्यापि मर्तुः पुत्रदानाधि-कारः । दद्यान्माता पिता यं वा, माता पिता वा द्यातामिति मात्-निरपेक्षेकपितृनिर्देशात् । बीजस्य प्राधान्यादयोनिजा अपि पुत्रा र-इयन्त इति बीधायनीयहेतुदर्शनाच्च । भारतेऽपि-

बाष्यम् । रक्षेत्कन्यां पिता विकां पतिः पुत्रास्तु वार्धके । अभावे ज्ञातयस्तिषां न स्वातन्त्र्यं क्विंत्स्त्रयाः ॥ (या० स्मृ० १ । ८५ ) इति योगीधरवचनात् । अवावस्थाभेदेन स्त्रियाः संरक्षितारो ये पोकास्तदेकदेशानुवादद्वारा पित्रादीनां प्रहणस्य सूचना स्वक्षणाया इष्टत्वात् । वस्तुतस्तु पूर्वोकं मानवीयं वैयासकं च वचनं न भन्नं नुज्ञानविषयमिति प्रतिपाद्यितुं शङ्कते—— च चेविमिति । यदि निरुक्तं वचनद्वयमपि भर्ने नुज्ञानविषयक्षेत्र स्याचिहं विधवाया अनुज्ञानात्पूर्वेभेव मर्तृमरणेना मुज्ञाया असंभवादाप धि पृत्रपास्त्रनासा मध्येऽपि पृत्रो न देयः स्यात् । यथा 'न स्त्री पुत्रं प्रतिगृह्णीयात् ' इति निषेधान्तेव पुत्रो प्रहीतुं शक्यस्त-द्वित्यर्थः ।

भनंतुज्ञानाभावेऽि विधवायाः पुत्रदानाधिकारं साधियतुगाह—मानवीयालि-क्लोति । 'माता पिता वा० ' इति मनुवचने पितृनिरपेक्षाया मातुः पुत्रदातृत्वा-भिषानेन मातुः स्वातः च्येण पुत्रदानाधिकारः कल्प्यते । वसिष्ठवचनविरोषपरिहा-राय मानवीयमिदं वचनं विधवापरिमत्यवगम्यते । वसिष्ठवचनं तुं सौभाग्यवत्का-परमिति भावः ।

नन् मनुवचनेन मातुः न्वातन्त्रेणाधिकारः कल्पियुमशक्यः । द्यावामिति दिवचनेनोभयोः साहित्येन दातृत्वाभिधानादित्यश्च कृत्वाऽऽह—नेरपेश्चयेकत्वेति । 'द्यान्माता पिता वा यम्० ' इति व्यासवचने स्नितिरपेक्षस्येकस्यापि मर्तृः पुत्रदानकतृत्वपतिपादनाचद्व क्रृतृनिरपेक्षाया एकस्या अपि स्नियाः पुत्रदानाधिकारः तिष्यतित्यर्थः ।

ननु ' क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुनान् । क्षेत्रबीजसमायोगार्तं भवः सर्बदेहिनाम् ॥ ( म० स्मृ० ९ । ३३ ) इति मनुना पुत्रोत्पत्तिं पावे मातावित्रोरुभयोः कारणत्वाविशेषामिधानात्कथमेकैकस्य पार्थक्येन पुत्रविवयेऽधि॰ कारः मितिषाद्यते इति मनस्यतुसंधायाऽऽह्—बीजस्य प्राधान्याद्विति । बीजस्य

माता भन्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। इति।

श्रुतिरापि-आत्मा वै जायते पुत्र इति । मानवे दद्यातामित्युभयंक र्तृकताश्रवणाचोभयाधिकारो मुख्यः । अत एव वसिष्ठः--

चैव योन्याश्च वीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतपस्तिहि बीजलक्षणलक्षिता ॥ ( म॰ स्मृ० ९ । ३५ ) इत्यन्वयमुखेन तथा—इयं हि भूमिर्भूतानां शासती योनि सच्यते । न च योनिगुणान्कांश्चिद्वीजं पुष्यति पुष्टिपु ॥ ( में० स्मृ० ९ । ३७ इति व्यतिरेकमुखेण च वीजस्योत्कृष्टत्वमित्यादनात्माधान्यमित्यर्थः ।

ननु 'बीजाद्योनिवं लीयसी 🥻 इत्युक्तत्वाद्त एव विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रे क्षत्रि यायां बाह्मणेनोत्पादिता अपि धृतराष्ट्रादयः क्षत्रियाः क्षेत्रिण एव पुत्रा इति महाभारते पसिद्धत्वाच बीजापेक्षयाऽपि क्षेत्रस्य पाधान्यपतीतेः कथं बीजस्य माधान्यमुच्यत इति चेत् । यथा पुतरोत्पात्तं मति बीजस्याब्यभिचार उपलभ्यते न तथा योन्याः । योनिस्तु पुत्रोत्पार्ते पति व्यभिवरत्येव । अतस्तस्याः पावस्यै वाचनिकं क्वाचित्कं चेति पद्रशिवतुं योन्या व्यमिचारं पद्रश्यति-अयोनिजा अपीति । अगस्त्यमाण्डव्यादयोऽयोनिजा इति पुराणेषु मसिद्धम् । ' अगस्त्यः कुम्भर्तमवः ' इत्यमरकोशाच्चागस्त्यस्यायेशिनजत्वावगमः । एवं च यत्र यत्र पुत्रोत्पात्तस्तत्र तत्र बीजिनित यथा पुररोत्मित्विजयोः साहचर्व सर्वररोपसम्पते, नैवं पुत्रोत्पत्तियोन्योः साहचर्यं सर्वतरोपलम्यते । अगस्त्यमाण्डव्यादीनां योनिसं-बन्धामावादिति भावः । तथा च मात्रवेक्षया वितुः माधान्यं भवति । अत्राषी-निजा इत्यनेन पुत्रयोन्योव्यंभिचारः पद्शितः । अबीजजा इत्यवचनाच्च पुत्रबी-जयोः साहचर्यं च घ्वनितम् । माररपेक्षया पितुः भाधान्ये भारतवचनं पमाजयिन भारतेऽपीति । भस्नेति । छोहकारादीनामग्न्युद्दीपनकरो यन्तराविशेषः । 'भावा' इति महाराष्ट्रमाषायां मसिद्धः । यथा मस्त्राश्चीं चेतयेच तमुत्पादयेत् । तदुत्याः दकं तु तृणकाष्ठादिकमेव । तथा मिता ज्ञेषा । माता तु केवर्ड पुरुषं चेत्येन पुत्रमुत्पादये।दित्यर्थः । पुत्रोत्पादकस्तु पितैव । यतः स पितैव पुत्रक्रपेण जायते न पुत्रो नाम व्यक्त्यन्तरमस्ति । आत्मा वै पुत्रनामासीति श्रुत्येकवाक्यस्वात् । अत एव वितुः पुत्र इति छोके व्यवहारः प्रसिद्धः, न मातुः पुत्र इतित्याश्चयः । अनेन पितुः पाधान्यं माता तु मस्नावत्तं पत्युपसर्जनामिति पदिशितम् । अतिरवी-मनेवार्थनाभवत्ते-आत्मा वे जायते पुत्र इति । बह्वृत्रवासणनपि-पविजीय। मिकाति गर्भी मुत्वेह गावरम् । वस्मां पुनर्नवो भूत्वा दशमे साति जायते ॥

शुक्कशोणितसंमवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रयपरि-रयागेषु मातापितरौ प्रभवत इति । बौधायनोऽपि-मातापित्रोरेव संस-र्गसाम्यादिति । अत एव माता पिता वा दद्यातामिति

इति । मनुश्य-पतिर्मार्यी संपाविश्य गर्भी भूत्वेह जायते (म० स्मू० ९ । ८ ) इति । पतिः शुक्ररूपेण भार्या पविश्य गर्भमापाद्य तस्यां पुत्ररूपेण जायत इति मन्वर्थमुक्तावली तंदीर्थमाह । एवं च मात्रनेक्षया पितुः पायान्ये श्रुतिस्मृत्याद्योऽ-प्यनुक्छा: । एवं मातृ निरपेक्षं पितुरिधकारं भर्तृसापेक्षं मातुरिधकारं च पदर्शो-भयाधिकारं मुख्यं पद्र्शयित मानवे --द्द्यातामिति । माता पिता मा द्याता-मिति मनुवचने दद्यातामिति कर्तृवाचकद्विवचनान्तिकियापदश्रवणेन मातापित्रुभय-कर्कतावगमादुभयाधिकारः प्रतीयते । स च मुख्यः । मातापित्रोरुभयोराधिकारे पमाणं वसिष्ठवचनं निर्दिशति—हाकशोणितसंभव इत्यादि प्रभवत इत्यन्तम् । शुक्रे पुरुषवीर्यम् । शोणितं स्वीरजः । ताभ्यां संभूतस्तत्संयोगोत्पन्नोऽत एव माता-वित्रुभवकाराणिकः स पुत्रो भवतीति शेषः । तादृशस्य पुत्रस्य विक्रवे दाने त्यागे च मातापितरावेव प्रभवतः सम्थी स्त इति तद्धः । संसर्गसाम्यादिति । मातापित्रोः संसर्गस्य जनकतारूपसंबन्धस्य समत्वादित्यर्थः । अत एव । जनक-रवरूपर्संसर्गस्य समत्वेनोमयाधिकारस्य मुख्यत्वादेव । भर्तनुज्ञानसापेक्षस्य मातुर-धिकारस्य जधन्यत्वं भार्यानुज्ञाननिरपेक्षस्य पितुरधिकारस्य मध्यमत्वं जनकता-संसर्गसाम्यादुभयाधिकारस्य मुख्यत्षमङ्गीकृत्य ' माता पिता वा द्याताम् ' इति बचने मनुना पूर्व मातृनिर्देशस्ततः पितृनिर्देशस्तदनन्तरं च द्यातामिति द्विचनें-नोभयनिर्देशश्व कतः । तत्र भर्तन्ज्ञानसापेक्षत्वेन मातुरिकारस्य जघन्यत्वात्तत्र जचन्यत्वरूपामरुचिं बीक्ष्य मातुरनन्तरं पितृनिर्देशः छतः । तत्रापि स्त्रीनिरपेक्ष-रवेन किंचिन्न्यूनत्वमरुचिमनुसंधाय तदनन्तरं कर्तृवाचकद्विवचनान्तिमापदोदाह-रणेनोमयोर्गातापित्रोनिर्देशः छतः । अयभेव मुख्याधिकारः । यथाऽस्मिनाङ्ग्छ--महाविद्यालये पाचार्य एको नियोक्तव्यो भवति यस्यापेक्षा स्यातेन विज्ञतिपर्य मेष्णीयानिति वर्तमानपनद्वारोखोषितम् । ततस्त्रयो विज्ञप्तारः समुद्रातिष्ठन् । तनिक कत्तीर्णमानार्थेपरीक्षोऽनुमृतमानार्यंकर्मा न । दिवीयश्रोत्तीर्णमानार्थेपरीक्षोऽननुभू-व्यवस्थिकमा । तृतीयस्त्वदत्तमाचार्यपरीक्षीऽप्यनुभूतमाचार्यकर्भेत्येवंपकारास्वे भय न्यासने । वदेवां त्रवाणां मध्ये कश्य निर्वृत्तिः (निवडः) कर्वव्येति वीक्षायामेर्व

नीनांतन्ते मुख्याधिकारिणः । योऽयं तृतीयस्तस्य स्वयंसिद्धः पाचार्यकर्गाधिकासे मास्ति । अदत्तमाचार्षपरीक्षरवात् । किंतु क्वविदेकास्मिन्राजानाश्रिते महावि-बास्ये उनेन कति विदिनानि पाचार्यकर्म निर्व्यु हिन्दे तावते वास्य पाचार्यकर्पण्य-धिकारो वाच्यः । परं त्वयं गौणतरः । ज्ञानपूर्वकस्यैवानुभवस्य यथार्थत्वात् । यथा रजते ' इदं रजतम् ' इत्यनुभवः । अज्ञानपूर्वकस्यानुभवस्यायथार्थत्वाच्च । यथा शुक्ताविदं रजतिमत्यनुभवोऽयथार्थं इति ताहशं तं परित्यजिनते । दितीय-स्योत्तीर्णमाचार्यपरीक्षत्वेन स्वयंसिद्धेऽधिकारेऽपि तत्सहकारी योऽनुभवः सोऽस्य कियानि नास्तीत्ययमप्यधिकारो गौण एव । तस्माद्यः मथम उत्तीर्णमाचार्यपरी-क्षोऽनुभूतपाचार्यंकर्मां च तस्योत्तीर्णपाचार्यपरीक्षत्वेन स्वयंसिद्धाधिकारः सोऽपि प पाचार्यकर्पानुभवेन परिपुष्ट इति तमेव योग्यमधिकारिणं मत्वा पाचार्यकर्पणि नियोजयन्ति । तद्वरपक्ठते भर्तृनिरपेक्षः केवलमातुरिधकारी गौणवरः । परनीनिर-पेक्षः केवलपत्युरिकारो गोणः । पत्न्यनुमत्या पत्युराधिकारः पत्यनुमत्या च परन्याधिकारः सोऽयं परस्परानुमत उभयाधिकारो मुख्यः। सोऽयं मुख्याधिकारो माताभित्रोईयोर्जीवतोरेव संभवतीति वसिष्ठवचनं सौभाग्यवत्स्नीविषयकम् । मर्तु-निर्देशः केवलमातुराविकारश्य मर्तुमरणोत्तरनेव संमवतीति द्धान्माता पिता वा यानित्यादि वत्सब्यासादिवचनं विभवास्त्रीविषयकिनिति व्यवतिष्ठत इति बोध्यम् । एवं स स्वियाः स्वातन्त्रवेण पारतन्त्रवेण वा पुत्रदानस्यैवाधिकारे। न तु पुत्राप्रति-महंस्य । ' अपुत्रेणैव कर्वन्यः ' इत्यादिपुत्रमतिमहविधायकेषु वचनेषु विधेयपुत्र-गतपुंस्त्वस्य विशेषणस्य विवक्षावश्यंभावात् । दद्यान्माता विता यं वा १ इत्याद्य-नुवादकेषु मतान्तरेण विधायकेषु वा दानस्य अवणात्मतिमहस्याभूयमाणत्वांचिति श्चेयम् । अपरे तु 'दद्यान्माता पिता ' इत्यादिवचनेषु श्रूवनीणं दानं पतिमह-स्योपछक्षणम्। ' अन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः । इति च ' न स्त्री पुत्रं द्यारमातिगृह्णी-कादा ' इत्युभयोः शेष इति वदन्ति । तथा च ' मावा पुर्ग गृहणीयात् ' इति श्रीमहाविभेः सत्त्वात्, 'न प्रतिगृह्णीयात् ' इति निरपेक्षानिवेबाच्च विकल्ला-पाँचिः । अवः ' न पतिगृह्णीयात् ' इत्यत्रान्यत्रानुद्वान्द्वर्तुंरित्यस्यान्ववेऽनुद्वाता माता पुनं मृतिगृहणीयात्, इत्यर्थादननुज्ञाता माता न मतिगृहणीयादित्येवं मि-श्विनित्रे पत्रीवित्यभेदान्य विकल्पापचिमसरः । अत्र मते पुनदानाधिकारवद्धार्तनु-मानशालेकः सिमाः पविष्ठाहाधिकारः । भर्वनुमानस्य च भर्तसस्य एव पासः

मनुना मातुंर्भंत्रं नुज्ञानसापेक्षः वाज्जघन्यत्वं, रुत्यनुज्ञाननैरपेक्ष्यात्पितुर्मध्यमत्वं, जनकतासामान्यादुभयोर्मु रूयत्वमभिप्रेत्य पूर्वपूर्वास्वरसादुत्तरोत्तरमभिहितम् । न चेदमेकमेव वाक्यं द्विचनान्तैकिकियाश्रवणादिति वाच्यम् । मध्ये विकल्पासंगतेः । तस्माद्त्र वाक्यत्रयमेव । अत
एव योगिश्वरः—द्यान्माता पिता यं वेति प्रत्येकमेकवचनान्तमेव कियापदमुदाजहार । तत्रापि निमित्तमाह—प्रयत्नत इति । प्रकृष्टो यत्नो
यस्मिन्कालेऽसौ प्रयत्न आपत्कालः । तेन चाऽऽपत्काल एव पुत्रदानं
नान्यथेत्यर्थः । यथाऽऽह कात्यायनः—

आपत्काले तु कर्तव्यं दानं विकय एव वा।

अन्यथा न प्रवर्तेत इति शास्त्रविनिश्चयः ॥ इति । प्रक्रमात्पुत्रदाराणाम् । मनुरपि-माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । इति ।

आपिद दुर्भिक्षादौ । अनापिद दाने दातुर्दोषः । अन्यथा न प्रव-र्तेत इति निषेधात् । यद्वा प्रयत्नत इति प्रतित्रहीतुः प्रयत्नात् । आपद्यपुत्रत्व इति ।

संभवः । तत्रैव च भर्तनुज्ञानासंचे न मितगृह्णीयादिति मितिग्रहिनेषेधः । भर्तरि सृते मायोऽनुज्ञानासंभवात्स्वातन्त्र्येण स्त्रियाः मितग्रहाधिकारः ।

न चात्राननुज्ञाता ' स्त्री न प्रतिगृहणीयात् ' इति निषेधः स्यादिति वाच्यम् । निषेधस्य पाप्तिपूर्वकत्वात्पाप्तेश्च भर्तनुज्ञानपूर्वकत्वादनुज्ञानस्य च भर्तृत्तस्व
एवं संभवेन भर्तृत्तस्व एव निरेधपवृत्त्योवित्यादिति । पुनः शङ्कते—न चेद्मेः
कम्येवेति । द्यातामिति द्विवचनान्तिक्रियापदश्चवणेन मातापितरो यं द्यातामित्यर्थकमेक्मेवेदं वाक्यमिति न शङ्क्यमित्यर्थः । तथा सति विकल्पार्थकवाशइत्स्य मध्ये प्रयोगासंभव इति कल्पत्रयमेदत्यर्थः । अत एवं कल्पत्रयस्त्वादेवेत्यर्थः । एकवचनान्तिक्रियापदोदाहरणस्यैवमेव संभव इति भावः । बहुपृत्रेण पुत्रदानं कर्त्वधमित्युक्तम् । तदि नाविशेषेण, किंतु किस्माधिविनित्तसद्भाव एव । किं
विनितिमित्यपेक्षःयामाह—प्रयत्नत इति । आद्यादित्यात्सप्तम्पर्थे तिसः ।
अस्तर्भ इति च बहुनीहिः । आपत्काखोऽन्यपदार्थः । यस्मिन् काले कुटुन्वपरिपोमणं मळ्डमत्त्वाप्याद्वाद्वहुक्षवरं भवति । कुटुन्वपरिपोषणं हि दुर्भिक्षाद्याद्यपिकाक्षे बहुक्षवरं भवतीति प्रसिद्धमेव । अतः प्रयत्नत इत्यस्य दुर्भिक्षाद्याद्य-

अपुररेणैव कर्तंच्यः पुररप्रतिनिधिः सदा। इरयारिस्मरणात्। व्याख्यातं चैवमेवापरार्कचन्द्रिकाभ्याम् —आपदि प्रतिब्रहीतुरपुररत्व इति। विशेषान्तरमपि कालिकापुराणे—

दत्ताचा अपि तनया निजगोत्रेण संस्कृताः ।
आयान्ति पुत्रतां सम्यगन्यवीजसमुद्भवाः ॥
पितृगीत्रेण यः पुत्रः संस्कृतः पृथिवीपते ।
आचूडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ इति ।
चूडाचा यदि संस्कारा निजगोत्रेण व कृताः ।
दत्ताचास्तनयास्ते स्युरन्यथा दासतोच्यते ॥
ऊर्ध्वं तु पश्चमाद्वर्षान्न दत्ताचाः सुता नृप ।
गृहीत्वा पश्चवर्षीयं पुत्रेष्टिं प्रथमं चरेत् ॥
पौनभवं तु तनयं जातमात्रं समानयेत् ।
कृत्वा पौनभवस्तोमं जातमात्रस्य तस्य व ॥
सर्वास्तु कृर्यात्संस्काराञ्जातकमादिकान्नरः ।
कृते पौनभवस्तोमे सुतः पौनभवः स्मृतः ॥ इति ।

दत्ताद्या इति । अन्यवीजसमुद्भवा अपि दत्ताद्यास्तनया निजगो-भ्रेण प्रतिश्रहीत्रा स्वगोत्रेण सम्यक् स्वसूत्रोक्तविधिना जातकर्मा-दिभिः संस्कृताश्चेत्तदेव प्रतिश्रहीतः पुत्रतां प्राप्नुवन्ति नान्यथेत्यर्थः । तदाह वसिष्ठः—

रकाल इरपर्थः । तेन च वहुपुत्रवताऽप्यापरकाल एव मुत्रदानं कर्तव्यं नानापदीरपर्थः । प्रयत्नत इरपस्य निरुक्तार्थकरणे प्रमाणं पर्द्ययनाह—-आपरकाले
रिवाति । कस्य दानं कस्य वा विक्रय इति वीक्षायां पूर्वप्रक्रमानुरोधेन पुत्राणां
दाराणां चेति बोध्यम् । मनुरप्यापदि पुत्रदानमाहोति दर्शयति——माता पिता
वेति । आपदीत्यस्य व्याख्यानं दुर्भिक्षादाविति । आपचावस्यां पुत्रदाने दातुद्वांवं दर्शयति—इति निषेधादिति । आपदीरयस्य व्याख्यानान्तरं दर्शयति—
आपयापुत्रत्व इति । तादशव्याख्याने प्रमाणं दर्शयति—अपुत्रेणवेति । अभ
व्याख्यानान्तरे मन्यकारान्तरसंगतिं दर्शयनाह—व्याख्यातं चवमवेतीरयादि
प्रहीतृरपुष्ठास्य इरयन्तम् । दत्तकविषये कंनिद्विशेषं कालिकापुराणोकं दर्शवित-द्वाद्याः अपीति । अस्यार्थः—अन्यवीजसमुद्धवा अन्यगोत्रसमुद्धाः

अन्यशाखोद्भवो दत्तः पुत्रश्चैवोपनायितः।
स्वगोत्रेण स्वशाखोक्तविधिना स स्वशाखभाक् ॥ इति ।
इत्ताया इत्यायपदेन क्रत्रिमादीनां ग्रहणम् ।

औरसः क्षेत्राजश्चेव दत्तः क्रित्रम एव च।
गृहोत्पन्नोऽपविद्धश्च भागार्हास्तनया इमे ॥
कानीनश्च सहोहश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा।
स्वयंदत्तश्च दासश्च षडिमे पुत्रापांसनाः॥
अभावे पूर्वपूर्वेषां परान्समाभिषेचयेत्।
पौनर्भवं स्वयंदत्तं दासं राज्ये न योजयेत्॥

इति पूर्वोपक्रमात्। योऽयं पौनर्भवादीनां राज्यानियोजनाभाव स औ-रसब्यतिरिक्ताभाव एव । अभावे पूर्वपूर्वेषामित्यस्यैवानेनापवादात् । सत्यौरसं तु राज्याभावस्य ।

इति यावत् । अपि दत्ताद्यास्तनया निजगीत्रेण मतिग्रहीत्रा स्वगोत्रेण सम्यक्स्वं-गृसतुत्रोकविधिना जातकर्गादिभिः संस्कारैः संस्कताश्चेत्तरैव पतिमहीतुः पुत्रतां यान्ति पाप्नुवन्ति नान्यथेत्यर्थ इति । तथा च भिन्नगोत्रीयः पुत्रो जातमात्र एव ग्राह्यो भवतीत्ययं विशेषः । यद्यपि जातकर्गादिसंस्काराणां साक्षाद्गोत्रकरण-करवं न श्रुतं तथाऽपि तदङ्गभूतवृद्धिश्रादे गोत्रसंबन्धसत्त्वात्पधानेऽपि तरसंबन्धं गृहीत्वा ' निजगोत्रेण संस्कृताः ' इति गोत्रकरणकत्वं निर्दिष्टम् । किंच चूडा-दिषु साक्षादेव गोत्रसंबन्धः श्रूयते—' शिला अपि च कर्तव्याः कुमारस्याऽऽर्वसं-ल्यया १ इति स्मृते:। दत्ताद्या अपीरयनेन पोकार्थे वसिष्ठतंपातें पद्रशंपाते --अन्यशाखोद्भव इति । अस्यार्थः-प्रतिम्हीत्रपेक्षयाऽन्या भिना शाला कर्ष-काण्डीयवेदो यस्य तस्मादुत्वचो भिचगोत्रोद्भव इति यावत् । उपनायितः छत-संस्कारः । अनेकार्थत्वाद्धातूनामुपपूर्वस्य नयतेः संस्कारेऽर्थे वृत्तिः । यदा छतो-पनयनसस्कार इत्यर्थः । तथा च पतियहीत्रा स्वगोत्रेष स्वगृह्योक्तविधानेन छत-संस्कारः छतोपनयनसंस्कारो वा चेत्स्यात्तर्धेव स भिन्नगोत्रीयः पुत्रः पविष्रहीतुः शासां भजति। अत्र 'उपनायितः ' इति विशेषणाद्भिनगोतस्य दत्तकस्य जातकगांदिसंस्कारकरणेन पतिमहीतृपुत्रत्वं सिष्यति, न केवलपविमहविधिनेत्य-मिमैति वसिष्ठः । अन्यथोपनायित इति न वदेदिति भावः । पतिमहीतृशासास्वी-कारं पि पितमहीतृपुत्रत्वस्य हेतुत्वं पितमहीतृपुत्रत्वस्य च पितमहीतृकर्वृक्षिरि- न क्षेत्रजादींस्तनयान् राजा राज्येऽभिषेचयेत्। पितृणां साधयेन्नित्यमीरसे तनये सति॥

इत्यनेन प्रागवाभिधानात् । सत्यौरसे क्षेत्रजादीन् राज्ये नामिषेच-येत् । पितृणां नित्यं श्राद्धादि च न साधयेन्न कारयेदित्यर्थः । गोत्रे-णेति । यद्यपि जातकर्मादिषु साक्षाद्भोत्रस्य करणता न श्रूयते तथाऽपि तदङ्गभूते वृद्धिश्राद्धे तत्संबन्धावरुयंभावात्प्रधानेऽपि तत्संबन्ध इति । चूडादिषु तु साक्षादेव तत्संबन्धः ।

शिखा आपि च कर्तव्याः कुमारस्याऽऽर्षसंख्यया। इति स्मरणात्। संसंकारेः पुत्रात्विमत्युक्तम् । तानेवान्वयव्यतिरेका-

महिविधिसहस्रतजातकर्गादिसंस्कारस्य हेतुत्विमिति यावत्। अत्र दत्ताद्या इत्याद्य-पदेन क्रिनियदीनां ग्रहणम् । तानेव क्रिनियदीन्दर्शयनाह—-औरसः क्षेत्रज इत्यादि तनया इमे इत्यन्तम् । तथा कानीनश्चेत्यादि पुत्रपांसना इ-रयन्तं च । तत्रीरसः क्षेत्राज इत्यादयः प्रथमे षट् भागाई। अंशभाज इत्यर्थः । तदितरे षट् पुत्रपांसनाः पुत्राधमा इति बोध्यम् । अभाव इति । पूर्वपूर्वेषाम-भावे परान्राज्ये समाभिवेचयेत् । यथा--औरतामावे क्षेत्रजं, क्षेत्रजाभावे दत्तं दत्तामावे छित्रिमिनत्येवंरीत्या पूर्वामावे परं राज्ये विनियोजयेत् । किंतु पौनर्भवं स्वर्यंदत्तं दासं च राज्ये न स्थापयेत् । पूर्वेषामभावेऽपीति शेषः । इति तद्रथः। अत्र योऽयं पौनर्भवादीनां राज्ये नियोजनाभावः मतिपादितः स पूर्वपक्रपानुरोधे-नौरसन्यतिरिक्तानां क्षेत्रजादीनामभाव एवेति बोध्यम् । यतो ' अभावे पूर्वपूर्वेषां परान्समिषेचयेत् १ इति पूर्वार्चेनौरसव्यातिरिकक्षेत्रजादिकति।न्तानामभावे सिव पीनर्भवस्वयंदत्तदासानां पाप्तं यदाज्यनियोजनं तस्यैवानेनोत्तरार्धेन पविषेधात्। नन्बस्तु पौनर्भवादीनां पूर्वार्धपात्रस्य राज्यनियाजनस्यानेनापवादः, कित्वीरसध्य-तिरिक्तक्षेत्राजादीनामभाव एव नत्वीरसाभावे क्षेत्रजादिसक्तवेऽपीति कुतोऽवगति-त्याशङ्क्याऽऽइ-' न क्षेत्रजादींस्तनयान्राजा राज्येऽभिषेचयेत् । विवृणां साध-येन्नित्यमीरसे तनये साति १ इति वचनेनीरसे साति क्षेत्राजादीनां राज्यामावस्य ' औरसः क्षेत्रज्ञेव० ' इत्याद्यपक्रमात्मागेव प्रतिपादितत्वात् । औरसामावे क्षेत्राजादिसच्ये तु पौनर्भवादीनां राज्ये नियोजनं नैव पाप्नोति यन्त्रिषध्येत । औरसामावे 'अमावे पूर्वपूर्वेषाम् 'इति वचनेन क्षेत्रजादीनामेव तत्पासितत्त्वात् । वस्पारक्षेत्रजादिनामभाव एव वेषां राज्ये नियोजनं पाप्नोवि वद्नेन निविद्धानिवि

भ्यामाह-पितुर्गीत्रेणेति । यः पुत्र आचूडान्तं चूडान्तेः संस्कारैः पितु-र्जनकस्य गोत्रेण संस्कृतः सोऽन्यतोऽन्यस्य पुत्रातां न याति। अयम-त्राभिसांधिः-क्रतचूडस्य प्रतिब्रहीतृपुत्राताभावप्रतिपादनमसाधारणपु-अतां विषयी करोतीस्यवइषं वाच्यम् । अन्यथा गृहीस्वा पञ्चवर्षीय-बोध्यम्। तथा च वसिष्ठसंहितायां पथमतः ' न क्षेत्रजादीन्० ' इति वचन-मौरससद्भावे क्षेत्रजादीनां राज्याभावपतिपादकं पिठत्वा तदनन्तरं ' औरसः क्षेत्र-जश्चैवेत्यादि ' दासं राज्ये न योजयेत् ' इत्यन्तं वचनगयं पिठतम् । तद्देवं वचनचतुष्टयं क्रमेण पिंठतं गृहीत्वा विचारे कियमाणे पौनर्भवादीनां योऽयं राज्ये नियोजननिषेधः स औरसव्यतिरिक्तक्षेत्रजादीनामभाव एव पर्यवस्यतीति संपरवेद सयुक्तिकं पद्शितमेव । तद्यं निष्कृष्टोऽर्थः-औरसे सति क्षेत्रजादीनां मध्ये क-स्याचिद्रि राज्ये नाधिकारोऽस्ति । औरसाभावे क्षेत्रजादिक्रीताम्तानां सर्वेषाम-नुक्रमेण राज्याधिकारोऽस्ति । क्षेत्रजादीनामभावेऽपि पौनर्भवस्वयंदत्तदासानां राज्येअधिकारो नैवास्तीति । तादशवचनचतुष्टयानन्तरं ' अन्यशाखोद्धवो द्त्तः ! इत्यस्य वचनस्य वित्रष्टेन छिखितत्वात्स्वतन्त्रात्वेन नास्य राजपितगृहीतराज्याई-दत्तकविषयकरवं, किंतु सामान्यपुरुषमतिगृहीतदत्तकपरत्ममेव । तद्वदत्ताद्या अपी-रयस्यापीति ज्ञेयम् । ततश्यानेन वचनद्वयेन संस्कारैः पुत्रत्वं पामोतीत्युक्तं भवति । तानेव संस्कारानन्वयव्यतिरेकाम्यां दर्शयति -- वितुर्गाञ्चाणाति । अस्यार्थः -यः पुत्र आचूडान्तं चूडान्तैः संस्कारैः पितुर्जनकस्य गोत्रेण संस्कृतः सोऽन्यतोऽन्यस्य बाह्मणादेः परिग्रहीतुः पुत्रतां न याति न मामोतीति निषिष्यते । अनेदं बोध्य-म्-कृतचूडस्य यत्पारिमहीतृनिह्मिति पुत्रत्वाभावाभिधानं तश्साधारणपुत्रतां बोध-यति । या दार्वेपितग्रहीत्रोरुमयोः पुत्रता सा साधारगपुत्रता । उमयोर्पध्ये येक-स्येव पुत्रता सांऽसाधारणपुत्रातोच्यते । तथा च यः पुत्रश्चूडान्तैः संस्कारैर्जनकगो-त्रेण क्रवसंस्कारः सोऽसाधारणपुत्रवां परिधाहीत्रेकपात्रस्य पुत्रवां न यावि न पामोति, किंतु दातूपतिम्रही शोरुभयोः पुत्रतां यातीत्यर्थो ध्वश्यं वाच्यः । अन्य-थेति । उक्तवैपरीत्ये । दातृपतिमहीत्रोरुभयोः पुत्रतां पावीति तात्पर्यार्थे विहास परिमहीतः पुत्रतां न यातीत्गेतावत्येव वाच्यार्थे परिगृहीते 'गृहीत्वा पञ्चवर्षी-यम १ इति वचनेन पश्चवर्षपारीनिववयतः पुत्रस्य कतचूडस्यापि यत्परिमहीतृति-रुपितं पुत्रत्वमाभिहितं तक्रिरुध्येत ।

ननु गृहीखोति वचनं यदि कृतचूड एव पश्चवर्षीयेऽवश्यं पवर्तेत तर्ह्येव विद्वि-

मिरयनेन कृतचूडस्यापि परित्रहीतृपुत्रताप्रतिपादनविरोधात् । गृहीत्वे-रयस्य च कृतचूडविषयत्वाव इयंभावः स्पष्टमिष्यते । तर्तेश्व चूडान्तसं-

रुषेते, तदेव तु कुतः पश्चवर्षीयिभित्यविशेषेणाभित्रानादित्या आह—-गृहीरवे-स्यस्य चेति । अयं भावः-चूडाद्या पदीत्यस्य चूडापभृतितंस्कारा यदि पति-घहीतुगो होण कतास्तदैव दत्ताद्यास्तनयाः पुत्रतां लभनते । अन्यथा—चुडापभृति-संस्काराकरणे कतचूडस्य परियहे वा ते दत्ताद्या दासा उच्यन्ते, नतु पुत्रा इ-रथर्थः । तथा चानेनाळतचूडो माह्य इत्युच्यते । तत्राळतचूड इत्यत्रत्यश्चूडा -शब्दो यदि चूडासंस्काररूपवाच्यार्थपरः स्यात्तर्बकतच्डस्याष्टवर्षीयस्यापि यहणै पसल्येत । इष्टमेर्वेतादिति चेन । ' ऊर्ध्व तु पश्चमाद्वर्षात् ' इत्यनेन पश्चमवर्षान-न्तरं पुर्नेपरिग्रहकालनिषेधात् । अनश्चूडाशब्देन चुडासंस्कारकालो लक्षणीयः । चूहासंस्कारकाखश्च देधा-मुख्यो गोणश्च । तृतीयं हि वर्षे मुख्यश्चूडाकाछः । ततः पञ्चमवर्षमुपनीतिकालभ गौणः। तत्र 'गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसंपत्यः ? इति न्यायेन चुडाशब्देन स्वमुख्यकालस्तृतीयं वर्षमेवोपलक्ष्यते । किंचोपसंहार ऊर्ध्व तु पश्चमाद्दर्शदित्यत्र वर्षशब्दसत्त्वादुगक्रमे विद्यमानश्चूडाशब्दस्तृतीयवर्षपर प्वाभिषेयते । ततथाकतचूडस्य ग्रहणं तृतीये वर्षे पशस्तम् । ततः पश्चमवर्षानते काछे तादशस्य महणं न पशस्तिनिति सिध्यति । एवं च चुडाद्या इत्यत्रत्यं चू-हापदमाशीचं इव कालोपलक्षकामिति फलति । एवमाचूहान्तमित्यत्रापि चूहाश-दर्स्तृतीयवर्षपर एव युक्तः । चूडाया उपनीत्या सहानुष्ठानपक्षेऽष्टमवर्षे जनकृगी-त्रेण क्रतचूहोऽन्यस्य पुत्रतां न यातीत्यर्थपतिवादनार्थं चूडाशब्दो वाच्यार्थवरो मृद्यते चेतन सम्यक् । पश्चमवर्षीध्र मृहीतस्य परिम्नहीतृपुत्रत्वाभावस्य ं ऊर्ध्व तु पश्चमाद्वर्षात् १ इत्यनेनैव सिख्त्वात् । तस्मालक्षणया तृतीयवर्षवोधकः । तथा च जनकगोत्रण चूडान्तैः संस्कृतः पतिमहीतुः पुत्रतां न पातीत्यस्य जनकगोत्रे-णाकतचूडस्तृतीयवर्षीयो मुख्यो मासः । ततः पश्चमवर्षान्तं जनकगोत्रोणेणाकत-चुडोऽचमो माह्य इत्यर्थः फलित । एवं स्थिते 'गृहीत्वा पश्चवर्षीयम्०' इत्यनेन पश्चवर्षीयस्य ग्रहणं यद्भिधीयो तद्कतचूडस्य चेत्तद्वया सिखं, ताद्दशे प्रतिग्रही-तूपुत्रताअपि सिद्धैवेति तादशार्थं व्यनं विफल्डे नेव स्याद्दासताभावापनायिकायाः पुत्रेष्टीविधानं चानुपपनं स्यात् । तस्पात्छतचूडस्पैव ग्रहणबोधकं गृहीते च ताहशे पतिमहीतुः पुत्रतापतिपादकिपित्येव मन्तव्यम् । ततश्य तस्य छतच्डिविषय-रवावरयंभाकः स्पष्ट एव लम्भते । एवं च चूडान्त संस्कारेः संस्कृतस्य पवित्रहे ह्योः

स्कारसंस्कृतस्य परिश्रहे द्व्यामुख्यायणता भवति । गोत्रद्वयेन संस्कृत्त्वातं । तस्य च फलं गोत्रद्वयसंबन्ध इत्यश्च वक्ष्यते । अनेने जातकः मिदीनां चूडान्तानां संस्काराणां पुत्राताहेतुत्वमुक्तम् । आचूडिमिति वक्तव्ये यदन्तश्रहणं तद्कृतार्षसमसंख्यशिखस्य पुत्रीकरणाभ्यनुद्धाः नार्थम् । प्रधानानिष्पत्त्या पुत्रताहित्वात् । चूढाद्याः इति वक्ष्यमाण-त्वाच्च ।

पुत्रता भवति नाम व्याम्ब्यायणता भवतीति यावत् । गोत्रद्वयेन संस्कृतत्यादिति भावः। व्हामुष्यायणतायाः फलं तु गोत्रद्धयसंबन्ध इत्यमे स्पष्टी भविष्यति। तथा चानेन वचनेन जातकर्मादिचूडान्तसंस्काराणां पुत्रतापाप्तिहेतुत्वमुक्तं न तु पुत्रत्वं निषिद्धम् । ते च च्डान्ताः संस्कारा जनकगोत्रेण छताः सन्तो न पुत्रत्वं जैनयन्ति, पतिमहीतृगोत्रेण छताः सन्तस्तु पुत्रत्तमुत्पादयन्तीति पतिमहीतृकर्तृक-संस्काराभावे पुत्रत्वाभावः, पित्राहीतृकर्तृकसंस्कारसच्वे पुत्रत्वसद्भाव इत्येवमन्वय-व्यतिरेकी पदर्शिताविति तात्पर्यम् । अत्राऽऽचूडान्तिनित्यत्राभिविधावाङ् दश्यते । एवं तहाँ चूडामित्येव वाच्यम् । क्रतमन्तमहणेन । एवं साति यदन्तमहणं कियते तस्यायं :माव:-जातकर्नाद्यन्यपाशनान्तेषु संस्कारेषु जनकगोत्रेण कियमाणेष्विष न क्षतिः। किंतु यस्य शिखाछेदनरू : संस्कारी जनकगीररेण न जातस्ताद-शोऽपि प्राह्मो भवति । पुररत्वपयोजकसंस्कारीणां मध्ये यथानस्य पवरसमसंख्य-शिखा च्छेदनरूपस्य संस्कारस्यानिष्पत्त्या पुत्रत्वाह्त्वात् । पति प्राहीतराऽन्नपाश-नान्तेषु संस्कारेषु क्रवेष्विप चूडायामकतायां पुत्रत्वं नौत्पद्यते । अनपाशनान्तेषु संस्कारेष्विक्रयमाणेष्विपि केवलचूडायां कतायामपि पुत्रत्वमुत्पद्यत इति पुत्रत्वपयो-जक्तंरकाराणां मध्ये चुडासंस्कारस्य पाधान्यं लभ्यते । तथा च यावरप्रधानसं-स्कारो जनकगोत्रेण न निष्पत्रस्तावत्तस्य पुत्रीकरणाईतेति सूचियतुमन्तराब्दः। वतथ पतिमहीत्रा शिखाछेदनपीते छवेशपे पुनत्वमुत्पद्यत इत्युकं भवति । एवं यानेन वचनेनान्तग्रहणसामध्यीतपुत्रत्वमयोजकानां मित्रग्रहीतुकर्वृकाणां संस्कान राणां मध्ये चूडामभातेसंस्काराणां पुत्रत्वेत्पादकत्वं भवतीत्युक्तं भवति । तथा च रत्ताचा अवीति पूर्ववचनेन यश्मितमहीतृकर्वृकसंस्कारैः पुत्रत्वमुकं तत्र कुत आ-रम्य कृतःपर्यन्ताः संस्काराः पुत्रत्वं जनयन्तीति जिज्ञासायां जातकर्नाधनपात्रा-नान्ताः संस्काराः पुत्रस्वसंपादका इति छम्पते । तद्भेर्तेने पितुर्गोत्रेणेति वचन जानुहान्तिवित्यनान्तग्रहणात् ' नुहाद्या यदि संस्कारा ० ' इति वश्यपानवन-

अक्टतजातकर्माधसंभवे कथिमत्यत आह—चूडाधा इति । चूडाधाः संस्कारा निजगोत्रेण प्रतिश्रहीतृगोत्रेण कृताः, वैशब्दोऽवधारणे, तदेव दत्ताधास्तनयाः स्युरन्यथा तेषां दासतोच्यत इति । चूडा आधा वेषां ते तथेति । नतु चूडाया आधा इति पूर्वेण पौनरुक्त्यापातात् । अनेर्ने जातकर्माधन्नप्राश्चान्तानां जनकगोत्रेणानुष्ठानेऽपि न विरोध्धः । तथा चाक्रतजातकर्मादिर्मुक्योऽक्रतच्डोऽनुकल्प इति सिध्यति । दत्ताधीँ इत्याधपदेन कृत्रिमादिश्रहणभित्युक्तमेव । तेषामपि संस्कारै-

नाच पंतिमहीतुकर्वकाणां पुत्रत्वपािष्ठहेतुत्वावगमेनार्थात्तत्पूर्वस्मिन् वचने तत्पूर्वभाविसंस्काराणां जातकमधिकपाश्चनान्तानां पुत्रत्वपािषठेतुत्वािमति स्पष्टभेवोकं
भवतीित भावः । अत्रेद्मवधेयम्—प्रतिमहीतुरेव जातकमीदिविधानाच्जातमात्रमपिमहो मुख्यः । इहाप्याच्डीन्तिमत्युकेथ । पश्चवर्षान्तं गौणः । 'ऊर्ध्व तु
पश्चमाद्वर्षाच दत्ताद्याः सूता नृष ' इत्युक्तेरिति भावः ।

नन्वक्रतजातकमंदिः पुत्रस्य लामासंभवे किं कार्यभित्याशङ्कायामाह—चूडा-या यदि संस्कारा इति । यदि चूडाद्याः संस्कारा निजगोत्रेण पित्राहीतृगो-त्रेण कताः, वैशब्दोऽवधारणे । तदैव दसाद्यास्तनयाः स्युरन्यथा ते दासा उ-च्यन्त इति तदर्थः । चूडा आद्या येषामिति बहुनीहिः । नतु चूडाया आद्या इति तत्पुरुषः । तथा सति 'दत्ताद्या अपि तनया निजगोत्रेण संस्कृताः ' इत्यनेनास्य समानार्थकत्वात्योनरुक्त्यापत्तेः ।

ननु च्हाया आद्या इत्येवं तरपुरुषे स्वीकियमाणे जातकर्गाद्यन्तराः संस्काराश्च्रहाद्यश्चर्तनामिहिता भवन्ति । तथा चानेन वचनेन जातकर्गाद्यन्तराः श्वान्ततं स्कारैः पुत्रत्वं भववीति स्वय्ते । दत्ताद्या अपीत्यत्र तु सामान्यतः 'संस्कृताः श्वत्यक्तार्संस्कारैः पुत्रत्वमिभधीयते । ते च संस्कृताः कियन्त इत्यपेक्षायामिवशेषाण्जातकर्भाद्योशिक्षाः संस्कृता उपतिष्ठन्त इति कथं दत्ताद्या इत्यनेन च्हाद्या इत्यस्य समानार्थकत्वाभिति चेदुच्यते । आच्छान्तिमिश्वत्यान्त- अहणेन च्हासंस्कृतस्य तत्पमृतिसंस्कृताणां वा पतिमहीतृगोत्रणानुष्ठाने सति पुत्रत्वमासेर्थियानेन तत्प्रवचने तत्याग्विसंस्कृताणां पुत्रत्वमासिहेतुत्वस्यामाद् 'इत्याद्याः श्वतं वचनेन पतिमहीतृकर्वृक्षेणिवकर्षाद्यम्याश्वतः पुत्रन्वस्थाः श्वाद्याः श्वतः आद्याः इति वस्पुक्षते समाभीयमाणे चूहाद्या इत्यनेनापिः पति- स्वयुक्षते, चूहावा आद्या इति तत्पुरुषे समाभीयमाणे चूहाद्या इत्यनेनापिः पति-

रेव पुत्रातं न परिश्रहणमात्रोण । अन्यथा दासतोच्यत इति विपक्षवा-धकात् । अन्यथा चूडाद्यकरणे कृतच्डादिपरिश्रहे वा दासता भवति । नतु पुत्रत्वमित्यर्थः । अस्य पुत्रत्वस्य यूपत्वादिवत्संस्कारजन्यत्वात् । असंस्कृतः पुत्रीकार्य इति स्थितं तत्रावध्यपेक्षायामाह——ऊर्ध्वामिति । असंस्कृतोऽपि पञ्चमादूष्वं न श्राह्यः । कालामावेन पुत्रत्वानुपपत्तेः । अनेन पश्चैव वर्षाणि पुत्रपरिश्रहकाल इत्युक्तं भवति । तद्व्यतिरेके । णाभिधानं तु पञ्चमानन्तरं गौणोऽपि कालो नास्तीति प्रतिपादनाय । अन्यथा——

## ' स्वकालादुत्तरः कालो गौणः सर्वः प्रकीर्तितः '

महीतृकर्वृक्षेजीतकमाँ युन्नापा शनान्त संस्कारैः पुत्रत्व मुच्यत इति पुनरुक्तता स्यात्। अतस्तरपुरुषं लघुभूतमापि परित्यण्य गुरुभूतोऽपि बहुनीहिरेव चूडाद्यपद आश्रितः। अनेन च जातकर्गाद्यन्यपाश्चनान्तानां संस्काराणां जनकगोत्रेणानुष्ठानेअपि न विरोधः । चूडापभृतिसंस्काराः पतिमहीतृगोत्रेण छताः सन्तः पुत्रत्वसंपादका मबन्तीति पतिपादनात् । तथा चाक्टतजातकर्नादिः पुत्रो मुख्यः । अक्टतचूडस्त्व -नुकल्प इति फलतीत्यर्थः । दत्ताद्या इति वचनस्य प्रथमतोऽभिंहितत्वात् ' मुख्यः स्यात्पथमः कल्पः १ इति न्यायेन जातमात्राग्रहणस्य मुख्यत्वं मतीयते । चूडाद्या इत्यस्य तु तदनन्तरमुक्तत्वाद् 'द्वितीयो सनुकल्पकः ' इत्युक्तरीत्याऽक्ठतचूड दि-परिम्राहस्यानुकल्पत्वं जघन्यत्वं पतीयत इति भावः । दत्ताद्या इत्याद्यपदेन छिनि-मादीनां कीतान्तानां महणामित्युक्तमेव पाक् । तेषामपि संस्कारेरेव पुत्रत्वं भवति नतु परिद्राहमात्रेण । अन्यथा दास उच्यत इति चतुर्थंचरणेन बाधकामिधानात् । अन्यथा-चुडादिसंस्काराणामकरणे कृतचूडादेः परिग्रहे वा दासता भवति नतु पुत्रतेत्यर्थः। तथा च चूडाद्यकरणे पुत्रतापवादिका दःसतोकेति यावत् । एवं चान्वयव्यतिरेकाभ्यां जातकर्वाद्यन्वायानान्तसंस्काराणां चूडावभृतिसंस्काराणां वा पुत्रत्वोत्पत्तिहेतुतोकेति तात्पर्यम् । चूडाद्यसंस्काराननुष्ठाने छतचूडस्य ग्रहणे पुत्रत्वं नेत्युकं तत्र बीजं पदर्शयन्। ह-अस्येति । दत्तकपुत्रत्वस्येत्यर्थः । जन्यत्वा-दिति । जातकर्गादिसंस्कारजन्यत्वादित्यर्थः । यथा शास्त्रे सर्वत्र युपं तक्षतीति तक्षणादिना संस्कृते काष्ठाविशेषे यूपशब्दः पयुज्यते, यथा वाऽऽहवनीयशब्दः सर्वत्र शास्त्र आधानादिना संस्कृतेऽभी प्रयुज्यत इति करवा यूपत्वमाइवनीयरव ष संस्कारजन्यं भवति तद्दत्तकपुश्रत्वयपि जातकर्गादिसंस्कारजन्यभेवेति तद्मावे इति न्यायेन पञ्चमानन्तरस्य गौणकालतापत्तेः। ततश्च जननमारभ्याऽऽतृतीयवर्षं तत्रापि तृतीयवर्षस्य मुख्यकालतया 'ऊर्ध्व तु पञ्चमाद्वषांत् ' इत्युपसंहारे वर्षश्रवणाच्चात्रापि चूडाशब्दस्य तृतीयवर्षपरतेवाभिप्रेतेति गम्यते । अन्ययोपनीतिसहभावपक्षेऽष्टमवर्षमछतच्चहस्य
परिग्रहापत्तेः। न चेष्टापत्तिः। ऊर्ध्वं तु पत्रमाद्वर्षादित्यनेन विरोधात् । तस्मादाचूँडान्तमित्यत्रा चूडाशब्दस्तृतीयवर्षपर एव युक्तः। तृतीयानन्तरमापञ्चमं गौणः। ऊर्ध्व तु गौणोऽपि नेति स्थितम् । सुता
इत्यनेन पुत्रतानृत्पत्ताविष चूडादिसंस्कारा उत्पद्यन्त एव तत्तत्कालसद्भावादित्युक्तम् । तथाऽपि दासतैव पुत्रत्वामावात् । इदं च तृतीयं
दासतानिमित्तम् । यत्तु कात्यायनस्मरणम्—

तनोत्वद्यत इत्याशयेनोकं 'अन्यथा दास उच्यते १ इति । एवं चाक्रतजातकः र्मादिसंस्कारः पुत्रो माह्य इति स्थितम् । तत्र कियद्धायनो माह्य इति वयोवष्य-विक्षायागाह-ऊर्ध्व तु पश्चमादिति । अक्रतजातादिसंस्कारोऽपि पश्चमाद्वर्षादूर्ध्व म आहाः । पञ्चमवर्षाद्नन्तरं ग्रहणकालामावेन पुत्रत्वोत्पच्यनुगपत्तेः । ऊर्ध्वं न मास इत्युक्त्या पश्चवर्षपर्यन्तं पुत्रमतिमहगकाल इत्युक्तं भवति । ननु जन्मन आरम्य पञ्चवर्षान्तर्गतः पुररो प्रास् इति विधिमुखेन पुत्रपरिग्रहकालबोबनं परि-त्यज्योध्वीन मास इति निषेधमुखेन कालबोबनं कि । र्थामित्या शङ्कपाऽऽह— तद्यतिरेकेणोति । पश्चनवर्षाद्नन्तरं पुत्री न माह्य इति व्यतिरेक्रमुखेण पुत्रप-रिम्रहकालाभिधानस्य पंयोजनं पश्चपाद्ध्य गौणोऽपि कालो नास्तीति बोधनपेत । पश्चवर्षान्तर्गतः पुत्रो ग्राह्म इत्येवं रीत्या पुत्रपिगहकालाभिवाने तु ' स्वकाला-दुशरः कालो गौणः सवंः पकीर्तितः १ इत्याभियुक्तोकेः पश्चमवर्षाद्वर्ने गौणोअपि कालोऽस्तीति विज्ञायेत । तन्ना विज्ञायीति तस्य पुत्रमतिग्रह्कालस्य व्यतिरेकेण निषेधेनाभिधानमङ्गीकतामीति मात्रः । ततश्च जनिमारम्य तृतीयवर्षमभिव्याप्य मुरुषः कालः । ' अधातसृतीयवर्षे चूडाकरणम् ' इति सूत्रान्तुतीयवर्षस्य चूडा-मुख्यकालवया ' ऊर्ध्वं तु पश्चमाद्वर्षात् ' इत्युपसंहारात्मकवचने वर्षशब्दश्रवणा-च ' चूडाद्या यदि ॰ १ इत्यत्रापि चूडाशब्दस्य वर्षपरत्वमेवामिषेतिनिति मम्यते । अन्यथोपनयमेन सह चौलकरणपक्षे स्वीकतेऽष्टमवर्षपयन्तमकतचूडासंस्कारस्य महणापतिः स्थात् । न चाकतचूहस्याष्टमवर्षपर्यन्तं महगमिष्टमेवेति बाच्यम् । 'कर्ष तु पश्चमाद्वर्षि । इति निवेधेनानिष्ठश्वादममात् । अतः ' आचूडान्तम् ।

विक्रयं चैव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छवः।
दाराः पुत्राश्च सर्वस्वमात्मन्येव तु योजयेत्॥
इत्यनिच्छतां दानादि।निषेधः। सोऽपि पश्चवार्षिकस्यैव नाधिकस्येति

इत्यत्र चूडाशब्दस्तृतीयवर्षीपलक्षक इत्येव युक्तम्। अथ तृतीयवर्षानन्तरं पञ्चमव-र्षमिन्याप्य गौणः कालः । तदूर्ध्वे तु गौणोऽपि कालो नास्तीति समवस्थितम् । न दत्ताद्याः मुता इत्युक्त्या पुत्रत्वस्यानुताहेअपि चूडाद्याः संस्कारा उत्पद्यन्त एवेति बोध्यम् । तत्तःसंस्कारकालस्य सत्त्वादिति पागुपपादितमेव । अक्टतजात-कर्गादिसंस्कारस्य पञ्चयवर्षाद्रूध्ने परिगृहीनस्य यद्यपि संस्कारा उत्पद्यन्ते तथाऽपि दासतैव न पुत्रत्वम् । पुत्रात्वाभावादिति । पतिग्रहणकालाभावेन तत्र गृहीतस्य तस्याशास्त्रीयत्वादिति शेषः । इदं तृतीयं दासतानिमित्तमिति । पश्चमवर्षां-दूष्वी जातकर्गादिभिरसंस्कृतस्यापि परिगृहीतस्य प्रतिशहीता निष्विलंसकारकर-णेऽपि दासतैव न पुत्रत्वामित्येवमुक्तामिदं दासतापाप्तिनिमित्तं तृतीयामित्यर्थः । तृती-यामित्युक्त्या द्वितीयं पथमं च दासतानिभित्तं किभिति जिज्ञासायामुच्यते - पितु -गीतेणेति वचनाश्रवेण जनकगोत्रेण यस्य जातकर्गादिचूडान्ताः संस्काराः संपा-दितास्ताहरास्य परिद्राहणं पथमं दासतानिभित्तम् । दत्ताद्या अभिति वसन।श्रयेण दत्तादीनामापि संस्कारेरेव पुत्रत्वं न परिग्रहमात्रोणेत्युक्तम् । तथा चाक्रतजातक-मींदेः पति छोहे अपि पति छाही जा तस्य संस्कारान नुष्ठानामिदं द्वितीयं दासतानिमि-त्तम् । तृतीयं तु ' ऊर्ध्वं तु पश्चमाद्दर्शत् , इति वचनेन निषिद्धस्य यत्परिमहणं तदित्युक्तमेवेति ।

विक्रयं चैव दानं चेति । आत्मदानमनिच्छतः पुत्रस्य दानमिविधके कात्यायनवचने निच्छव इति पदोपादानस्वारस्यमाहात्म्यात् अवर्षदेशीयस्य निसर्गत इच्छाराहित्यात्पश्चवर्षाम्बिकस्यैव चेच्छासंभव त्पश्चवर्षाम्यधिकस्यैव परिन्ध्रहः पाप्नोतीति केचिद्बुवते तान्मत्यादिशति—यत्त्विति । विक्रयं चैवेति । आत्मदानाद्यनिच्छवो दाराः पुत्राश्च विक्रयं दानं च न नेया इति तद्र्यः । इत्येवं योऽयं दानादिनिषेवः पोक्तः कात्यायनेन सोऽपि पश्चवर्षान्तर्गतवयस एवेति विक्रयं दानादिनिषेवः पोक्तः कात्यायनेन सोऽपि पश्चवर्षान्तर्गतवयस एवेति विक्रयं नतु पश्चवर्षाम्यधिकवयसः । तथा सति पश्चवर्षाम्यधिकवयसः परिष्टाहस्य किन्धेन तु पश्चवर्षाम्यधिकवयसः । तथा सति पश्चवर्षाम्यधिकवयसः परिष्टाहस्य किन्धेन तु पश्चवर्षान् । इत्येन निषेधात्तत्र वहानपाप्तरेवाभावेनानिच्छूनां दानादिनिष्धानुपपित्रपसङ्गात् । न च पश्चवर्षान्तर्वर्तिनः स्वरसत इच्छाद्यंभव इति वाष्यम् । तत्रावि तीववुद्धेः स्वरसत इच्छाद्धेः संभवात् । अत एव—' वस्रम

व्याक्येयम् । यच्च सहशं तु प्रकुर्याद्यामिति वाक्ये गुणदोषविचक्षण-मिति पाठमभिष्रेत्य विचक्षणं न तु बालमिति सर्वज्ञेन व्याक्यातं तद-पि पञ्चवार्षिकमेव । विचक्षणं चातुर्यविशेषण न तु बालम् । बाल आ षोडशाद्वर्षादिति लक्षणविशिष्टं न कुर्यादित्यर्थं इति व्याक्येयम् । तह्यसंस्क्रताभावे कथमित्यत आह-गृहीत्वेति । पञ्चवर्षीयं चूडान्तसं-

वर्चसकामस्य कार्ये विषस्य पश्चमे '( म० स्मृ० २ । ३७ ) इति मनुवचन-व्याख्यानावसरे 'वेदाध्ययनतदर्थज्ञानादि।कर्षक्टतं तेजो बसवर्चसम् । तत्कामस्य मासणस्य गर्भपञ्चमे वर्ष उपनयनं कार्यम् १ इति कुल्लूकेनोक्तं सामीचीन्येन सं-गच्छते । मन्दबुद्धेरष्टमेऽपि वर्षे स्वरसतस्तादिच्छाद्यसंभवाच । तथा ' सद्दर्शं तु पकुर्यां गुणदोषाविचक्षणम् ' ( म० स्मृ० ९ । १६९ ) इति स्ति मित्रस-णैमतिपादके मनुवाक्ये विचक्षणमिति विशेषणोपादानात्पश्चवर्षान्तर्वातेनो बाछस्य विचक्षणस्वस्य गुणदोषाभिज्ञस्वस्यासंभवात्तदूर्ध्वमेव सुतरां तत्संभवात्पश्चवर्षादूर्ध्व-मि पुत्रशहणं समुचितिमिति किश्विदाद तं पत्याह-यचेत्यादि । सर्वज्ञेन ब्या-रुमातमिति । 'विचक्षणं गुणदोषाभिज्ञं नतु बालम् गुणदोषानाभिज्ञामिति ' सदृशं तु पकुर्यात् ० १ इति मनुवचनव्याख्यावसरे सर्वज्ञाख्येन तट्टीक छतोकं तद्वि पश्चवर्षीयपूत्रविषयकत्वेनैव व्याख्येयम् । ' गृहीत्वा पश्चवर्षीयम् ० १ फर्ब तु पश्चमाद्वर्षात् ' इत्याभ्यामस्यैकवाक्यतालाघवादिति भावः । व्याख्या चैवम्-विचक्षणं चातुर्वविशेषेणाभिज्ञं कुर्यादिति शेषः । न बालिनित्यस्य 'बाल आ षोडशाद्वर्षान् । इति सक्षणसितं बासं न कुर्यादिति । पश्चवर्षान्तर्वर्तिनं बुद्धि-चातुर्वेण विचक्षणं पुत्री कुर्यात् । पश्चवर्षांदूर्ध्यं पोड शवर्षान्तर्वार्तेनं बालं न पुत्री कुर्यादिति तालर्यम् ।

नन्वक्रतजातकर्गादिसंस्कारस्य पुत्रस्याठाभे का गतिरत आह—गृहीत्वेति ।
पश्चवर्णियिनित्यस्य पश्चवंगिन्तगेते वयस्यविध्यत्वे सति कृतचूडादिसंस्कारिनत्यध्रः । पुत्रोष्टिं मथमं चरेदिति चतुर्थपादेन पुत्रपूत्तवार्थं पुत्रेष्टरिभधानात् । यदि तुं
पञ्चवर्णियिनित्यस्य पञ्चवर्णान्तवंतिनिमित्येवार्थोऽभिषेतः स्याचर्संजातजातकर्गादिसंस्कारस्य पञ्चवार्षिकपुत्रस्य परिझहणं सर्वथा शास्त्रशुद्धमिति तत्र दोषलेशस्याप्यनुत्पत्या पूत्रवार्थेष्टिविधानानुपपात्तः । यदि च ' ऊर्ध्वं तु पञ्चमाद्वर्षात् '
इति निषेधाविषयस्यापि पञ्चवर्षीयस्य कृतचूडस्य झहणं कियेत तदा दातृगोत्रेग
चूडान्तसंस्काणां संजातत्वात् ' चूडाद्या यदि अन्यथा दास उच्यते ' इति

स्कारसंस्क्ठतिमित्यर्थः। ननु कथं तस्य प्रहणं दासताभिधानादित्यत आह-पुत्रेष्टिमिति। अयमत्राभिसंधिः। अमये पुत्रवते पुरोडाशमष्टा-कपालं निवंपेदिन्द्राय पुत्रिणे पुरोडाशमकादशकपालं प्रजाकामोऽभि-रेवाम्मै प्रजां जनयति वृद्धामिन्द्रः प्रयच्छतीति वाक्यं प्रजाफलक-त्विमिष्टेः श्रूयते। तद्यत्रानुत्पन्ना प्रजा तत्र तदुत्पित्तरेव भाष्या। यत्र तूत्पन्ना परिगृद्यते तत्रोत्पत्तरभावात्तस्याः प्रजात्वमेव भाष्यमिति क-रूप्यते। प्रक्रतविध्यन्यथानुपपत्तेः। तच्च दासत्वापनोदनमृते न संभव-

कृतचूडस्य ग्रहणे च्डासंस्कारस्य पालकगोत्रेणासंजातत्वाद्दासताभिधानेन तद्दोषा-पगमार्थं पुत्रेष्टिविधानमुष्पद्यते । तथा च पञ्चवार्षिकं कृतचूडं पुत्रं गृहीत्वा पाल-केन विहितकर्पान्तरानुष्ठानात्मथमं पुत्रेष्टिः कार्या । सा च तस्य दासभावापना-पिकेति भावः ।

पुत्रेष्टिमिति । अनेदं बोध्यन्-अमये पुत्रवत्त्वगुणविशिष्टायाष्टाकपार्छ पुरोहाशं, तथा पुत्रवत्त्वगुणयुक्तेन्द्रदेवताया एकादशकपार्छेषु संस्कृतं पुरोहाशं पर्णा कामयमानः पुरुषो निवपेत् । तथा सत्यिमिरेव पीतोऽस्मै पजाकामिने पुरुषाय पर्जा संतर्ति जनयति, इन्द्रश्चापि वृद्धां वृद्धियुक्तां पर्जा पयच्छिति दश्विति वास्येनोक्तायाः पुत्रेष्टेः पजास्तप्रस्छं श्रूपते । पजाकाम इत्युक्तेरित्यर्थः । तम यम स्थले ताहशेष्टिकर्तुम्लत एव पजा नोत्यनाशस्त तत्र ताहशेष्टचनुष्ठानेन पजा भावयेदित्यर्थात्मजोत्पत्तिरेव भाव्या संपाद्येत्यर्थः । यत्र तु प्रजोत्यना परि-गृद्धते वंत्रोत्यत्तेः संजातत्वेन तस्याः पजायाः पजात्वमेव केवलं भाव्यं संपाद्य-पिति कल्प्यते ।

एवं कल्पने प्रमाणं वक्तुमाह—-प्रक्ठतिविधीति । प्रकृतो यः पुत्रिष्टिविधिः पञ्चविधीयं गृहीत्वा 'पुत्रिष्टिं पथमं चरेत् ' इति चतुथंचरणेनोक्तरतस्यैवं प्रजाः फलकत्वकल्पनमन्तरेणानुपपत्तरेसंगतोरित्यर्थः । यदि च निरुक्तपुत्रेष्टिपितपादकः वाक्ये पुत्रेष्ट्या प्रजां मावयेदित्यर्थात्पुत्रेष्टेः प्रजोत्पत्तिरेव फलं स्याचदा पञ्चवः विधि गृहीते दत्तके पुत्रेष्टिविधानमसंगतं स्यात् । तत्र कृतचूडस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वेः नोत्पत्तेः पागेव सिद्धत्वेन प्रजोत्पत्तिसाध्यिकायाः पुत्रेष्टोविधानस्य सुतरामसंभवाः दिति मावः । सत्यप्येवं यत्ताद्दशस्थले पुत्रेष्ट्याचरणं विधत्ते ततः पश्यत्येवमृतिः पवरो यत्रोत्पन्ता प्रजा परिगृह्यते तत्र पुत्रेष्ट्या केवलं प्रजात्वमेव भाव्यत इति । यथा 'संघ्यामुपासते ये तु सततं संशिववत्रताः । विधूतपापास्ते यान्ति महालोः

तीति तद्दपनोद्दोऽण्यवरुपमभ्युपेयः । अन्यथा प्रजात्वमात्रसंपादकत्ये पुत्रपरिग्रहमात्रे स्यात् । यदि च संस्कारैरेव तत्र पुत्रतोत्। तत्पे क्षेति तर्हि प्रकृतेऽपि तुल्यं प्रथमपदेनात्र तत्सूचनात् ।

' सर्वास्तु कुर्यात्संस्काराञ्जातकमीदिकाचरः '

इत्यन्तेऽभिधानाच्च । तस्मात्पुत्रेष्ट्या पूर्वंसंस्कारप्रयुक्तदासत्वापनोद-पूर्वंकप्रजात्वसंपादनात्संस्कृतोऽपि परिश्राह्य इति स्थितम् । यद्येवं । हिं संस्कृतमित्येव वाच्यम् । किं पश्चवर्षीयपदोपादानेनेति चेत् । मैवम् ।

कमनामयम् १ इति पापक्षयपूर्वकत्रस्र छोकपातिः संध्योपातनस्य यत्फलमुकं तत्सः पापित्वप्यकम् । यस्त्वादावेव निष्पापस्तत्र विधूतपापत्यां शस्य सिद्धत्वेन विधातु-मयोग्यत्वात्केवलं ब्रह्मलोकावातिरेव संध्योपासनस्य फलमुख्यते तद्दत् । पुत्रेष्टेने-कमेव पजोत्पत्तिः फलं किंतु केवलं पजात्वपपि तत्फलं भवतीति यावत् । तष्य पजात्वं तद्पवादकदासत्वद्रीकरणमन्तरा न संभवतीति दासत्वापगमोऽपि पक्टत-स्थलीयपुत्रेष्टिविधिसामध्यादेव भवतीत्यङ्गीकार्यम् । अन्यथिति । उक्तवेपरीत्ये पुत्रेष्टेः केवलपजात्वनिष्पादकत्व इत्यर्थः । पुत्रपरिग्रहमात्रेति । यत्राजातजा-तकमाँदेः पुत्रास्य परिग्रहेण दासता नास्ति तत्रा पजात्वसंपत्त्यर्थे पुत्रेष्टिविधानं चरितार्थे स्यादिति भावः ।

ननु यत्र दासता न भवित तत्र पित्रहीतृकेर्नेकेजीतकर्गादिसंस्कारेत पुत्रत्वे मान्यत इति नास्ति तत्र पुत्रिक्षा । जातकर्गादिसंस्कारकरणेनापि पुत्रत्वोत्पत्तेः पागिमिहितत्वादित्याशङ्कराऽऽह—यदि च संस्कारेरवेति । दासताभावस्थले संस्कारेरवे पुत्रत्वोत्पत्तेः सिद्धत्वाचास्ति पुत्रेष्टेरवेक्षेति बूवे चेदाह—प्रक्ठतेऽपि तुरुयमिति । च्डान्तसंस्कारेर्जनकगोत्रेण संस्कृतस्य परिग्रहेऽपि । यथाऽजातसं-स्काराणां ग्रहणे संस्कारे।ऽवश्यमपेक्षणीयस्तथा जातसंस्काराणां ग्रहणेऽपि संस्कारोऽवश्यमपेक्षणीयस्तथा जातसंस्काराणां ग्रहणेऽपि संस्कारोऽवश्यमपेक्षणीयस्तथा जातसंस्काराणां ग्रहणेऽपि संस्कारोऽवश्यमपेक्षणीयस्तथा जातसंस्काराणां ग्रहणेऽपि संस्कारोऽपेक्षणीय इति तुरुयमित्यर्थः ।

नम्बजातसंस्कारस्य संस्कारोऽपेक्षणीय इति युक्तिसहं किंतु छतसंस्कारस्य संस्कारापेक्षायां किं प्रमाणमत आह—प्रथमिति । पुत्रोष्टिं पथमं चरेत् १ इत्य-त्रत्यप्रथमपदेन छतसंस्कारस्यापि संस्कारकरणापेक्षासूचनात् । गृहीत्वेति वचनस्य छत्तचूडविषयत्वावश्यंभावः पागुक एव । तथा च छतचूडं पञ्चवर्षीयं गृहीत्वा पथ्यं पाक्षुत्रेष्टिः कर्वव्यत्युक्तम् । तत्र पथमित्युक्तत्वातपुत्रेष्टेः पाथम्यं किमपे-क्षयेति जिन्नासायां संस्कारेम्यः पथमिति छम्यते । एवं च छतसंस्कारस्यापि पश्चवर्षीयस्यैवेति नियमार्थत्वात् । नियमश्र्वाक्षरग्रहणपूर्वकब्रह्मवर्षसः फलकोपनयनप्राप्त्यर्थः । न चायं नियमः पूर्वयाक्यंनैव सिद्ध इति वाच्यम् । तस्याकतसंस्काराविधसमपंकत्वेन प्रक्रतार्थत्वाभावे परिग्रहितत्वात् । प्रथममिति । संरकारेभ्यः प्रागित्यर्थः ।

संस्कार पेक्षेति पथमपदेन सूचितापिति भावः । किंच गृहीत्वेति वचनानन्तरं 'स-र्वीस्तु कुर्यात्संस्कार।ञ्जातकर्मादिकानथ १ इत्यनेन क्रासंस्कारस्यापि संस्कारापे-क्षायाः स्पष्टमुक्तेः । अतः पुत्रेष्टचा जनकगोतिण स्टता ये संस्कारास्तत्मयुक्तं य-द्दासत्वं तद्दपगमपपूर्वकं पजात्वस्य संपादनात्संस्कृतोऽपि परिमाह्य इति समवस्थि-तम् । नन्वेवं ' गृहीत्वा कतसंस्कारम् ' इत्येव स्षष्टं वक्तव्यं किनर्धं पञ्चववर्षी-यमित्युक्तमत आह-नियमार्थत्वादिति । नियमश्रीवम् - क्रतसंस्कारी यदि गृ-सते ताई पञ्चवर्षीय एव ग्राद्या न तद्धिकवया इति । तत्रापि पञ्चवर्षीयोऽ-प्येतादृश एव ग्राह्यो भवति-- ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विवस्य पश्चने १ इति मनुवचनानुसारेणाक्षरस्वीकारपूर्वकबसवर्चसफलकं यदुवनयनं तत्कर्तृत्वं पतिद्राहीतुः माप्नुयादित्याह-नियमश्चेत्यादि । ननु सोऽसो नियमः ' ऊर्ध्व तु पञ्चमाद्द-र्षात् १ इति पूर्ववाक्येनैव सिद्ध इत्याशङ्क्याऽऽह--तस्याकृतसंस्कारेति । अक्टतसंस्कारो ग्राह्य इति मुख्यपक्षे उक्टतसंस्कारी उप्येकद्वित्रीत्यादि कियद्वर्षं पर्यन्त-वया ग्राह्म इत्याकाङ्क्षायां पञ्चवर्षपर्यन्तवया ग्राह्म इत्येवं वयोवधिपदर्शनेन ' ऊर्ध्व त्विति वचनस्य चारितार्थ्येन नियामकत्वासंभवाश्वियमार्थं पुनर्वचनारम्भो युक्त एवेति न काचित्क्षतिः । प्रकृतार्थत्वामाव इति । परुतो योऽर्थः स्वत-चूडः पुत्रस्तद्विषयकत्वाभावे सति ' गृहीत्वेति ' वचनं नियमार्थत्वेन परिगृहीत-मित्यर्थः ।

ननु पथमित्यस्य संस्कारेम्यः पागित्यर्थः कियते तत्र दशकपरिमहहीमात्पागेवेत्यर्थः कुतो न स्वी कियते तत्राऽऽह—करवाप्रत्ययेनेति । 'समानकर्तुकयोः पूर्वकाले ' (पा० सू० ३ । ४ । २१ ) इति पाणिनिस्मृतेः पूर्वकालवाचिना गृहीत्वेति मह्वात्त्ररेण करवापत्ययेन होमाद्यङ्गातसहिते दत्तकपरिमहाविधी निर्वृत्ते सति पश्चात्पुत्रेष्टिविहिता । यदि तु पुत्रपरिमहाङ्गाहोमात्पायेव
पुत्रेष्ठिरनृष्टीयेत तिर्हे करवापत्ययेन बोधितः पुत्रपरिम्रहपुत्रेष्ट्योः पूर्वेत्तरकालविमागो बाध्येत । नसङ्गभूतहोमात्माक्तियमाणा पुत्रेष्टिः साङ्गग्रिरिग्हाविध्यनुष्ठानानक्तरकाले कता मवति । तस्मारपुत्रपरिम्रहविध्यनन्तरकाले निहिताबाः पुत्रेषे-

ननु परिग्रहहोमादेव प्रागिति कृतो नेष्यते । गृहीत्वेति साङ्गाया ग्रहणभावनायाः क्त्वाप्रत्ययेन पूर्वकालतावगमात् । पुत्रेष्टचा पूर्वसं-स्कारापनोदेन संस्कारान्तरावश्यापेक्षणाच्चेति । यदुक्तम्रंघ्वं तु पश्च-माद्वपांच्य दत्तायाः सुता इति । तस्यापवादमाह—पौनर्मवं त्विति । अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः स्मृत इत्यनेन सप्तविधाया-मपि पुनर्भ्वां जातः संगृहीतः । जातमात्रमुत्पच्चमात्र म् । तेनोत्पत्ति-काल एव न कालान्तर इत्यर्थः । समानयेत्—परिग्रहविधिना परिगृ-क्षियात् । ननु जातमात्रस्य जातकर्मेवोचितं कुमारं जातं प्राऽन्येरा-लम्भादिति सूत्रात् । तत्कथमुच्यते जातमात्रं समानयेदिति । सत्यम्। अपरिगृहीतस्य स्वस्तत्वाभावे संस्कारानुपपत्तेः । संस्कुर्यात्स्वसुता-निपतेति स्मरणात् । न च वीजसंबन्धादेव स्वत्वम् । वीजाद्योनिबं-

स्तदङ्गः भूतहो भानन्तरका छिकत्वस्यावश्यं भावेन हो भात्भागिति वक्तुम शक्यिमिति मावः । किंचेयं पुत्रेष्ठिर्शसमावापनोदार्थं विहिता । दासमावश्च जनकगोत्रकतसं-स्कारपयुक्तः । दासभावस्यात्यन्तापनोदश्च तत्कारणापनोदमन्तरा न संभवतीति पूर्वजातसंस्कारापनोदोअपि पुत्रेष्टचा भवतीति स्वीकर्तव्यम् । ततश्च यथाऽक्रतसं-स्कारस्य संस्कारान्तरांपेक्षाऽऽवश्यकी तद्वत्कतसंस्कारस्यापि पुत्रेष्टचा पूर्वजातसं-स्कारनिवर्तनेनाक्टतसंस्कारसपत्वात्तव संस्कारान्तरापेक्षाया आवश्यकत्वादित्यर्थः। अपवादामिति । ऊर्ध्व तु १ ज्वमाद्वर्षादित्यस्यापवादमाहत्यर्थः । पौनर्भवं रिवति। ' अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः ' इति याज्ञवल्क्यवच-नेन मनोदत्ता, वाचादत्ता, अमि परिगता, समनं पदं नीता, मुक्ता, गृहीतगर्नी, मसूतेति सप्तिविधासु पुनर्भूषु जातः संगृहीतः । तं पौनर्भवं जातपात्रम्-उत्पन्नमा-त्रम् । उत्पत्तिसमकालमेव गृह्णीयाच तत्र कालान्तरं कर्तव्यमिति यावत् । समान-येदित्यस्य परिम्रहविधिना गृहणीयादित्यर्थः । जातमात्रं गृहणीयादित्युक्तम् । तत्र जातमात्रस्याऽऽदौ महणं पश्चाज्जातकर्गायवा पथमतो जातकर्गानन्तरं परिम्रह इत्येवमाशङ्क्य संस्कुर्यात्स्वसुतान्यितेति स्मृतौ स्वसुतानित्युक्तत्वात्वरिगृहीते स्वी-यसुतत्वसंपादनमन्तरेण तत्र जातकर्गादिसंस्कारमवृत्तेरसंमवादादी परिम्रह एव कार्यः । तेन च परिगृहीते स्वसुतस्वे संपादिते ततः संस्कारमवृत्तिव्याद्य-अपरिगृहीतस्येति ।

लीयसीरयपवादात् । समयादन्यस्योति गौतमस्मरणाञ्च । अन्यस्य जन-यितुः पुत्रः समयादेवेत्यर्थः । तस्मादत्र जातकर्मणः प्राक्परिष्रह इति । परिष्रहानन्तरं संस्कारप्राप्तावपवादमाह—कृत्वेति । जातमात्र-स्य परिष्ठाहानन्तरं पौनर्भवस्तोमं विधाय पश्चान्जातकर्मादिसंस्कारान् कुर्यादित्यर्थः ।

ननु पौनमैवे बीजसंबन्धादेव मतिम हीतुः सुत्रत्वं सिख्यिति न तत्र स्वसुत-रवसंपादने परिम्रहविष्यपेक्षेत्याशङ्कायामाह-बीजाद्योनिरिति । फलं खनाभ-संधाय • बीजाद्योनिर्वलीयसी ( प० स्मृ० ९ । ५२ ) । बीजापेक्षया योनेर्व-डीयस्त्वे दृष्टान्तः ( म० स्मृ० ९ । ५० । ५१ ) स्रोक्योर्द्रष्टब्यः । बीजापे-श्या योनिर्वं त्रीयसीति तदर्थः । यद्यपि ' बीजस्य चैव योन्याश्य बीजमुत्कृष्ट-मुच्यते ' ( म ० स्मृ ० ९ । ३५ ) अनेन बीजक्षेत्रयोर्भध्ये बीजं प्रधानमाम-धीयते तथाशी बीजमाधान्यस्य योनिर्वछीयसीत्ययमपनादः । तथा च क्वचिन द्वीजावेक्षया क्षेत्रास्य पाधान्यं भवतीत्यर्थः । अत एव ' क्षेत्राजः क्षेत्राजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा १ (या० स्मृ० २ । १२८ ) ' यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीब-स्य व्याधितस्य वा । स्वधर्भेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्राजः स्मृतः १ ( म० स्मृ० ९। १६७) इति मनुवाज्ञवल्क्यी यत्परक्षेत्रे नियुक्तेन सगीत्रेणासगीत्रेण वी-स्पादितस्य पुत्रस्य क्षेत्रिणः पुत्रात्वमाहतुस्तत्सामीचिन्येन संगच्छते । किंचान्यस्य जनियतुः पुत्रो यद्गत्यमत्रोत्पत्स्यते तदावयोः समानं भविष्यतीत्यादिसमयादेव भवतित्यार्थिका ' समयादन्यस्य १ इति गौतमस्मृतिरप्याह । एवं च बीजाद्योनेर्ब-खबस्वात्समयाभावाच्च पौनभवे जनिवतुः पुत्रत्वाभावेन तत्सिख्यर्थं परिग्रहवि-धिरावश्यक इति भावः । तस्मात्यौनर्भवस्य जातकर्मकरणारमागेव परिमह इति स्थितम् । परिम्रहानन्तरमप्यादौ पौनर्भवस्तोमं कृत्वा पश्चात्संस्काराः कर्तव्या इत्याइ-परिमहानन्तरामित्यादि।

शक्ति-इदामिति । पीनर्भवस्य पुत्रस्य जननातन्तरं परिग्रहस्तद्नन्तरं पीन-भवस्तीयस्ततो जातकर्मादिः संस्कार इत्येवं यरक्रमेणोक्तं तद्नुपप्किमिति शक्ता-शम् इत्यर्थः । विरोधादिति । 'वैधानरं द्वादशक्षपाछं निवेपेत्पुत्रे जाते ' इति, पुत्रजननानन्तरकाछे विहितेष्टिकाति। हिरित्युच्यते । जातकर्मानन्तरं च स्तन्य-माश्रममुक्तं नतु ततः पूर्वम् । ततथ जननान्तरं मध्यतो जातेष्टिस्ततो जातकर्मे नतः। स्वन्यमाश्रममिति क्रमेण विहितानि । तदानीं क्रमिकाणां तेषां करणे स्वन्यमः निवदमनुपपनं जातेष्टिन्यायविरोधात्। तथा हि—यथा जातेष्टिर्वि-धीयते तथाऽत्र पौनर्भवस्तोमो बिहितः। स च जातकर्मणः प्राक् िकि-यमाणः प्रधानं विरुणद्ध्येव। पश्चाहसाध्यत्वात्तस्येति चेत्। उच्य-ते-नात्र पौनर्भवस्तोमो जातेष्टिवद्पूर्वो विधायते। किंत्वन्यत्रोत्पन्नस्य

पानेऽतिविखम्बापत्त्वा कदाचिद्बाखविपत्तिशङ्काऽपि स्यात् । अतः सेष्टिरङ्ग-भूता शेषि पुत्रज्ञनननिमित्तजातकर्भ विरुणदीति ताहशबाखिवपत्तिशङ्कारू-प्याधकबलाज्जातकर्भणः पाकालिकाऽपि जातिष्टिक्त्ऋष्यते जातकर्गानन्तरमनुष्टी-यत इति यावत् । सोऽयं जातेष्टिन्यायः । सत्यवं पौनर्भवस्तोमं कत्वा पश्चाज्जा-तकमादिकं कार्यमित्येवं यदुच्यते तज्जातेष्टिन्यायाविरुद्धभित्यर्थः । विरोधमेवोषपा-द्यनाह-यथा जातेष्टिरित्यादि । यथा जातकर्मणः पागमाप्ता जातेष्टिविंदिता तथाऽत्र पौनर्भवस्तोमो विहितोऽपाप्त इति शेषः । स चाङ्गमूतः पौनर्भवस्तोमः पञ्हिसाध्य इति जातकर्षणः पाक्तियमाणः पवानमाङ्गे जातकर्व विरुणखंचे-ब । स्तन्यपानेऽतीव दीर्घकाछव्यवबानेन जातवाछपाणविपत्तेः सुतरां संभवात् । ततश्च जातेष्टिवज्जातकर्गनन्तरं तदनुष्ठानमुचितिमिति कथमुच्यते पौनर्भवस्ते।मं क्टरवा पश्चाज्जातकर्पादीति चेत्तजोच्यते । न जातेष्टिवदसी पौनर्भवस्तोमोऽज्ञापूर्व-तया विधीयतेऽपि त्वन्यत्र विहितस्य पौनभर्वस्तोमस्य जातकर्गादेश्वात्र पौर्वापर्य-मानं पतिपाद्यते । यथा 'दर्भपूर्णमासाभ्याभिष्ट्वा सोमेन यजेत ' नानेन वा-क्येन दर्शपूर्णमासयागः सोमयागो वाध्माप्ततया विधीयते, कितवन्यत्रा वाक्ये वि-हितयोस्तयोरत्रानुष्ठानार्थं पूर्वीत्तरभावोऽभिधीयते तद्दत् । तथा च वचनेन येनं क्रमेण ययोरनुष्ठानं प्रतिपादितं तेनंव क्रमेण तथोरनुष्ठानमवश्यं कार्यम् । शास्त्रण पौर्वापर्येणैवानुष्ठानस्य विहितत्यात् । अन्यया शास्त्रो छङ्घ नजन्यभत्यवायापतेः । एवं च क्रवमतिपादकवचनसामध्यां ज्जातकर्मणः पाक् पौनर्भवस्तीमं छत्वा बाछ-कविपत्तिह्यवाधकसञ्ज्ञावात्रञ्वाहानन्तरं जातकर्गादिकमावश्यकं भवति । शा-स्रोण शब्दतो योऽर्थः पतिपादितस्तदर्थानुष्ठानमवश्यं करणीयपपूर्वजनकत्वादकरणे पत्यवायापादकत्वाच्य । यथार्थी न शाब्दः कित्वर्थातिषष्यति ताद गार्थस्यो छ-ष्ट्यने अपि न काचित्क्षातिः । तदुल्लङ् वनस्य पत्यवायापादकत्वाभावात् । यौनर्भ-बस्तीमजातकर्मणोश्यंत्र पूर्वीतरभाव एव शास्त्रेग विभीयत इति न तदु छङ्घनं कर्तु शक्षम् । परमवामापत्तेः । अतः शास्त्रमागाण्यात्पञ्चाहसाष्यस्यापि पौन-भैवस्तीयस्य जातकर्वणः धागनुष्ठानपावश्यकप् । नेव पाकदनुष्ठानपाक्षेपाईम् ।

तस्य जातकर्मादीनां च कममात्रम्, यथा दर्शपूर्णमासाम्यामिष्ट्वा सोमेन यजेतेति । तेन न कोऽपि विरोधः । वैशब्दोऽवधारणे । जात-मात्रस्येव न कालान्तर इत्यर्थः । तेनास्य जातेष्टिवदेव पूर्वकालतादि नियमोऽपि न सिष्धतीति । सर्वपदेनैव सिद्धौ जातकर्माद्यपादानं तत्पूर्वभाविनां गर्भसंस्काराणां निवृत्त्यर्थम् । जातकर्माद्यपादानेऽपि यत्सर्वपदोपादानं तद्यस्य यावन्तः संस्कारास्तस्य तावत्प्राप्त्यर्थम् । तत्रश्च श्रद्वादीनाभुपनयनाद्यमावेऽपि चौलादिभिरेव पुत्रत्वं भवतीति

शास्तिख्तात्। तदनन्तरं जातकर्गान्तरेण स्तन्यपानासंभवाद्वास्त्रपाणितिपानितंभ-वेनेतद्बाधकवलातः क्वाहानन्तरं जातकर्गादिकमावश्यकामिति यावत् । 'वैश्वानरं द्वादशकपान्नं निविषेत् ' इति वाक्येन जातिष्टिः कर्तब्यत्येव केवन्नं पतिपाद्यते, न तु जातेष्टिजातकर्मणोः पौर्वापर्यमभिधीयते । तच्च पुत्रे जात इत्युक्तत्वाद्यीत्म-तीतं भवति । ततश्य जातेष्टेः कर्तब्यत्वांशो नोस्तक्व्यित्महः । शास्त्रविहितत्वात् । तादशकर्तब्यत्वांशस्य परिपास्तनं जातकर्मणः पाक् पश्चाद्वा जातेष्टे कियमाणाया-मपि भवति । आर्थिकस्य पौर्वापर्याशस्य बाधेऽपि न किंविद्वाधकामिति बास्न-विपत्तिसंभावनया जातकर्मानन्तरं जातेष्टिः कियत इति युक्तम् ।

नन्वाधिकस्य पौर्वापर्यस्य जातकर्मानन्तरं जातेष्टिकरणेन बाबा भवतु नाम । तद्वाधस्य शास्त्रोङ्ग क्ष्यमयुक्तपत्यवायजनकत्वाभावात् । परंतु 'पुत्रे जाते ' इत्युक्तेर्जनस्य वाब्यविहितोत्तरक्षणों जातेष्टेर्मुख्यः कालः शास्त्रात्मतीतः । जातक मानन्तरं जातेष्टी कियमाणायां शास्त्राविहितस्य जातेष्टिकालस्य वाधितत्वात्कथं न शास्त्रोङ्ग क्ष्यत्ययुक्तपत्यवायापितः । स्वेच्छया शास्त्रोङ्ग कृष्यने पत्यवायावश्यंभा वादिति चेन । जननाव्यवहितोत्तरकालविशिष्टा जातेष्टिरमाप्ता विहिता शास्त्रेण । तत्र कालोऽङ्ग मणधानम् । जातोष्टिराङ्गिनी पधानमिति यावत् । तत्र त्र तत्काले जातेष्टी कियमाणायां ततो जातकर्मणि च कते पश्चात्स्तन्यपाश्चनकाल इति तन्त्रातिविल्यम्वन कदाचिद्वालविपत्तिः संभवेत् । तादश्चिपत्तिपरिहारार्थं विपत्तिसं-भावनावलदिव जातेष्टेर्वाधो वाच्यः । तत्रापधानबाधनेषपत्ति प्रधानबाधस्यान्या व्यत्वादिति न्यायेन पधानजातेष्टेर्वाधापेक्षया तदङ्ग भूतकालबाधस्योचितत्वेन जान्त्रकर्माद्यनन्तरं जातेष्टिरनुष्ठीयते । एवं च जातेष्टिकालबोधकशास्त्रोङ्ग विपचित्रंभावनेव पमाणं पामाणिकं च शास्त्रोङ्क्यनं न दोषजनकिमिति भावः । तत्रस्य न कोऽषि जातेष्टिन्यायविरोध इति बोष्यम् ।

करूपम् । नर इति सामान्योपादानेऽपि पौनभंवस्तोमे त्रैवर्णिकस्यै-वाधिकारादन्येषां तु संस्कारमात्रेणेब पुत्रत्विमिति । पौनभंवस्तोमसं-स्कारयोमिं लितयोः पुत्रत्वहेतुतामुपसंहरति—कृत इति । पौनभंवस्तोमे कृते ततस्तैः संस्कारैः पौनभंवः सुतो भवतीरयर्थः ।

जातगात्रस्य तस्य वै, इत्यत्रत्यो वैशव्होऽवधारणार्थः । तेन जातमात्रस्यैव पौनर्भवस्तोमः कर्तब्यः । परिग्रहानन्तरामिति शेषः । नतु कालान्तरे दत्तकादिव-श्यवर्षं भ्यन्तरे नैवेत्यर्थः । तेनाति । बालविपत्तिसंभावनया जातेष्टेर्जातकर्पणः माकाछिकार्वं वाधित्वा जातकर्याद्यनन्तरं तदनुष्ठानिमति व्याख्यानेनेत्यर्थः । यथा जातेष्टेजीतकर्मगः पूर्वकालतारूपो नियमो नाहित तथाऽत्रापि बालपाणाविपातिसं-भावनात्रपबाधकबलारगीनमंवग्वोगस्यापि जातकर्पणः पूर्वकालतानियमो नास्ती-रपर्थः । ' सर्वास्तु कुर्यात्संस्काराञ्जातकर्गादिकान् नरः ' इत्यत्र सर्वपद्गातकर्गा-दिपदेरयेतत्पदद्वयोपादानस्योपयोगं पर्शयनाह—सर्वपदेनैवेति । सर्वान् संस्का-रान् कुर्यादित्येतावतैव जातकर्मादेः संग्रहसिखी जातकर्मादिपदीपादानं तत्पूर्वमा-विगर्भाधाना दिसंस्कारनिवृत्त्यर्थम् । अन्यथा सर्वपदेन संग्रहात्ते अपि कर्तव्याः स्यु-रिति पसज्येत । तर्हि जातकर्गादिगद्यवास्तु पयोजनवत्त्रात्सर्वपदं माउस्तु पयो-जनविरहादित्याशकुच सर्वपदस्यापि पयोजनं पदर्शपति--यस्य यावन्तः सं-स्कारा इति । यस्य वर्णस्य यावन्तः संस्कारा विहितास्तस्य ताविद्धः संस्कारैः पुत्रत्वमुत्पद्यत इत्यर्थे बोधियतुं सर्वपदिमित्यर्थः । अन्यथा त्रूदिनामुपनयनाभा-वेन जानकर्नाद्याखिलसंस्काराभावात् पुत्रत्वं न स्यात् । सर्वेपदोपादाने तु चूडादिभि-यांबद्धिरेव संस्कारैस्तेषां पुत्रत्वं सिष्यतीति कल्प्यामिति मावः।

नर इति । अविशेषेण मनुष्यवे। धकनरशब्दोपदि। नेऽपि पौनर्भवस्तोमे बाह्यणक्षत्रियवैश्येति वर्णत्रयस्यवाधिकार इति त्रैविणिकस्य पौनर्भवस्तोमसंस्काराम्यामुमाम्यां मिलिताम्यां पुत्रत्वं जायते । येषां पौनर्भवस्तोमेऽधिकारो नास्ति तेषां
श्रूद्रादीनां केवलसंस्कारकरणेनेव पुत्रत्वमुत्पद्यत इति भावः । क्रत इति । पौनभवस्तोमे क्रते साति संस्कारानुष्ठानेन पौनर्भवः पुत्रतां लभत इत्यर्थः । अनेन
पौनर्भवस्तोमसंस्कारयोक्तमयोः समुश्चितयोः पुत्रत्वोत्पत्तिहेतुता पद्शितेत्यम्यतरस्यामावे पुत्रत्वं नोत्यद्यत इति सूचित्वा सोभयोः पुत्रहेतुत्वेभसंइते।वे
बाध्यम् ।

प्रासाङ्गिकं पौनर्भवधर्ममाह-

एकोदिष्टं पितुः कुर्याञ्च श्राखे पार्वणादिक । पीनर्भवः पुत्रः पितुः श्राखे क्षयाह एकोहिष्टमेव कुर्याञ्च पार्वणादिन कम् । श्रादिशब्दात्पार्वणविक्ठतीनामपि निषेधः।

प्रत्यब्दं पार्वणेनैव विधिना क्षेत्रजीरसी । कुर्यातामितरे कुर्युरेकोहिष्टं सुता दश ॥

इति जात्कण्यंस्मरणात्।

दत्ताद्या अपीत्यारम्य ततः पौनर्भवः सुतः, इत्यन्तकालिकापुराणस्थवचनाना निष्पिण्डितोऽर्थस्तचद्वचनव्याख्यावसरे पद्शितोऽपि पुनरत्र बालबोधार्थं संगृह्यते-तत्र दशाद्या इत्याद्यन्यवीजसमुद्भवा इत्यन्तवचनेन जनकगोशेणाळवजातकमीदिः पुत्रो मासेषु मुरूप इति निर्णीतम् । पितुर्गीत्रेणेत्यादि याति चान्यतः इत्यन्तवच -नेन जनकगोत्रेण चूडान्तसंस्कारसंस्कृतस्य ग्रहणे प्रतिग्रहीत्रा गृहीत्वा पञ्चववीय-मित्यादिपर्यास्त्रोचनया पुत्रेष्टिं कृत्वा पुनः सर्वसंस्कारकरणे व्द्यामुख्यायणो भवतीति कथितम् । चुडाद्या इत्यादि-अन्यथा दास उच्यत इत्यन्तेन जनकगोत्रोण जात-कर्पाद्यन्तपाशनान्तसंस्कृतोऽपि प्राह्मो भवति । पतिप्रहीत्रा चूडाद्यैः संस्कृतश्च-तस्य पुत्रत्वाभिधानात् । परंत्वयमनुकल्प इति पद्शितम् । ऊर्ध्वे त्वित्यादिमध्यं चरेदित्यन्तवचनेन जनकगात्रेणाक्यजातकर्गाऽपि पश्चमवर्गानन्तरं नैव ग्राह्य हाति व्यवस्थाप्य जनकगोत्रोण कतचूडान्तसंस्कारस्य पज्ववर्षाभ्यन्तरवर्तिनः पुत्रस्य महणे पतिमहीत्रा पथमं पुत्रेष्टिः कर्तव्या । तया च दासनामगगमय्य सर्वे सं-स्काराः कर्तव्या इति सूचितम् । पौनर्भवं तु तनयमित्यादि तस्य वै इत्यन्तेन पौनर्भवः पुत्रो जातमात्र एव ब्राह्यः । गृहीत्वा च पौनर्भवस्तीमं क्रत्वा जातकर्माः दिकमनुष्ठेयमित्यभिहितम् । सर्वोस्तिवत्यादि पौनर्भवः सुत इत्यन्तेन पतिमहीया जातकर्भगाग्नाविगर्भतंस्कारा न कर्तव्या इति स्वियत्वा येषां वर्णानां यावन्तः शंस्कारा विहितास्तावद्भिरेव संस्कारेस्तेषां पुत्रत्वं मान्यत इति पीनर्भवस्तीवसं-स्कारयोः समुचितयोः पुत्रत्वमाप्तिहेतुत्वमुपसंहतिनिति निगदितनिति ।

अधेदानीं पसङ्गरंगत्या कांभित्योनभंवधर्यानाह—एकोहिष्टामिति। पीनर्थ-वेण पुत्रेण पितुः क्षयाहश्रादमेकोहिष्टविधिनेव कार्यं नौरसदत्यावणविधिना। पार्वः णादिकवित्यादिश्चन्दात्यावणविक्यतिष्वमावास्यादिश्वाखेषु नार्वणमेव नेकोहिष्टामिति मावः। अत्रार्थे वचनान्तरं प्रमाणत्वेन पदर्शयनाह—प्रत्यवदामिति। जापूक्वकि पितुर्गतस्य देवत्वमौरसस्य त्रिपौरुषम् । सर्वञानेकगोञाणामेकोद्दिष्टं क्षयेऽहानि ॥

इति पराशरस्मरणाच्च। पुत्रोदेशे स्वयंदत्तश्च दासश्चेरयुक्तं तत्र दासलक्षणमाह--

कीता या रिमता मूल्यैः सा दासीति निगद्यते । तस्यां यो जायते पुत्रो दासपुत्रस्तु स स्मृतः ॥ या सवर्णांऽपि मूल्यैः कीता सती रिमतोपभुक्ता सा दासीत्युच्यते पूर्वैः ।

> कयकीता तु या नारी न सा पत्न्यभिधीयते। न सा दैवं न सा पित्र्ये दासीं तां कवयो विदुः॥

इति स्मरणात्।

तस्यां जातो दासपुतरः। दास्याः पुत्रो दासपुत्रः। छान्दसः पुंबद्धाः वः। यद्वा दासश्चासौ पुत्रश्चेति। यद्वा दासाभिधः पुत्रो दासपुतर इति। तद्धर्मानाह-

न राज्ञो राज्यभाक् स स्याद्धिप्राणां श्राद्धकुन्न च। अधमः सर्वेषुतरेभ्यस्तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥

स राज्ञो राज्यमाम विप्राणां श्राद्धकृच्च न स्यात्। यस्मारसर्वः पुडोश्योऽधमः स इत्यर्थः।

वचनं पदश्यं पराशरं पमाणयति-पितृरिति । त्रिपौरुपमिति । पितुः क्षयाहमचामावास्यादिश्राद्धमीरतेन पार्वणवत्कार्यम् । अनेकगोत्राणां दत्तकादीनां तु

पितुः क्षयाहश्राद्धमेकोद्दिष्टमेवेत्यर्थः । मचामावास्यादिषु तु पावर्णं मवत्येव । पुक्रोहिशे-दादशिवधपुत्रकथनावसर इत्यर्थः । दासारूपः पुत्र उक्तः । तत्र ।किंस्वस्तपो दात इत्युच्वते-क्रोतिति । अस्यार्थो मूल एव स्पष्ट इति पुनर्नोच्यते ।
दास्यां जातो दासः स चासी पुत्रश्चत्येवं सार्त्येन प्रयोगोपपत्ती दास्याः पुत्र
इति वष्ठीतमासे पुत्रद्धावस्याऽऽषंत्वकल्पना गौरवमस्तेत्ययः । तादश्चदात्राख्यपुन्रस्य धर्मान् कथयित-न राज्ञ इति । राज्याधिकाराभावे विपश्राद्धाविकाराभावे
च हेतुं प्रदर्शयचाह-यस्मादित्यादि अधम इत्यन्तम् । अत्र राज्याधिकाराभावे
च हेतुं प्रदर्शयचाह-यस्मादित्यादि अधम इत्यन्तम् । अत्र राज्याधिकारनिषेधेन राज्यव्यविरिकद्वव्येऽधिकारस्तथा विपश्राद्धाधिकारनिषेवेन नाक्षणव्यदिरिक्तमाद्येऽधिकारस्य सूचित इति ज्ञेयम् ।

कीहरा इति निरूपितम् । इदैंनिं कथामिति निरूपते। तरर

शौनकोऽहं प्रवक्ष्यामि पुत्रासंग्रहमुत्तमम् । अपुत्रो मृतपुत्रो वा पुत्रार्थं समुपोष्य च ॥ संग्रहं संग्रहणविधिम् । उपोष्य संग्रहंदिनात्पूर्वेद्यः । वन्ध्यो मृत-प्रजो वाऽपीति वृद्धगौतमः ।

वाससी कुण्डले दत्त्वा उष्णीषं च।ङ्गुलियकम् । आचार्यं धर्मसंयुक्तं वैष्णवं वेदपारगम् । मधुपर्केण संपूज्य राजानं च द्विजाञ्ज्ञाचीन् ॥ राजाऽत्र ग्रामस्वामी ।

' बन्धूनाहूय सर्वास्तु ग्रामस्वामिनमेव च।

ए अवत्पर्यन्तं की हशः पुत्रो माह्य इति प्रतिपादितम् । अथेदानीं के पकारेण प्राह्म इति ग्रहणपकारमभिधातुमुपक्रमते-तत्र शीनक इत्यादिना । पुत्रसंग्रहमिति । संगृह्यते ऽनेनेति ब्युत्पत्तेः पुत्रग्रहणविधिमित्यर्थः । उपोष्येति । पुत्रद्राहणदिनात्पूर्वस्मिन्दिन इत्यर्थः । इदं चोपोषणं पुत्रमहणाङ्गः पुत्रमहणपङ्गती. त्वर्थः । पुत्रार्थामित्युक्तेः । पुत्रायेदं पुत्रार्थम् । पुत्रोपकारकमित्यर्थात् । अत्र चा-स्पदादीनामस्य पुत्रस्य च विद्यमानिषतृपुत्रभावादिसंवन्धनिमित्तककार्यनिवृत्तवेऽ-स्मायमुकशर्मणेऽमुकगोत्राय पुत्रशनं करिष्य इति दातुः संकल्पः । पतिझहीत्सत् पूर्वदिन उपवासं करवा परदिने बन्धूनाहूय पतियहं राज्ञे कथितवा यहीषयमाण-पुत्रस्य तज्जनकादीनां च पितृपुत्रभावादितत्तःसंबन्धनिवृत्तिद्वारा तरमयुक्तकार्यं-निवृत्तिपूर्वकपस्मदादीनां तस्य च परस्परं पितृपुत्रभावादितचारसंबन्धपवृत्तिद्वारा तत्पयुक्तकार्थमवृत्तये पुत्रमतिमहं करिष्य इति संकल्पः। अयं च केवलद्रशके। ब्धामुष्यायणे तु अस्मदादीनापस्य पुत्रस्य च पितृपुत्रामावादिसंबन्धसत्त्वेऽप्यस्य वितुषुत्रभावादिसंबन्धिसञ्चय इमं पुत्रं दास्यामीति दातुः संकल्पः । एवमस्य पुत्रस्य तज्जनकादीनां च पितृपुत्रभावादिसंबन्बसत्त्रेऽप्यस्पदादीनां पितृपुत्रभावादिसंबन्बन सिद्यर्थं पुत्रपातिमहं करिष्य इति पतिमहीतुः संकृता इति बोष्यम्। वाससी कुण्डले इत्यादि द्विजाञ्ज्ञचीनिति । इदं वरणविधिना वृतायाऽऽचार्याय दानम्। 'दस्या ' इत्यस्य ' तमात्राय ' इत्यामिनक्षीकृत्याचा येत्यनेन समानक-

इति वृद्धगौतमस्मरणात् । यद्षि तत्रेवाग्रेमघुपर्कं ततो द्यात्पृथिवीशाय शासिने ।

इति पृथिविशिषदं तद्दि ग्रामस्वामिषरमेव । तस्योपक्रमस्थावेन बल-बच्चात् । द्विजान्त्रीन्याचनार्थतया मधुपकादिना संपूज्येस्यर्थः ।

र्वृकत्वात् । नतु पति महिष्यमाणपुत्राय दानम् । इदानीं दातृसमीपे गमनाभावात् । आचार्याय तद्दानं च धृतवासोद्वयोष्णीषकुण्डलाङ्गुलीयकस्याऽऽचार्यस्य पुत्रवा-चनार्थं दातुर्गृहे नयनार्थम् । तेन पतिमहीतुः संपतिमन्दं व्यव्यत इति दाता निःशङ्कं पुत्रदाने पवर्तते । राजानं चेति । अत्र राजपदेन गरामनगरपालको गृसते, नतु साक्षाच्चपः । सर्वत्र तस्यासीलभ्यात् । तदेवत्स्पष्टमभिहितं वृद्धगीत-मेन- 'बन्धूनाहृष सर्वीस्तु यापस्वामिनमेव च 'इति । तथा चैतदेकवाक्यस्वाद्षि राजपदेन मानस्वामी (पाटील-पामलेदार) माह्य इति भावः। यदपीति । त-त्रेवेति । वृद्धगीतमीयद्त्तकपातिग्रहमकरण एव । अग्रे बन्धनाहुवेत्यस्मादुत्तरं ' मधुपर्क ततो दद्यात्ष्ट्रिथिवीशाय शासिने ' इत्यत्र यत्ष्ट्रिथिवीशार्दं तद्पि झाम. स्वामिपरमेव । तत्र हेतुमाह-तस्येति । अतंजातविरोधित्वेनोपकपस्यस्य गरापस्वा-भिन इत्यस्य प्रचल्देन तमनुसूत्य तद्दशेनीपसंहारस्यस्य पृथिवीशपद्रय नेतव्य-रबात् । उपक्रवानुरोधेने।पसंहारस्थप्टथिवीशपदं ग्रामस्वामीत्यर्थकत्वेन व्याखवेय-निति यावत् । अमेर्झग्वेदः । वायोर्धजुर्वेदः । आदित्यात्सामवेदः । इत्यु नक्रमगत-वेदश्रन्तारेण ' उच्चिर्श्वा, उपांशु यजुबा, उच्चैः साम्ना, इत्युवसंहारस्थर्गा -दिषदानां बेदपरत्वं यथा व्याख्यातं तद्ददित्यर्थः । एतच्च 'वेदो वा पायदर्श-नात् ' ( जै॰ न्या॰ मा० ३ । ३ । २ ) इत्यत्र श्रष्टम् । वाश्चाब्दोऽत्यारणा-र्धः। 'वा स्वाद्धिकलारेनार्वेशी समुख्ये 'हति कोशादि वर्षः। उच्चै . र्भना, इत्यादिविधि ।देशगतऋमादिशाक्षे मन्त्रवासणसमुदायरूपवेदार्थक एव । न तु मन्त्रपरः । तत्र हेतुं दर्शयति-पाय उपक्रपवाक्ये वेदशब्द्दर्शनादिति सदर्थः । द्विजानिति । पुत्रयाचनार्थं मधुनकादिना संगूज्येत्वर्थः ।

जीनिति । कि शिक्ष अन्यायेन बहुनचनं तित्वे पर्यवस्त्रामिति मीमांसक सिद्धाः न्ताद्दिजानिति बहुनचनस्य त्रीनित्ययं इति मावः । कि शिक्ष अन्यायश्च पूर्वमीमां निक्षिक हिन्दे । वसन्ताय कि शिक्ष अन्यायश्च । वसन्ताय कि शिक्ष अन्यायश्च । वसन्ताय वसन्त इत्यर्थः । अन्यते विमानिक यस्यवः । कि शिक्ष अन्यतः । वस्ति अन्यतः । वस्ति

वर्हिः कुश्मयं चैव पालाशं चेध्यमेव व। एतान्याहृत्य बन्धूंश्च ज्ञातीनाहृय यत्नतः॥

बन्धूनात्मिपितृमातृबन्धून । ज्ञातीन्सिपिण्डान् । बन्ध्वाद्याद्रवानं ह-ष्टार्थं त्राजाह्वानवत् । बध्नन्ति जानन्त्यात्मीयतया परिगृहीतं नरिम-त्यर्थः । शब्दद्वयसामध्यत् ।

बन्धूनन्नेन संभोज्य ब्राह्मणांश्र्व विशेषतः।

बन्धूनाहृतान् । ब्राह्मणान्पूर्ववृतान् । चकारादाहृताञ्ज्ञातींश्र्य संभो-

ते ज्यादयः परार्धाविधकाः किष्कुलास्त्रयो वा चत्वारो वा पश्च वेति विकल्पेनाऽऽल्रब्ध्व्या उत त्रय एवेति संश्यः । वनैवं पूर्विक्षः—किष्कुलानिति बहुवयनेन दित्वातिरिक्तसंख्या सामान्यरूपेणाभिहिता । तदिशेषाकाङ्क्षायां सत्यां
ज्यादिपरार्धान्तातिरिक्तसंख्याविशेषाभावात्त्र गिदिसंख्याविशेषा आक्षिप्यन्ते ।
तस्माद्यथापाप्तानां त्रिचतुरादीनाभेव विकल्पेनाऽऽल्प्य इति । सिद्धान्तस्तु घटानानयेतिवदुच्चारितस्य बहुवचनान्तस्य शब्दस्य चतुरादिशब्दोपादानमन्तरेण त्रित्वमात्रं वाच्यम् । यो हि चतुष्ट्वादिसंख्यामुपाद्ते तेन न तदन्तर्भूत त्रित्वं वर्जथितुं शक्यम् । त्रित्वमुपाददानेन त्वनन्तर्भूतं चतुष्ट्वादिकं वर्जिथतुं शक्यमित्यवश्यंभावित्वेन पथमभावित्वेन च त्रित्व उपात्ते तावतेब बहुत्वेपपत्तेः । अतिरिक्ताक्षेपे च प्रमाणामावः । तस्मात्त्रय एव किष्कुला हिल्याः । उक्तं च जैमिनिना—
पथमं वा नियम्येत कारणादितिक्रमः स्यात् (जै० १९ । १ । ४३ ) इति
सत्रेण । अत एव बहुवचनं त्रित्वे पर्यवस्यतीति लोकोक्तिः साधीयसी भवतीति।
वहिंदिति । समिदित्यर्थः ।

पालाशिमिति । पछाशवृक्षसंबिध । अर्कः पछाशः खिद्रोऽपामार्गोऽध च पिप्पछः । उदुम्बरः शमी दूर्वा कृशाश्च समिधः कमात् । इति वचनात् । चम्धू-निति । आत्मनो मातुः पितुश्च संबिधनः । ज्ञातीन्—सापिण्डान् । बाम्धवाद्या-इवानं दृष्टफछार्थं राजाद्याह्वानवत् । दृष्टं फछं पदर्शयनाह्——बध्नम्ति । मयाऽसी पुत्रीकृत इति सर्वेषां त्यापनार्थं तेषामाह्वानम् । बन्ध्वाद्याह्वानमन्तरे-षापि पुत्रपरिग्रहः सिध्यति । तेन तु व्यवहारे सीक्ष्म्यं भवति । यथा राजसः मक्षं पुत्रीकृते राजकीयो व्यवहारः सुकरो भवति तद्वत् । शब्दद्वयोति । बन्धु-द्वादीरयेत च्छन्दद्वयोपादानसामध्यांतिपतृमातृबन्धवः सापिण्डाश्च गृह्यन्ते । चका- अग्न्याधानादिकं तन्त्रं क्रत्वाऽऽज्योत्पवन्तन्तकम् ।
दातुः समक्षं गत्वा तु पुत्रं देहीति याचयेत् ॥
याचनं कारयेत्पूर्वं वृतैर्बाह्मणैरित्यर्थः ।
दाने समर्थो दाताऽस्मै ये यज्ञेनेति पश्चभिः ।
दानसामर्थ्यं बहुपुत्रत्वं पत्न्यनुमितिश्चत्यादि । पश्चभिदंद्यादिति शेषः ।

प्रतिगृहणीत मेंनिवं सुमेधस इति मन्त्रीलिङ्गात्।

देवस्य त्वेति मन्त्रोण हस्ताभ्यां परिगृह्य च । अङ्गादङ्गेरयुचं जप्त्वा आव्राय शिशुमूर्धेनि । दस्रादिभिरलंक्टत्य पुत्राच्छायावहं सुतम् ॥

पुत्रच्छाया पुत्रसादृश्यम् । तच्च नियोगादिना स्वयमुत्पाद्नयो-

रादिति । 'बन्धूननेन संभोज्य बाह्मणांश्व ' इत्यत्रत्यचकारादित्यर्थः । बन्धून्युवनिमहे साक्षित्वेनाऽऽहूतान् । याचनार्थं पूर्ववृतान्बाह्मणान् । चकारादाहूताक्रमां क्रमां क्रां वात्सभीयं गच्छेदित्यर्थः । याचयोदिति । पूर्वं वृतेबाह्मणोरिति भावः।
दाने समर्थं इति । दानसामर्थ्यं च बहुपुत्रत्वं पत्नीसंगतिश्व । ये यज्ञेनेति पश्चनिमंन्येदंधादिति शेषः । तत्र दाने छिङ्गनाह -प्रतिगृह्णितिति । परस्वत्वनिवृचिपूर्वकस्वस्वत्यापादनस्य पतिमहण्दार्थत्वात्स्वस्वत्यापादनस्य च दानं भिनाऽपुः ।
पत्तेस्तद्व्याक्षित्यत इति पतिमहण्दाछिङ्गाद्दानं कल्प्यत इति यावत् । तत्र च
ये यज्ञेनेत्यादयः पश्च मन्त्रा विनियुक्ता इति भावः ।

देवस्य त्वेति । इतिशब्देन 'पूष्णो हस्ताम्याम् ' इत्यन्तो मन्त्रः । ऋचमिति । इतिशब्देन 'स जीव शरदः शतम् ' इत्यन्तः स्वितः । पादेन चानर्थेन चोपेतो वृत्तवद्धो मन्त्र ऋक्, इत्यर्थके 'तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादुव्यवस्था '
(जि॰ द॰ २ । १ । ३५) इति छक्षणछक्षिताऽन्तर्क । वस्नादिमिरिति ।
आदिना कुण्डछोष्णीबाङ्गुन्छीयकानि । तत्रश्चाऽऽचार्यवत्पुनार्थमपि कुण्डछोष्णीकः
वादिकं संपाद्धापिति भावः । पुत्रचछायावहमिति । पुत्रचछायां पुत्रसादश्वं
दक्षतमित्वर्थः । पुत्रसादश्यं च नियोगादिना स्वयमुत्पादनयोग्यत्वम् । नियोगः—
'अशुना गुर्वनुज्ञातः ॰ ' (या॰ स्मृ० १ । ६८) इति याज्ञवल्ययेनोकः ।
अपदिनस् वेतनदानम् । यः पुत्रे याद्धस्तस्य माति साक्षाण्निकायां पतिन्त्रश्चः ।
विभिन्नकार्दिकरणेन यत्पविम्रहीतृकर्तृकं ग्राह्मपुत्रविम्नादनं वद्योग्यतः स्विम्नकः

रयत्वम् । यथा भ्रातृसापिण्डसगोत्रादिपुत्रास्य । न चासंबन्धिनि नि-योगासंभवः ।

बीजार्थं ब्राह्मणः कश्चिद्धनेनोपनिमन्त्र्यताम् । इति स्मरणात् । ततश्च भ्रातृपितृब्यमातुलदौहित्रभागिनेयादीनां नि-रासः । पुत्रसादृश्याभावात् । एतदेवाभिष्रेरयोक्तमश्चे तेनैव—

थै: । मित्रमाह्मपतिमाहकयोर्नियोगादिद्वारेणोत्पाद्योत्पादकत्वरूपसंबन्धयोग्यतासस्वमैव पुमसाहश्यमिति यावत् । यथा भातृपुत्रे सािण्डपुत्रे सगोत्रपुत्रे च पुत्रसाहश्यं वर्तते । यतो 'अपुत्रां गुर्वनुज्ञातः ' इति याज्ञवल्क्यवचनेन योग्यपुत्रहीनायाः स्वियाः पतिश्वज्ञारादिभिस्तस्यां पुत्रोत्पादनार्थं पत्युर्भातुस्तद्भाते तत्सिनण्डस्य तद्लामेऽसिपण्डस्यापि सगोत्रास्यानप्रकृष्ठवर्णस्य नियोगोऽभ्यनुज्ञातः ।
अतो भातृसपिण्डसगोत्रपुत्रेषु नियोगद्वारेण मित्रम्हीतृकर्तृकोत्पादनयोग्यतास्त्रदात्पुत्रसाहश्यमक्षुण्णमिति भावः ।

ननु परगोत्रीयदत्तकस्थले कथं पुत्रसादृश्यं परगोत्रीयस्य प्रतिग्रहीतुर्नियोगा-विधानेन नियोगद्वारकस्वयमुत्पादनयोग्यत्वाभावादत आह—न चासंबन्धिनीति। 'बीजार्थं ब्राह्मणः कश्चिद्धनेनोपनिमन्त्र्यताम् ' इति वचनाद्धनदानेन पुत्रोत्पाद-नार्थं ब्राह्मणस्यासंबन्धिनोऽपि निमन्त्रणाभिधानेनासंबन्धिन्यपि नियोगसंभवानि-योगासंभवो न वाच्य इत्यर्थः। ततश्चेति । नियोगादिशास्त्रीयमार्गेण स्वयमुत्पा-दनयोग्यस्यैव पुत्रीकरणाईत्वाच्चत्यर्थः।

निरास इति । अता अता, अत्वपुत्रेण वा नित्व्यो न पुत्रीकर्तव्य इत्येवं अत्वादिभागिनेयान्तानां पुत्रीकरणस्य निवेधः पर्यवस्यतीति भावः । तत्र कारणं पद्शैयति—साह्यभागवादिति । नियोगादिना स्वयमुत्पादनयोग्यत्वाभावादि-त्यर्थः । अस्याऽऽशयः पूर्वे निर्ह्मपितोऽपि बाछवोधार्थं पुनिष्ठिल्यते—यत्र पुत्रभाति- यहीतुः पित्रमासपुत्रसाक्षान्मातुश्च परस्परं नियोगादिशास्त्रीयेण पथा दांपत्यसं- वन्धः संभवति सोऽयं संवन्धः पुत्रोत्पत्यनुक्छत्वादिकिद्धसंवन्ध इत्युच्यते । वाह्याविकद्धसंवन्ध इत्युच्यते । वाह्याविकद्धसंवन्धवंदितो यः सपिण्डादिस्तस्येव पुत्रीकरणमुचितम् । पितृपुत्र- भावसंवन्धस्य दांपत्यसंवन्धपूर्वकत्वानियमात् । यथा आतृपुत्रः । आतृष्पुत्रस्य सान्भान्मातरि पितमहीतुः पितृव्यस्य अपुत्रां गुवंनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्ययाः १ (या० स्मृ० १ । ६८ ) इत्युक्तियोगादिशास्त्रीयमार्गेण रितः दांपत्यसं- वन्धः ) तंभवतिति सोऽयं पितमहीतृपितमास्यात्रोः (समिवदांपत्यसंवन्धः )

शासीयपुत्रोत्पत्त्यनुकूछ इति ग्रहीष्यमाणपुत्रे। स्वयमुत्पादनयोग्यत्वरूपाविरुख्तं-बन्धसत्त्वात्तादृश एव पुत्रत्वेन ग्राह्यो भवति । एवं चैतादृश्रतिसंभावनमेव जिष्टू-क्षितपुत्रे स्वयमुत्पादनयोग्यत्वामिति तात्पर्यम् । यत्र च पतिग्रहीतुर्श्राह्ममातुश्र मिथो नियोगादिना शास्त्रीयमार्गेण रतिः ( दांपत्यसंबन्धः ) न भवति विरुद्ध-संवन्धाकान्तरवारसोऽयं शास्त्रीयपुत्रोत्पत्तिपतिकूलत्वादिरुद्धसंवन्य इत्युच्यते । ततश्च वितृपुत्रभावसंबन्धस्य दांपत्यसंबन्धपूर्वकत्काद्दांपत्यसंबन्धश्च बत्रांसमवी तत्र विरुद्धसंबन्धावश्येभावाद्विरुद्धसंबन्धस्य च ग्राह्मशास्त्रीयपुत्रोत्पत्तिपतिकूछत्वाद्ग-हीष्पमाणपुत्री स्वयमुत्पादनायोग्यत्वरूपविरुद्धसंबन्धो वर्तत इति क्रत्वा तादश्वि-रुद्धसंबन्धाकान्तः पुत्रो न ग्राह्या भवति । निरुक्तरत्यसंभावनैव जिघृक्षितपुत्रे स्वयमुत्पादनायाग्यत्वामिति भावः। यथा दौहितः । अत्र मतिमहीतुर्पतामहस्य जिधृक्षितदीहित्रसाक्षान्मातुश्च मिथो नियोगादिशास्त्रीयमार्गेण रातिनं संमगति। मतिग्रहीतुर्भाद्यमातृनिरूपितापितृत्वात् । ग्राह्यमातुश्च पतिग्रहीतृनिरूपितपुर्शीत्वा-दित्येवमुभयोः पितृपुररीभावरूपाविरुखसंबन्धः सोऽयं दांपत्यसंबन्धविषटकत्वात्यु-नोत्पत्तिमतिकूल इति ग्रहीष्यमाणपुने दौहिने स्वयमुत्पादनायोग्यत्वरूपविरुद्धसंब-न्धसत्त्वात्तादृशविरुद्धसंबन्धाकान्तो दौहित्रः पुत्रत्वेन गरहणानई इति भावः। एवं पितृब्यमातुलभागिनेयानां सपिण्डत्वेअपि विरुद्धसेबन्धाकान्तत्वात्स्वयमुत्पाद्ना-योग्यत्वरूपपुत्रसादृश्याभावो बोध्यः । तथा हि-प्रतिमहीता भातृपुत्रः । प्रति-ग्राह्यश्च पितृव्य इत्येतादशस्थले ग्राहकग्राह्यमात्रोभियो रतिर्न संभवति । ग्राह-कस्य भातृपुत्रस्य माह्यपितृब्यमातृनिरूपितपौत्रत्वाद्माह्यमातुश्च माहकनिरूपितपि । तामहीत्वात् । सोऽयं ग्राहकग्रासमात्रोः पौत्रापितामहीभावरूपः संबन्धो रातिविच टकरवारपुत्रोरपत्तिपातिकूल इति तादृशविरुद्धसंबन्धाकान्तः पितृब्यः पुत्रीकरणानहें... भातृपुत्रस्य । तथा यतिमहीता भागिनेयः पतिमासभ मातुलः । ईदशस्थले माह्कमाह्यमात्रोर्निथो रितन संभवति । माहकस्य मागिनेयस्य माह्यमातु अभातु -निरूपितदुहितृपुत्रत्वाद्यासमातुष्य प्राहकनिरूपितमातामहत्वित् । सोऽयं प्राहक-आसमात्रोहित्रमातामहीभावसंबन्धो रतिविघटकत्वात्पुत्रोत्पत्तिमृतिकृछ इति वा-इश्विरुद्धसंबन्धाक्रान्तो मातुलः पुत्रीकरणानहीं भागिनेयस्य । प्रतिश्रहीता मा-तुछ:। पतिमाहाश्च मा गिनेय इत्येवं वैपरीत्येन माह्यमाहक नावस्थ छे माहक माह्य-मात्रोः परस्परं राविनं संमववि । याहकस्य मातुलस्य ग्राह्मभामिनेयमातृनिह्मपित-सोदरभावृत्वाद्मासमातुथ माइकनिरापितसोदरमगिनीत्वात् । सोऽयं माइकमास

दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्राणां विहितः सुतः ।

ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः क्वचित् ॥ इति ।

अत्रापि मागिनेयपदं पुत्रासदृशानां सर्वेषामुपलक्षणं विरुद्धसंबग्थस्य समानत्वात् । विरुद्धसंबन्धश्च नियोगादिना स्वयमुत्पादनायोग्यत्वम् । यथा विरुद्धसंबन्धो विवाहे गृह्मपरिशिष्टे पठितः—दंपत्योमिंथः पितृमातृसाम्ये विरुद्धसंबन्धो भार्यास्वसुदुंहिता पितृव्यपत्नीस्वसा चेति । अस्यार्थः -यत्र दंपत्योर्वधूरयोः पितृमातृसाम्यं वध्वा वरः
पितृस्थानीयो भवाते वरस्य वा वधूमातृस्थानीया भवति तादृशो विवाहो विरुद्धसंबन्धः । तत्रा यथाक्रममुदाहरणद्वयम्—भार्यास्वसुदुंहिता

मात्रोः सोदरश्चात्मिगिनीमावरूषः संबन्धो रितिविघटकत्वात्पृशोत्पितिष्ठ इति

माजोः सोदरभ्रातृभगिनीभावरूपः संबन्धो रातिविघटकत्वात्पुजोत्पत्तिपतिकूछ इति तादशिवरुद्धसंबन्धाकान्तो भागिनेयः पुत्रीकरणानहीं मातुलस्येति ।

एतदेवाभिप्रत्येति । नियोगादिना स्वयमुत्पादनायोग्यत्वरूपपुत्रसादश्याभाव-मेवानुसंधायेत्यर्थः । तेनैव-वृद्धगीतमेनैवोक्तममे । किमुक्तं तद्दरीयति-दौहित्रो मागिनेयश्चेत्यादि भागिनेयः मुतः क्वचिदित्यन्तम् । अत्र वचने भागि-नेयपदं पुत्रासादृश्याभाववतां सर्वेषामुपलक्षणविधया बोधकं बोध्यम् । यथा पुत्र-रवेन जिघृक्षिते भागिनेये नियोगादिसाधनकपतिग्रहीतृमातुलकर्वकोत्पादनायोग्य-खलक्षण: पुत्रतादृश्याभावोऽस्ति तथा जिघृक्षिते यत्र यत्र पतिग्रहीतृकर्तृकोत्पा-दनायोग्यत्वरूपः पुत्रसादृश्याभावः संभवेतेषां सर्पेषां भागिनेयपद्मुपछक्षकामिति यावत् । भागिनेयपदरयाजहत्स्वार्थछक्षणयाऽर्थबोधकत्वे स्थिते छक्षणायाः स्वग्र-वयसंबन्धरूपत्वाच्छक्यछक्ष्यार्थयोः संबन्धं पदर्शयति - विरुद्धसंबन्धस्य समा-नत्वादिति । भागिनेय इव पितृब्यमातुलादावपि विरुद्धसँबन्धावस्थानस्य :तुल्य-त्वादित्यर्थः । विरुद्धतंबन्धं छक्षयति—नियोगादिनेति । ' अपुत्रां गुर्वेनुज्ञातः । ( या ० स्मृ० १ । ६८ ) इत्यादिनोक्तो नियोगः । ' बीजार्थे बासणः कश्चि-खनेनोपनिमन्त्रयताम् १ इति वचनेनोक्तं धनदानमादिशब्दमासम् । ततश्च नियो-गधनदानाम्यां साधनाम्यां मत्स्वयमुत्यादनं-पतिम्रहीतृकतृंकं याज्ञिष्वाक्षितपुत्राने-ष्ठमुत्पाद्नं तद्योग्यत्वमुत्पाद्नयोग्यत्वाभावः । उत्पाद्नयोग्यत्वपतिबन्धकः संबन्ध-विशेषो विरुद्धसंबन्ध इति यावत् । उदाहरणदानपूर्वकं विरुद्धसंबन्धस्वरूपं पद्रथं सोऽयं विरुद्धंसबन्धो विवाहगृह्यपरिशिष्टभन्थे निषिद्ध इत्याह-यथा विरुद्धसंबन्ध इत्यादिना पितृब्यपत्नीस्वसा चेत्यन्तेन । अस्यार्थं मन्थ-

स्यालिकापुत्री । पितृब्यपरनीस्वसा——पितृब्यपरन्या भागनी चेति । तथा प्रकृते विरुद्धसंवन्धपुत्रो वर्जनीय इति, यतो रतियोगः संभवति ताहराः कार्यं इति यावत् ।

> नृत्यगितैश्च वाद्येश्व स्वस्तिश्व संयुतम् । गृहमध्ये तमाधाय चरुं हुत्वा विधानतः । यस्त्वा हृदेत्यृचेनैव तुभ्यमभेत्यृचैकया । सोमो दददित्येताभिः प्रत्यृचं पश्चभिस्तथा ।

एवं सप्तमिर्मन्त्रीः सप्त चवांहुतीर्हुत्वेत्यर्थः । वृद्धगौतमस्तु विशै-

पमाह--

क्रत्स्वयमेव ववीति-यत्रोति । वधूवरयोः पितृमातृसाम्यमिति । वरो वध्वाः वितृस्थानीयो भवति वधूर्वा वरस्य मातृस्थानीया यत्र विवाहे भवति तादशो विवाहो विरुद्धसंबन्धः । सोऽयं विवाहो निषिद्धः परिशिष्टकारेण । वष्वाः पि-तुस्थानीयो वरो भवति वरस्य वा वधूर्गातृस्थानीया भवतियेतस्य विरुख्तंबन्ध-इयस्य क्रमेणोदाहरणे पदर्शयति—भार्यास्वसुदृहितेति । भार्यायाः स्वसा मा-यस्विता, मार्यास्वतुर्देहिता कम्या । श्यालिकायाः कन्येत्यर्थः । अत्रोदाहरणम्-स्वः (देवदत्तः) तस्य भायां ( छक्ष्मीः ) तस्या मागिनी ( गङ्गा ) तस्याः पुत्री (क्टब्बा)। अत्र वरः (देवदत्तः) वय्वाः (क्टब्यायाः) पितृस्थाना-पन्नो मदति वधूश्वार्थाद्वरस्य पुत्रीस्थानीया भवतीरयेवं वरस्य वधूपितृताम्यं विरुद्धः संबन्धः । एवं वरस्य वधूपितृसाम्यमुदाह्रय वध्वा वरमातृसाम्यमुदाहर-ति-पितृब्यपरनीति । पितृब्यस्य परनी पितृब्यपरनी, पितृब्यपरन्याः स्वता पि-तुब्बवत्नीस्वसा । उदा०-स्वः ( देवदत्तः ) तस्य पितृव्यः पितुर्भाता ( विष्णुः ), तस्य परनी भाषाँ ( छक्षाः ), तस्याः स्वता भगिनी ( रम्भा )। अत्र वधू रम्भा वरस्य (देवदत्तस्य ) मातृस्थानापना भवति । अर्थाद्वरो वष्त्राः पुत्रस्था-नीयो भवतीत्येवं वध्वा वरमातृसाम्यं सोऽयं विरुद्धः संबन्ध इति निरुक्तोदाहरण-हुये वधुवरयोदिरुद्धसंबन्धाकान्तत्वाद्विवाहो न घटते । एवं यत्र यत्र वधुवरयोः वितुमातृसाम्यं संभवेत्तत्र विरुद्धसंबन्धो इष्टब्यः । उदाहरणद्वयपदर्शनं तु निद्धा-नार्थमित मावः। एवं प्रकृते पुत्रीकरणविषये विरुद्धसंबन्धाकान्तः पुत्री बन्यौ भवति । किँतु यस्य रतियोगः संभवति तस्याः पुत्रः पुत्रीकर्तव्य इति निष्कृष्टो-ऽर्थः । यत पत्यत्र च सार्वविभक्तिकतासेना ' यस्ये ' इत्यर्थो व्यास्त्येय इति

पायसं तत्र साल्यं च शतसंख्यं तु हावयेत् । प्रजापते नत्वदेतामित्युद्दिश्य प्रजापतिम् ॥ इति । एतदनन्तरं ब्राह्मणानां सिषण्डेष्वित्यादयः पुत्रदानं प्रयत्न । इत्येत-इन्ताः श्लोकाः पूर्वमेव व्याख्याताः । तदनन्तरम्—

दक्षिणां गुरवे द्यायथाशाक्त द्विजोत्तमः।

द्विजोत्तमो बाह्मणः।

नृपो राज्यार्धमेवाथ वैश्यो वित्तशतत्रयम्। राज्यार्धमर्धराज्योत्पन्नमेकवर्षीयं द्रव्यम्। प्रद्यादर्धराज्योत्थमेकवर्षाहतं धनम्।

इति वृद्धगीतमस्मरणात्। इदं च महाराजामिप्रायेण। वित्तानां ना-णकानां शतत्रयम्। तच्च सौवर्णराजतताम्राणामुत्तनमध्यमाधम-कल्पनया ज्ञेयम्।

भावः । स्नस्ति । स्वस्त्यर्थकवेदमन्त्रापठनैः स्त्रीणां गीतादिष्वनिमिश्च । स्त्री-गीतध्वनीनां निरतिशयमङ्गलपयोजकत्वं विवाहे दृष्टमिति तत्पयोज्ये पुत्रतिनात्त-कार्येऽपि तद्भ्वनीनां मङ्गलमयोजकत्विपाचार एव तत्र प्रमाणिपिति भावः। चरं हुरवेति। चरुहोमे मन्त्रान्मदर्शयति-यस्रवेति । यस्रवा इदा कीरिणा० इति ऋग्द्वयम् । तुभ्यमधे पर्यवहन् ० इत्येकर्क् । सोमो ददद्गन्धवाय ० इत्याद्यः पश्चर्यः मिलित्वा सप्तचर्वाहुतयो भवन्ति । ता हुत्वेत्यर्थः । अत्र वृद्धगौतमेन विशेष उक्तस्तं दर्शयति-पायसं तत्रेति । होयस्याऽऽचार्यक्रत्यत्वादाचार्यः कर्ता, मितमहीता यजमानस्तु तत्मयोजक इत्यमिमायेण हावयेदिति णिजुपात्तः। पूर्वमेव व्याख्याता इति । ब्राह्मणानाभित्यारभ्य प्रयत्मत इत्येतदन्तानां वृद्ध-गौत्पमोकस्रोकानां शौनकपोकस्रोकसमानत्वाच्छीनकोकश्लोकव्याख्यानेनैव गौतमोक्तरहोका अपि व्याख्याता एवेत्याशयेन पूर्विपित्युक्तम् । दक्षिणां गुरव इति । गुरुरत्राऽऽचार्यः । आचार्ये धर्मसंयुक्ति वृद्धगौतमेनोपकम उक्तत्वात् । यद्या 'त्रयो वर्णा द्विजातयः ' इति स्मृतेन्सिणः क्षत्रियो वैश्यश्रेरपेवं वर्णत्रयं द्विजशब्दैनोच्यते तथाऽप्युत्तमपद्पयोगात्तत्रे।समः श्रेष्ठ इति व्युत्पस्या द्विजोत्तम इत्वस्य ब्राह्मण इत्यर्थः सिध्यवीत्याह-द्विजोत्तामो ब्राह्मण इति । राज्यार्थ-मित्यस्यार्धराज्यतियन्नमेकवर्षीयं द्रव्यमित्यर्थवर्णने वृद्धगीतमः प्रमाणमित्याह्---प्रद्याद्धं राज्योत्थामिति । इदं चार्धराज्योत्थेकवर्षीयदृष्यस्य दक्षिणात्वेद

शतत्रयं नाणकानां सौवर्णमथ राजतम् । प्रद्यात्तान्रमथवा उत्तमादिव्यवस्थया । इति वृद्धगौतमस्मरणात् ।

शूद्रः सर्वस्वमेवापि अशक्तश्रेयथाबलम् । सवस्वमेकवर्षीयभृतिलब्धं द्रव्यम् । एकवर्षाहृतामिति स्मरणस्यात्रा-प्याविशेषात् । सर्वस्वं चान्वये सतीति निषेधाच्च ।

वसिष्ठस्त प्रकारान्तरमाह-शुकेशोणितसंभवः पुरुषो मातापितृनि-मित्तकस्तस्य प्रदानविकयंपरित्यागेषु भातापितरी प्रभवतो न त्वेकं

दानं महाराजाविषयकिमिति बोध्यम् । नाणकानामिति । राजमुद्राचिह्नितमशीतिगुक्जापरिमितं रूपकादि । मुद्राङ्कितमशीतिगुक्जामितं सुवर्णं (मोहोर) वा ।
तम्र सीवर्णं राजतं तामरामिति जिलिधम् । तत्रातिधनाढयेन वैश्येन सीवर्णनाणकश्वतत्रयं गुरुवे दक्षिणा भदेया । धनाढयेन वैश्येन राजतनाणकश्वतत्रयं गुरुद्क्षिणा देया । यरतु न धनाढ्यो नापि दरिद्रस्तादृशेन वैश्येन तामरनाणकश्वतत्रयं
दक्षिणा देया भवतित्यर्थः । अत्रार्थे वृद्धगौतमवचनं ममाणयति—शतत्रयं नाणकानामिति । ज्राद्रः सर्वस्वामिति । एकारिमन्वत्सरे छन्धं भृतिदृष्यमत्र सर्वस्वम् । एकवर्षाद्विमित्यस्याविशेषेण विशेषणादिति भावः । नन्वकवर्षाद्वतिमिति
सीनिद्वित्वाद्धरीग्विगत्थिमित्यस्येव विशेषणानिति युक्तं, तत्म्यं सर्वस्वमित्यस्य निरुक्तार्थाङ्गीकरणमत आह्—निषेधाच्चेति । 'सर्वस्वं चान्वये सिति । आपत्रविषि
हि कष्टासु वर्षमानेन देहिना । अदेयान्याहुराचार्याः० ' (या० स्मृ० २ ।
१७५ मिताक्षरा ) इति नारदेन पुत्रदाराद्यन्वये सिति सर्वस्वदानस्य निषेधात्सवैस्वश्रम्दस्य निरुक्तार्थोऽङ्गिकार्यं इति भावः ।

विसष्टस्त प्रकारान्तरेण पुत्रवारिमहिविधिं व्याचष्टे—शुक्रशोणितसंभवे इत्यादिवा चतुर्थमागमागी स्याद्दचक इत्यन्तेन । शुक्रं पुरुषवीर्थम् । शोणितं स्विनिवेम् । ताम्यां संभव उत्पत्तिर्यस्य तथा । मातापितरा निमित्तकारणे यस्य
ताद्दशः । पुत्रो भवतीति शेषः । तादृशस्य पुत्रस्य वंशादिपवृत्त्यर्थे परस्मे समवेणं पदानं, मूल्यमहणेन दानं विक्रयः, भदीयवाबुद्धिनिरासेन तदुपेक्षाकरणं
विरुष्यागस्तेषु सर्वे वाक्यं सावधारणाभिति न्यायेन मातापितरावेन प्रमवतः समर्थी
भवतः । यतो मातापितृनिमित्तकारणकस्तच्छक्रशोणितोपादानकः पुत्रस्तवो मातावित्रविव वस्य पदानादिषु प्रभवत इत्यर्थः । न त्वेकं पुत्रं द्यादिति । अत्र

पुत्रं दद्यात्प्रातिगृह्णीयाद्वा स हि संतानाय पूर्वेषां न तुं स्त्री पुत्रं दद्या-त्प्रातिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः पुत्रं परिश्रहीष्यन्बध्नाद्व्य राजानि चाऽऽवेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिभिद्धत्वाऽदूरवान्धवं वन्धुसंनिक्ठष्ट-मेव प्रतिगृह्णीयात् । संदेहे चोत्पन्ने दूरवान्धवं शुद्रिभिव स्थापयेद्वि-

दद्यादिति ददातिः पदर्शनार्थः । तेन ऋषादावष्ययं निषेषो भवति । तथा पुत्रं पतिमहीष्यिनत्यस्यापि पदर्शनार्थत्वाद्बन्धूनाहूयेत्यादिवर्भजातं क्रयादावपि का-थंग्। न्यायसाम्यादिति भावः। यस्यैक एव पुत्रस्तेन स पुत्रो न दातव्यः पति-महीत्राअपि तादृशः पुत्रो न माह्य इत्युमयोर्निषेघोऽयम् । तत्र कारणमाह स एव-स हि संतानायोति । यतः स एकः पुत्रः स्ववंशाविच्छेदकरे। उतो न देयो न न प्राह्मश्च । संवानाय पूर्वेवाभित्यनेनैकस्य पुत्रस्य दातुः स्ववंशक्षयकरणेन वंश-क्षयजन्यः प्रत्यवायः सूचितः । पतिग्रहं विना दानस्वरूपासिखेर्यस्तादशं पुत्रं जिच्नक्षति तस्य स्ववंशक्षयकारिणः सहकारित्वात्परम्परया तद्वंशक्षयकरत्वात्त-स्यापि वैशक्षयजन्यः परयवायो भवतीत्याशयेन 'नैकः पुत्रो आहः १ इत्युक्त-म् । स्त्रिया स्वातन्त्रयेण नैव पुत्रो देयो नापि पतियाह्यः । स्त्रिया भतुपारतन्त्रया-वश्यंभावात् । तदेतदुक्तम्—' अन्यत्रानुज्ञानाद्धर्तुः ' इति । इत्येतदन्तं वसि-ष्ठवचनं तत्तत्पसङ्गेन पाक् सविस्तरं व्याख्यातम् । अग्रिमं त्वधुना व्याख्यायते-पुत्रं जिघुक्षन्तन्बन्धून-पत्यासत्त्वा, पतिगृह्णीयादित्यनेन समानकर्तृकत्वाचाऽऽ-हूयेति ल्यबन्तस्याऽऽत्मिपतृमातृबनधून् पितृब्यमातुलाप्तेष्टादिस्वजनानित्यर्थः । रा-जनीति । राजाऽत्र मामाधीशः ( मामलेदारखोत पाटील कुलकर्णी, इत्यादि )। आवेद्य-कथायित्वा । निवेशनं गृहम् । आज्यभागहोमानन्तरं व्यस्तसमस्तव्याह्र-भिराहुविश्वतस्रो हुत्वा । अदूरेति । अदूरश्रासी बान्धवश्र । अदूरः संनिहितः । बान्धवः पितृपातृसंबन्धी । सांनिष्यं च सगीत्रत्वेन स्वलपपुरुषव्यवधानेन च । तथा चादूरबान्धव इत्यस्य सगोत्रः सापिण्ड इत्यर्थः पर्यवस्यति । स च पथावं मास इति भावः । तद्छाम आह-बन्धुसंनिक्ट द्यामिति । बन्धूनां सपिण्डानां सैनिक्ट सिपण्ड: स्वस्यातापिण्ड: सोदक इत्यर्थ:। स्वस्यासपिण्डोऽपि सगीतः स्वल्पपुरुषव्यवाहितश्चेत्यादि पूर्ववत् । सपिण्डालाभे सोदकः (अष्टममारम्य चतु-दैशाविषकः )। पविषाह्य इत्पर्थः । संदेहे चोत्पन इति । दूरे बान्धवा य-स्यासी दूरवान्धवः । गोवसापिण्डचाम्यामसंनिहितः । तस्य चात्पन्तदेशमावावि-

शायते होकेन बहुं सायत इति तिस्मिश्चेरप्रतिगृहीत औरस उत्पर्धत चतुर्थमागभागी स्याह्तक इति । अत्र शुक्कशोणितसंभव इत्यारभ्यान्य गानु । वन्धूनात्मिष्तृमातृबन्य गानु । वन्धूनात्मिष्तृमातृबन्य । राजानि प्रामाधिशे । निवेशनं गृहस् । व्याह्यतिभिव्यक्तािभेः समस्तािभश्चाऽऽज्यभागान्त आहुतिचतुष्टयं हुत्वेरयर्थः । अदूरबान्धवन्ति निविश्वात्मे । संदेहे चोरपन्न इति । दूरे बान्धवा यस्यासी दूर्वान्धवोऽत्यन्तदेशमापाविष्रक्षष्टस्ताहशस्य परिश्रहे कुलशिलादिविषये संदेहो भवत्येव । तिस्मन्सिति तं श्रुद्रमिव स्थापयेद्याविन्नर्णयम् । नव्यवहरेदित्यर्थः । तश्च हेतुत्या श्रुतिमाह निवज्ञायत इति । एकेन पुत्रेण्ण बहवः पित्राद्यस्त्रातव्या इत्येतद्र्यं पृश्चप्रतिग्रहो न त्वेकेन बहवः पातनीयाः । संदेहे च पक्षे पातनस्यापि संभवात् । तस्मान्तं न व्यवहरेदित्यर्थः । तश्च सेत्रव्याप्ति संभवात् । तस्मान्तं न व्यवहरेदित्यर्थः । संदेहे च पक्षे पातनस्यापि संभवात् । तस्मान्तं न व्यवहरेदित्यर्थः । संदेहे च पक्षे पातनस्यापि संभवात् । तस्मान्तं न व्यवहरेदित्यादिति पाठमभित्रेत्याऽऽह—असंनिक्ष्टमेव——अविज्ञातगुण-दोषमिपि । अप्यर्थ एवकारः । संदेह इति । बान्धवानामसंनिधाना-दोषमिपि । अप्यर्थ एवकारः । संदेह इति । बान्धवानामसंनिधाना-

पछ्टस्य परिमहे कुछ बीछादिबिषये संदेहे सात शूदिमिव स्थापयेत् । याविनणंयं न व्यवहरेदित्यर्थः । संश्यिविषयस्य शूद्वत्स्थापने हेतुमूतां शुर्ति निर्दिशति—विज्ञायते होति । एकेन हि पुत्रेण बहवः पितरः पुंनान्नो नरकारत्रातव्याः
किछेति हि पुत्रापरिमहिश्यकीष्यंते न त्वेकेनानेकेऽधः पातनीया इति । संदिग्यस्य
ब परिमहे कदाविन्त्वेकेनानेकेषां पितृणामधःपातोऽपि संभवेदित्यनस्तं न व्यवहरेत् । यद्यप्यं दोशेऽधःपानात्मकः पाक्षिको न सार्वदिकस्तथाऽपि यावान् दोषः
पाक्षिको वा सार्वदिको वा स सर्वथा परिहरणीय एव हितिभिच्छता । दोषस्थानर्थयंवसायित्ववश्यंमावादिति मावः । कल्यतकरोज्ञामा धर्मशास्त्रीयनिवन्धस्तत्कर्ताऽपि छक्षणया कल्यतक शब्देनेवोच्यते । तेन कल्पतक्तणा ' अदूरबान्धवं बन्धुसंनिक्छभेव १ इति विस्छव वने बन्धुसंनिक्छिभित्यस्य स्थाने ' असंनिक्छं १ इति पाठं गृहीत्वोक्तम्—असंनिक्छभेव—अविज्ञातगुगदोषपपिति । एवकारोऽप्यर्थक इति तद्धावः । संदेह इति । बान्धवानामसंनिधानाच्यातिसंदेहे
साति शूद्वोऽयाभित्यप्यवसायाध्यवसायेति ल्यवन्तम् । निश्चित्येत्यर्थः । संस्कारहीन्धेव स्थापयेत् । विजोप्यं तदितरो वेति जातिविषये संशये समुक्तं यदि शूकृष्टिमिति निश्चतं सिक्येत्तदैनं संस्काररिहतं स्थापयेत्तस्य संस्कारा न करणीया

जातिसंदेहे शुद्रत्वेनाध्यवसाय संस्कारहीनमेव स्थापंयेत् । शूद्रोऽ-पि हि किल पुत्रो भवतीत्यभिप्राय इति । तदेतद्भिप्रायविवरणमसंग तम् । विजातीयपरिग्रहनिषेधात् । तस्माद्यथाश्रुतमेव साध् । दत्तपरि-ग्रहानन्तरमौरसोत्पत्तौ विभागे विशेषमाह—तस्मिन्निति । तस्मिन्दत्तके प्रतिगृहीते यद्यौरस उत्पद्येत तदा दत्तकश्चतुर्थाशं लभते न समांशिम-राथः । अयमेव विधिः कीतादिष्वनुसंधेयः । तस्य प्रदानविकथपरि-स्यागेष्वित्युपकमभेदेन वा व्यवस्थेति ध्येयम् ।

तैत्तिरीयाणां तु विधिविशेषमाह बौधायनः । पुत्रपरिग्रहविधि व्याख्यास्यामः । शुक्रशोणितत्याद्यन्यशानुज्ञानाद्धतुंरित्येतद्ग्तं वसि-ष्टेन समानम् । प्रतियही व्यञ्जपकल्पयते द्वे वाससी द्वे कुण्डले अङ्गु-लीयकं चाऽऽचार्यं च वेदपारगं कुशमयं बहिंः पर्णमयमिष्ममित्यथ बन्धूनाहूय मध्ये राजनि चाऽऽवेद्य परिषदि वाऽगारमध्ये ब्राह्मणान-इति तदर्थः । अत्र शूद्रोऽयािनति निर्णीयापि न तादशस्य परिग्रहं निषेधाि किंतु तरसंस्कारकरणं निषेधति । निषेधस्य च पाप्तिपूर्वकत्वादिजातीयकर्षकर्त-स्कारपाप्तेश्व परिद्यहपूर्वकत्वेन शूद्रस्थापि पुत्रत्वेन परिद्यहः शास्त्रतः सिष्पति । अन्यथा शूद्रत्वेनाध्यवसितस्य संस्कारराहित्येन स्थापनविधानमनुपपनं स्यादि-त्या शयेनो कं कल्पतरी - शुद्रोऽपि हि किल पुत्रो भवतीत्यभिप्राय इतीति। तदेवत्कल्पवरुक्तवाभिपायविवरणमसंगवामिति परिहरति-विजातीयेति । सजा-तीयेष्वयं मोकस्तनयेषु मया विधि:। जातिष्वेव न चान्यतः, इति याज्ञवल्क्य-चौनकः भ्यां सजातीयपरिम्रहपूर्वकं विजातीयपरिम्रहस्य स्पष्टं निषिद्धत्वात् । त-स्माद्यथोक्तं ब्याल्यानमेव साधु । निरुक्तब्याल्यानस्य शब्दसम्यत्वादिसंवादाभा-वाच साधुत्वम् । कल्पतरुव्याख्यानस्य तु शब्दार्थत्वाभावाद्विरोधाच्यासाधुत्व-मित्यर्थः । दत्तकपरिग्रहानन्तरमीरस उत्पन्ने विभागव्यवस्थार्थमाह-तस्मिश्रवेदि-रयादि । औरसे जाते दत्तकथतुर्थमंशं छमते समांशं नैव छमत इत्यर्थः । ' चतुर्थमागमागी स्याइतकः १ इति वसिष्ठवचने दत्तकग्रहणं कीतक्रिमादीनां पदंशंनार्थम् । पुत्रीकरणाविशेषात् । अत एव कात्यायनः - उत्पन्न त्वीरसे पुत्रे चतुथारीहराः सुताः । सवर्णाः, असवर्णास्तु मासाच्छादनमागिनः । इति वच-नेन दशकक्षेत्रजादीनां चतुर्थीशमागित्वमुकवान् । सवर्णा दत्तकक्षेत्रजाद्यः । असवणाः पुनः कानीनगूढोत्पन्नसहोढणपौनभंदाः । इति ' पिण्डदीऽशहरः '

मेन परिविष्य बाह्मणवागालम्बेनोपविश्य पुण्याहं स्वस्त्यृद्धिमिति वाचियत्वाऽय देवयजनोल्लेखनप्रभृत्या प्रणीताभ्यः कृत्वा दातुः समक्षं गत्वा पुत्रं मे देहीति भिक्षेत द्दामीतीतर आह तं परिगृह्णाति धे-माय त्वा गृहणामि संतत्य त्वा गृहणामीत्ययेनं वस्त्रकृण्डलाभ्यामङ्गु-लीयकेन चालंकत्य परिधानप्रभृत्यमिमुखं कृत्वा पक्त्वा जुहोति यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमान इति पुरोनुवाक्यामनूय यस्मै त्वं सु-कृते जातवेद इति याज्यया जुहोत्यथ व्याहृतीहुत्वा स्विष्टकत्प्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानाह्मिणां द्दात्येते च वाससी एते कृण्डले एत-चाङ्गुलीयकं यद्येवं कृत्वौरसपुत्र उत्पद्यते तुरीयमागे संभवतीत्याह्न स्म बौधायनः।

यत्तु वृद्धगौतमीयम्--

इत्तपृत्रो यथाजाते कदाचित्त्वौरसो मवेत्। पितृवित्तस्य सर्वस्य भवेतां समभागिनौ ॥ इति।

(या० स्मृ० २ । १३२ ) इति याज्ञवरुक्पवचनव्याख्यानावसरे पिताक्षरायां विशेषः । अत्र कानीनादीनां यदसवर्णत्वमुक्तं तद्बीजक्षेत्रयोः शुद्धधाद्यभावा-दिति माति । नतु क्षत्रियादिविजातीयोत्पन्नत्वेन । औरसादिद्वादशपुत्रछक्षणे 'सर्वत्र सवर्ण इत्येव ' इति सवर्णपदसंबन्धस्य भिताक्षरायामुक्तत्वात् । अयमेव न्यायः क्रीतस्त्रियस्वयंदत्तादिषु योज्यस्तुरुपत्र्यायात् । 'तस्य पदानविक्रयपरि-त्यागेषु ' इति वसिष्ठवचनेन क्रीतादीनामप्युपक्रमाद्वेत्याशयः ।

तेतिरीयशासिनां तु विशेषं पदर्शयित-पुत्रपरिश्रहाविधिमित्यादिनाऽऽह-सम बौधायन इत्यन्तेन । आ प्रणीताभ्य इति । पणीतारूपपात्रासंस्कारान्तं कियाकलापं क्रत्वेत्यर्थः । याज्यया सामिथेन्यर्चेत्यर्थः । क्रात्विग्विशेषः पश्चास्ता ययर्चा हिवर्धहणार्थं देवतामाह्वयित सर्क् पुरः पर्यमाना पुरोनुवाक्येत्युष्यते । पशास्ताह्तां देवतां होता ययर्चा यजित सर्क् याज्या । स्वष्टलदादि ल्रात्वाऽऽ-धेनुवरपदानादिदाक्षणां दद्यादित्यर्थः । धेनुः शङ्खस्तथाऽनङ्पान् हेम वासो हमः कमात् । ल्रुष्या गौरायसश्छाग एता वे दाक्षणाः स्मृताः । इति वचना-दिति भावः ।

यद्येवमिति। यो दत्तक एवं निरुक्तमकारेण गृहीतः पश्चाच्चीरतः उत्पद्यते चेत्तदा स दत्तकश्चतुर्थीशभाक् स्थादित्यर्थः । यद्वृद्धगीतमेन दत्तीरस्ते तदस्य गुणवन्त्व औरसस्य च निर्गुणत्वे वेदितव्यम् । यथाजात इति विशेषणात् । यथा गुणानां जातं समूहो यस्मिजिति यथा-जातो गुणसमूहवानित्यर्थः । यथाशब्दस्य गुणयोगे साद्दशे च शक्तत्वात् ।

अत एव मनुः-

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य त दित्रमः। स हरेतैव तिद्रिक्यं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः॥ इत्योरसाभावे सर्वरिक्थब्रहणमुक्तवान्। तद्युक्तमेवीरसे सत्यर्धाशहर-त्वम्।परिब्रह्मविध्यभावे विशेषमाह स एव—

समभागिन।वित्युकं तब्धवस्थां दर्शिय्तुमाह—यत्त्विति । यदि दत्तको गुण।ढ्य औरसन्तु निर्गुणस्तदा तावुभी समांशभाजो भवत इति वृद्धगीतमस्याऽऽशयः । अत्रार्थे प्रमाणं पदर्शियतुं यथाजातपदं विवृणोति—यथा गुणानामिति । गुणानां जातं समूहो यान्मिनिति यथाजातः । ताद्दशे दत्तपुत्रे सतीति शेषः । यथाश्चदः सादृश्यवद्गुणसमूहेऽपि शक इति भावः । तथा च दत्तकस्य गुणवस्वे प्रतिपादिते सत्यौरसस्य तत्समाभिव्याह्रतस्य विशेषानुपादानानिर्गुणत्वं पर्यवस्यति । यथा परीक्षोपविष्ठयोद्देयोमेध्येऽयमक उत्तीर्णं इत्युक्ती तदितरविषये पचनानुपादानं तद्दुत्तीर्णतां गमयति तद्दत् । एवं च दत्तकस्य गुणवत्त्व औरसस्य च निर्गुणत्वे सममागित्ववचनमिति भावः । अत एव—समभागित्ववचनस्यौरससाहितातिश्चिय-तगुणवह्त्तकविषयत्वोदेवेत्यर्थः । उपपन्न इति । ( म० स्मृ० ९ । १८१ ) यस्य दत्तकः पुत्रो विद्याष्ट्ययनव्य । हारचातुर्थादिसकल्यगुणगणमण्डितो भवति सोऽन्यगोत्रादागतोऽपि पितृत्वथं हरेतैवेरेयौरसाभावे सर्वरिक्थमहणमत्यन्तगुणव-हत्तकस्य यतोऽभिहित्वांस्तत औरससद्भावेऽत्यन्तगुणवहत्तकस्य सममागित्वं यदुकं स्व्युक्यत एवेत्यथंः ।

अत्रेदं बोध्यम्-औरससत्तेऽत्यन्तसगुणदसकस्य समांश्रमागित्वमीरसाभावे तुंतादृशस्येव दत्तकस्य सर्वद्रव्यभाक्तं यस्पाद्वृद्धमीतम्यनुवनाम्यामुकं तस्मात् ' यश्चेवं छन्वीरसः पुत्र उत्पद्यते ' इति बौधायनेनोकस्यीरसत्द्रावे चतुर्याश-भागित्वस्य साधारणगुणवद्दत्तकविषयत्वमविश्यत इति । तथा चीरससम्बाये निर्मुणदत्तकस्य पाछकपितृनिवथहरत्वमेव नास्ति । एतद्रनुसंधायेवोकं 'सवणंजोऽप्रमुणवान्त्राईः स्यात्येतुके ध्रवे ' इति भावः । सगुणस्य दत्तकस्य त्वारसस्वानः

अविधाय विधानं यः परिगृह्णाति पुत्रकम् विवाहविधिभाजं तं कुर्यान्न धनभाजनम् ॥ इति । परिग्रेंह्राविधिं विना परिगृहीतस्य विवाहमात्रं कार्यं न धनदान-मित्यथंः । किंतु तत्र पत्न्यादय एव धनभाजः । विधिं विना तस्य पुत्राखानुरपादनात् ।

वाभावाभ्यां साधारणविशेषगुणवन्ताभ्यां च पितृ रिक्थमागित्वव्ववस्थैवम्-औरससत्त्वे विशेषगुणवद्दत्तकस्य समांशभागित्वम् । औरसाभावे साधारणविशेषगुणवहत्तकयोः सर्वद्रव्यांशभागित्यामिति बोष्यम् । शौनकाद्युक्तवैदिकपुत्रपरिम्रह्विष्यन् अष्ठाने द्राकस्य कंचिद्विशेषमुक्तवात्मनुरेवेत्याह—अविधायेति । अस्यार्थे
स्वयमेवाऽऽह—परिद्याहाविधिं विनेति । विवाहमात्रमिति मात्रपदेन घनांशदानस्य व्यावृत्तिः, नतु यासाच्छादनस्य । सर्वेषामि तु न्याय्यं दातुं शवत्या
मनीषिणा । असाच्छादनगत्यन्तं सद्दत्यिति भवेत् ( प० स्मृ० ३ । २०१ )।
हित वचनाद्द्यासाच्छादनदानस्याभिहितत्वादिति भावः । एवं च विवाहिविधित्यपछक्षणं प्रासाच्छादनस्यापीति । ननु यदि विवाहेत्युपछक्षणं तदा किंचिखनमाक्रवमिष स्यादत आह—न धनभाजनिमिति । धनभाजनिवेधादेव विवाहमाक्रविधेरुपछक्षणत्वं तिष्यिति । यदि च विवाहमान्यामाजनत्वं विवक्षितं स्यात्तद्दाः
म धनभाजनामिति न वदेदिवाहभाजनविधिनेव धनभाजनिवेबसिद्धेरिति
भावः ।

ननु यदि विभि विना परिगृहीतो न धनग्रहणाधिकारी ताही तस्य के धनग्राहिण इत्याकाङ्क्षायामाह—पत्न्याद्य इति । पत्नी दुहितरश्चेन पितरी
भातरस्तथा । तत्नुतो गोत्रजो वन्धः शिष्यः सम्भवारिणः १ (या १ स्मृ १ व्यव २। १३५)। इति द्वाद्शविधपुत्राभावे धनग्रहणाधिकारियः १ रत्याद्य एव क्रमेण धनाधिकारिण इत्यर्थः । ननु द्वाद्शविधपुत्रामावे भवन्तु पत्न्याद्यो धनग्राहिणः पक्रते तु दत्तकः परिगृहितिोऽस्तीत्याशङ्क्याऽऽह—पुत्रास्वाभावाद्गिति । अविधाय विधानं यः परिगृहणावि पुत्रकम् । विवाहविधिमाजं तं न कुर्याखनमाजनम् । इति वचनाद्विधि विना गृहीतस्य ग्राहितृनिक्विविधुन-स्वानुर्यचेरित्यर्थः । जातकर्मादिसंस्कारवरपरिग्रहविधेरि पुत्रत्वोरपत्तिनिम्स्या-दिति मादः । अत्र धनमाक्रवानिषेधान्यथानुपपत्त्या पुत्रत्वाभावः कर्ण्यते । स व विभागमावे

पुत्रत्वाभाव इति व्यतिरेकमुखेण विधानस्य पुत्रत्वोत्यात्तिहेतुत्वमुकं भवतीत्यर्थः । तथां च यथा दत्ताद्या अपित्यादिवचनैर्जातकर्गादि गंस्काराणां पुत्रतोत्यत्तिनिन-त्रत्वं माक्मितिपादितं तद्दद्विधाय विधानिनत्यनेन परियहविध्यनुष्ठानस्य पुत्रत्वो-त्पत्तिहेतुत्वं मितपादितिमिति यावत् ।

' परे त्वसगोत्रोऽप्युपनयनान्तसं स्कारोत्तर विष परिणीतोऽप्युत्पन्तपुत्रोऽपि च दत्तको मवति । बाधकाभावात् । 'शुनःशेषो विश्वामित्रपुत्राः स्वयमेवामवत् १ इति बह्वृचब्राह्मणसंगदाच । शुनःशेषश्चोपनीतः । अनुपनीतस्य वेदाष्ययनासं-भवेन वैदिकवन्त्रैः पजापत्यादिस्तुता इन्द्रदत्तिरण्ययस्यपाति छहे च पवृत्त्वनुषप-ते: । न च स स्वयंदत इति वाच्यम् । 'दत्ताद्यास्तनयाः ' इत्यत्राऽऽद्यपदेन क्टिनिवादीनामि ग्रहणेन भवन्मते तस्यापि निषेधात् । न च श्रुतिवशाज्जातोपन-यनः स्वयंदत्त एव स्वीकार्य इति वाच्यम् । तर्हि जातोपनयनस्य दत्तकस्यापि दुर्वारत्वात् । श्रुत्या दत्ताद्या इत्यस्यापामाण्योन्नयनात् । ' पितुर्गोत्रेण ' इत्यादेश्व मायशः कालिकापुराणादावदर्शनाच्वेत्याहुः १ इति दत्तकविधानिरूपणे निर्णय-सिन्धुरीकायां (८९१) पृष्ठ उक्तम् । अत्र पसङ्गर्संगत्या विचारान्तरं निरुद प्यते—विधि विना परिगृहीतस्य पालकिपत् रिक्यमाहित्वं सर्वथा नास्ति, किंतु महीता तस्य विवाहमात्रं कर्वव्यभित्युक्तम् । तत्र विवाहे पालकेन पित्रा स्वगोत्र-मुह्नेखनीयमथवा जनकिषितुर्गीत्रम् । तथा नान्दीश्राद्धे स्विपतरः पूज्या आहो-स्विद्दातुषितरः । न पथमः । पुत्रत्वोत्पत्तिपयोजकविधानाभावेन परिगृहीते महीतृगिरूपितपुत्रत्वानुत्पत्तेः स्वगोत्रोक्षेतः स्वपितृपूजा च नोषपद्यते । नापि द्वि-तीयः । स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पच्यनुकूछव्यापारस्य दानपदार्थत्वेन दानेन दातु: स्वरविवृत्तेर्दातृयोत्रिनिर्देशो दातृषितृपूजा च न संभवतीति चेन्मैवं वादी: । वश्र दातृगोत्राद्यक्षेत्र एव कार्यः । दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः पुनरादातुमि छति । दत्तापदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तत् । अत्तम्यगाविहित नार्गाश्रयेण दव्यं दस्या पुनरादातुमिच्छति यस्मिन् विवादपदे तद्दतापदानिकं व्यवहारपदं दत्तस्यापदानं पुनर्इरणं तस्मिन्दाने तादिति तदर्थः । इति याज्ञवल्क्यमिताक्षरायां दत्तापदानिक-पकरण नारदवचनादाने सत्यपि प्रहीता सम्यग्गृहीतत्वाभावेन पुनराहरणीयत्वा-त्तव दातुः स्वत्वं पुनरुत्पद्यत एव । नहि दास्य इत्येतावत्संकल्पमावेण परस्वत्व-मुलद्यते अपि तु द्यिमानं यदि महीता गृह्णाति तद्यि सम्यक्-विहितमार्गेण स्वी करोति वदैव विभवंइति । वथा चात्र स्थले मित्राहस्यानिष्पन्नपायरवेन स्वरद-

अत एव वृद्धगौतमः--

स्वगोत्रेषु छता ये स्युर्दत्तकीताद्यः मुताः । विधिनः गोत्रतां यान्ति न सापिण्डचं विधियते ॥ इति। विधिनेव गोत्रतां यान्तीति नियमः । दानादिविधीनां दत्तकादि-लक्षणान्तर्गत्वेन स्वरूपनिर्वाहकत्वात् । यथोक्तं यमद्भिः पुत्रमाप-

दीति । अपूर्वग्रहणं सकलदानविधेरुपलक्षणम् । तेन च प्रतिग्रहवि-धिरप्याक्षिप्तो भवति । संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रत इति मानवात् सम्यग्वि-धिना प्राप्त इत्यर्थः । क्रीतादय इत्यादिशब्देन क्रित्रमापविद्धस्वयंद-

त्तानां यहणम्।

निवृत्तेरप्यसंजातमायत्वात्तत्र दातुः स्वत्वं पुनरक्षुण्णिनित्याश्चयात् । इतरथा दानेन दातुः स्वत्वनिवृत्तेः मित्रमहीतुश्च पुत्रत्वानुत्पत्तेस्तस्य कस्यिचिद्वि पुत्रत्वामावेन विश्वकृतिर्वान्तरालावस्थानापत्तेरिति केऽप्याहुः । अन्ये तु 'च्डाद्या यदि संस्कारा निजगोत्रेण वे छताः । दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते '॥ इति वचनात्मितिमहीतुर्दास एव स इति तस्य विवाहादिषु मित्रमहीतृगोत्रोल्छेखः कार्यो भवित । कानीनश्च सहोढश्च कीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयंदत्तश्च दास्य षडिभे पुत्रपांसनाः । इति वचनोक्तदासस्येव दातुर्दानेन स्वत्वनाशे मित्रमहीतुर्वि- ध्युक्तमहणामावेऽपि 'स्वामी रिक्यक्रयसंविभागपरिमहाविष्विन एवर्रानुः परिमहातस्या-भी भवतीति गौतमवचनात्सामान्यतो महणसत्त्वारपरिमहितुस्तत्व स्वत्वं भवत्येव । इत्रथा दातुर्दानेन स्वत्वनाशेऽपि विध्युक्तपरिमहामावेन पुनदांतुः स्वत्वोत्पत्ती विद्वाहादौ जनकस्यवाधिकारात्परिमहीतुस्तिद्वाहकरणविधानस्यातंगरमापत्तिरिक्ययम् ।

अत एव-परिग्रहविधानस्य पुत्रत्वोत्पित्तिविधिनेतत्वादेवेत्यर्थः । सगोन्नेष्विति । विधिनैवेति । सर्वे वाक्यमसित बाधकं सावधारणिनिति न्यायेन सावधारणपरत्वादिधिनैव गोत्रतां संतित्वं पाष्नुवन्तीति नियमः परिदृश्यत इति शेषः । अनेन च परिग्रहविधेशवश्यकत्वं स्फोरितम् । तदेवोपपादयति—द्वानादिविधीननामिति । दानमितिग्रहादिविधीनां दत्तक्रव्यणान्वर्गतत्वेन दत्तक्रव्यणच्यक्त्वेन वृत्तक्रव्यक्तिपाद्यक्ति । विधानपुरः सरदानविधिनेत दत्तक्रवं निष्पद्यत् इति यावत् । विधानपुरः सरदानविधिनेत दत्तक्रतं निष्पद्यत् इति यावत् । विधान पदर्शियतुन ह—यथोक्ति । यमित्रः पुत्रमापदि (म॰ स्मु॰ ९।१६८) इति । अनाद्विरित्यप्रहर्ण पुत्रं परिग्रहिष्यिनिथान

## क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश्यथोदितान्। पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः॥

इति मनुना यथोदितानित्यनेन तत्त स्वक्षणसूचितविधिविशिष्ठानामेष पुत्रप्रतिनिधित्वाभिधानात् । अत एव क्रित्रमलक्षणे सहशं तु प्रकृषांयामिति प्रशब्देन, अपविद्धलक्षणे यं पुत्रं परिगृहणीयादिति परिशब्देन, स्वयंदत्तलक्षणे चाऽऽत्मानं स्पर्शयेच इति दानापरपर्यायस्पर्शंनशब्देन विधिपरिग्रह एव कतः । तद्मिप्रत्येव वसिष्ठेनापि तस्य दानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरौ प्रभवत इत्युपक्रम्य परिग्रहाविधिर्मिहित । पुत्रं परिग्रहीष्यिजिति परिग्रहवचनेन च क्रितिमस्वयंदत्तपरिगहेऽप्येष विधिरनृसंधेयः । मनुना तत्तदुपसर्गेण सूचनात् । तस्मादेषां
पश्चानां पृत्राणां शौनकविसिष्ठाद्यन्यतमविधिपरिग्रहेणैव पृत्रत्वं नान्यथा । यथा क्षेत्राज उपपादितं मनुयाज्ञबल्क्याभ्याम् ।

दिनोक्तकलदानविधेरुपलक्षणम् । तेन च पतिग्रहविधिरप्याक्षिप्तो भवति । स्व-स्विश्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वापादनस्य दानपदार्थत्वात्परस्वत्वापादनस्य च परप्रतिग्रई बिनाऽनुपपत्तेः प्रतिग्रहविधिरप्याक्षिप्यत इत्यर्थः । संपाप्तोऽन्यगोत्रतः ( म • स्मृ ० ९ । १४५ ) इत्यस्य सम्यक् विधिना पाप्त इत्यर्थः । तथा च विधि-रावश्यक इति भावः । अन्यथाऽद्गिरित्यनुक्त्वा दद्याताभित्येव वक्तव्यं स्यादिति मावः । कीतादय इत्यत्राऽऽदिशब्देन के ग्राह्मास्तद्दर्भपति-स्त्रित्रमापविद्धेति । तथा च दत्तककीतक्रिनापिवद्धस्वयंदत्तानां पश्चानां परिग्रहविधिरावश्यकः । तेषु पश्चस्वेव ' शुक्रशोणितसंभवः पुत्रः ' इत्युक्तदानविक्रयपारित्यागानां संम-बात् । क्षेत्रजगूढकानीनसहोढवीनर्भवशीदेषु क्षेत्रपुनर्भूशूद्ववादिषु जायमानत्वेन स्वत्वस्य सद्भावेन परिग्रहासंभवात् । क्षेत्रजादीन् सुतान् ( प० स्मृ० ९ । १८०) इति वचनेन मनुना यथोदितानित्यनेन तेन तेन लक्षणेन सूचितो यो विधिस्ताद्विशिष्टानां विधिपूर्वकं परिगृहीतानामेव तेषां पुत्रमतिनिधित्वस्य मतिपा-दिवादादित्यर्थः । अत एव--विधिविशिष्टानामेव पतिनिधित्वाङ्गीकारादेव । सदृशं तु प्रकुर्य। इत्यत्र प्रचार पर स्मृत ९ । १६९) इत्यत्र पराव्हेन, यं पुत्र परिगृह्णीयात्० ( म० स्मृ० ९ । १७१ ) इति वचने परिशब्देन, आत्मार्भ स्पर्धित् । म • रम् ० ९ । १७७ ) इति लक्षणे ' स्पर्शनं मतिपादनम् १ इति

नियुक्तायामपुत्रायां पुत्रो जातोऽविधानतः । नैवार्हेरपैतृकं रिक्थं पातितोरपादितो हि सः (म॰स्मृ॰९।१४४)। नियुक्तो यो विधिं हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । ताबुभी पतितो स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ॥ (म॰स्मृ॰ ९।६३)।

निकाण्डीस्मरणाद्दानपर्यायस्पर्शनशब्देन च विधेरुपादानमेव क्रवामित्यभिपायेणीव विशिष्ठेनापि 'तस्य पदानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरी ? इत्येवमारम्भं छत्वा पुत्रपारिमहाविधिः पतिपादितः । पुत्रं परिमहीष्यित्रित्येतं परिमहवचनेन च छात्रि -मस्वयंदत्तपरिमहे अप्येष विधिर्वोभ्य इत्येवं मनुना तत्तदुवसर्गशब्दीपादानेन साचि-तत्वात् । अत एवेषां दत्तकीतक्रिमापविद्यस्वयंदत्तारूपानां पञ्चानां पुत्राणां शीनकाद्यक्तिविधपूर्वकपरिमहेणैव पुत्रत्वं सिध्यति नेतरथा। विधिपूर्वकपतिमहे-णैव पुत्रत्वसिद्धिरित्येतदेव दृष्टान्तपदर्शनेन दृढी करोति—यथेति । नियुक्ताया-मपुत्रायामिति ( म० स्मू० ९ । १४४ ) । पुत्रोत्पादनार्थं गुर्वादिना नियुक्ताया-मि विधवायां विधवायां नियुक्तस्तु ( म० स्मृ : ९ । ६० ) इत्युक्त घृता-भ्यक्तत्वादिनियोगेतिकर्तव्यतां विना जातः पुत्रः स क्षेत्रिकस्य पितुर्धनं छब्धुं नाईति यस्पादसौ घृताकर्त्वादिनियमो छङ्चनात्पातितेनोत्पादित इति तद्रथैः। घुताकत्वादि।नियमपरित्यागो नियुक्तस्य पातित्यापादक इत्याह-नियुक्तौ यावि-रयादि ( म० स्मृ० ९ । ६३ ) । ' ज्येष्टकनिष्ठभातरी यौ परस्परभाषांयां नियुकी घृताकादिविधानं त्यक्ता स्वेच्छातो वर्तयातां तो स्नुवामगुरुदारगी पतिवी भवेताम् ' इति तदर्थं इति मन्वर्थं मुक्तावछी । अत्र क्षेत्रिकपितृरिक्थछा -माईवानिषेधेन क्षेत्रजस्य पुत्रत्वाभावः मतिपादितः । तत्र हेतुः पतितोत्पादित -स्वम् । पातित्ये च घृताकत्वादिविधानराहित्यं हेतुः । तथा च घृताकत्वादिवि-धानांभावात्क्षेत्राजस्य पुत्रत्वाभाव इति व्यतिरेकोक्त्या घृताकत्वादिविधानसर्वे क्षेत्रजस्य पुत्रत्वसत्त्वभित्यन्वयः सिध्यति । एवं च विधानान्वयञ्यातिरेकानुसारेण मनुषाज्ञवलक्याम्यां यथा घृताकत्वादिविधानपूर्वकेणैव नियोगेन क्षेत्राजे पुत्रत्वमुप-पादितं तद्वहत्तंकीतादिषु पश्चमु शौनकाद्यक्तविधिपूर्वकेगैव परिमहेण पुत्रस्वं मद-तीत्यर्थः । अनेन क्षेत्रजादिषु यत्र शैनकदतिष्ठाद्यन्यत राकं विधानं नास्ति तत्र मनुयाज्ञवरुक्याम्याभिदं विष्यन्तरं मितपादितभिति कोष्यम् । नियोगेतिकर्वव्यवा-माइ मनुः-पस्या न्रियेत कन्याया वाचा सत्ये छते पतिः । तामनेन विधानेन निजो बिन्देत देवरः । यथाविष्यभिगस्यैनां शुक्छवस्तां शुविष्यताम् । विधी

## इत्यादिविध्यन्वयव्यातिरेकानुसरणात्।

यत्तु मिताक्षराटिकायां सुवोधिन्यां तच्च स्वरवं पुत्रस्वादिवस्नीकि-कं मन्यन्ते वृद्धा इत्यमिहितं तद्क्किविरोधात्, ' अथ दक्तकीतस्त्रित्रम-भजेताऽऽपस्तवात्सस्रत्रस्व हतावृते। ( म० स्मृ० ९ । ६९——७० ) इति । अस्य श्लोकद्वयस्य ब्यारूपानं याज्ञवस्वयदीकायां वीरिभिनोदये तिवर्यम्—पस्याः क-म्याया वाचा सत्ये क्रते वाग्दाने क्रते सति पतिः मिरयेत । अत्र यस्मै वाग्द्रसा कम्या स पतिग्रहमन्तरंणीव तस्याः पतिरित्यस्मादेव वचनादवगम्यते । तिसन्तरयो पति तां क्षेष्ठः किनश्चे वा देवरः स च पत्युः सोद्रभातेव वश्यमाणेन पकारेण विन्देत परिणयेत् । यथाविधि यथाशास्त्रं विवाहिविधिनेनां परिणीय ' विधवाधां नियुक्तरंतुं शृताको वाग्यतो निश्चि । एकमुत्यादयेत्पुनं न द्वितीयं कथंचन । ( म० स्मृ० ९ । ६० ) इत्युक्तशृताम्यङ्गवाङ्गियमादियुतां शुक्छवस्तां मनो-वाक्कायशोचशास्त्रिनीं मिथो रहस्यागर्भमहागात्मत्यूत्वेकवारं गच्छेत् । अयं चिवाहों वाचिनको शृताम्यङ्गादिनियमविज्ञयुक्ताभिगमनाङ्गिनिति न देवरस्य मार्यात्वनापाद्यति । अतस्तस्मादृत्यन्त्रममत्यं क्षेत्रस्यामिन एव मवित न देवरस्य । सिविदा तूमयोरपीति ।

याज्ञवल्क्स्मृतिब्याख्या मिताक्षरा नाम । तस्या मिताक्षराया ब्याख्या सुबोविनी । तेन सुबोधिनीकारणोकं 'तच्च स्वरवं पुत्रत्वादिवछोकिकं मन्यन्ते
वृद्धाः ' इति । तत्र स्वरवं छोकिसिद्धमेव न शास्त्रसमिधगम्यमिति महता प्रवन्धेन
मिताक्षरायामिश्यायानुमानेनापि स्वरवस्य छौकिकत्वं साधितम् । अनुमानपयोगम्धेत्थम्—स्वरवं छौकिकं छौकिकार्थकियासाधनत्वात् । बोह्यादिवत् । अत्र
स्वरवं पक्षः । छौकिकत्वं साध्यम् । छौकिकार्थकियासाधनत्वादिति हेतुः । अन्ययव्यासौ दृष्टान्तो बीह्यादिवदिति । तथा च यद्यद्धौकिकार्थकियासाधनं तत्तछौकिकम् । यथा बीह्यादिस्वरूपम् । तथा चेदम् । तस्माछौकिकम् । छौकिकी——
अर्थाकिया कथविक्रयादिव्यवहारस्तरताधनं तस्मात् । यथा बीह्यादि कथिक्यादिछौकिकव्यवहारसाधनं तथा स्वत्वपि कथादिछौकिकव्यवहारताधनं मवि ।
निह्न यस्य यत्सवं न भवति तत्तस्य कथाद्यर्थकियां सात्रयति । यद्यद्धौकिकं न
मवि तत्तद्धिकिकार्थकियासाधनपपि न भवति यथाऽऽहवनीयादिरिति व्यतिरेकव्याधिरिष । एमं स्वत्वस्य छौकिकत्वं पसाध्य तत्र दृष्टान्तत्वेन पुत्रत्वादिविहस्यकम् । वथा पुत्रत्वं न शास्त्रगर्मं किंतु छोकपतियं सदृस्त्यत्वित्यर्थः । इत्येवं

पुत्रिकापुत्राः परपरिग्रहेण।ऽऽषेण येऽत्र जातास्तेऽसंगतकुलीनाद्व्यामुष्यायणा भवन्तीति पैठीनसिनाऽऽषेण ऋष्युक्तेनेव परपरिग्रहेण पुत्रस्वाभिधानाच्च विरुद्धामित्युपेक्षणीयम् । न संगताः कुलीना जनककुलीना येषां ते, ते च तेऽब्धामुष्यायणाश्चेति । य आर्षेण विधिना
परिगृहीतास्ते जनककुलीनासंबद्धाः, अत एवाब्धामुष्यायणा मनुष्याणां मवन्तीत्यर्थः । यद्दा जनकपरिग्रहीत्रोईयोरपि सस्कारकत्वे ब्धामुष्यायणस्विमत्यमे वक्ष्यमाणस्वाद्ब्धामुष्यायणा इत्येव पाठोऽस्तु ।
मेधातिथिरपि दत्तकादिषु संस्कारनिमित्तामेव पुत्रात्वमाह--सत्यिप

यत्सुबोधिनीकारेण पुत्रत्वस्य लौकिकत्वमुक्तं तत् ' अविधाय विधानं यः ' इति वचनविरुद्धम् । तेन हि विधानस्य पुत्रत्वोत्यत्तिनिमित्तत्वावगमात् । पैठीनसिवच-नंविरोधमपि पर्शयति-अथरयादि । आर्षेणेति । शौनकाद्यविमोक्तेनैव परप-रिमहेण दशकादीनां तेन पुत्रत्वमुक्तम् । असंगतकुलीनेति । न संगता असं-गताः । असंबद्धा इत्यर्थः । असंगताः कुलीना जनककुलीना येषां तेऽसंगतकु-खीनाः । जनककुछे संबन्धरिहता इत्यर्थः । असंगतकुछीनाश्च तेऽत एवाव्छामु-ष्यायणाश्चासंगतकुङीनाव्धामुष्यायणाः । जनककुछे संबन्धामानादेव च व्धामु-ष्पायणा न भवन्ति, किंतु पतिम्रहीतकुलीना एव भवन्ति । के इत्याकाङ्क्षाया-माह्—य आर्षें गोति । य ऋष्युक्तेन विधिना परिगृहीतास्ते दत्तकादय इति तदर्थः। तथा च यदुक्तं सुबोधिनीकारेण पुत्रत्वस्य छौकिकत्वं तद्दिषवचनिव-संवादीत्यनादरणीयमेत्रेति भावः । पक्षान्तरमाह--यद्वेति । ब्द्यामुब्यायण। इरयेष पाट इति । इद्मुपलक्षणम् । असंगतकुलीना इरयत्र संगतकुलीना इरयेष पाठोऽस्तिवत्यस्यापि । ब्यामुब्यायणत्वस्य दातृपतिमहीत्रुभयकुल मंबन्बपयोज्य-त्वात् । अत्रवार्थे मेधातिथि प्रमाणी करोति -मेधातिथिरपीति । आपिना पा-गुवतमनुषेठीनस्योग्रहणम् । दत्ताकादिष्विति । दत्तकीतकात्रीमापविद्यस्व बंदत्तेषु । संस्कारनिभित्तमेवेति । संस्कारो जातकर्गादिः । स निभिष्तं हेतुर्यस्य पुगत्व-स्य तत्तादशिनत्यर्थः । जातकर्गीदिसंस्कारेणंव हेतुना पुत्रस्वं जायत इत्याहेति यावत् । एवकारेण स्वायोगो व्यविष्ठधते न त्वन्ययागः । स्वस्य जातकर्भदेः संस्कारस्यायोगोऽसंबन्धो व्यावर्थते । जातकर्गादिसंस्कारावश्यकत्वे प्रतिपाद्यत इति यावत् । दत्ताद्या अपि तनयाः ' चुडाद्या यदि संस्काराः ' इति पुत्रत्वो-रपची जातकगाँदिसंस्कारावश्यकरवामिधानादिति भावः। अन्यस्य जातकर्भादेर-

प्रयोग इन्द्रादिशभ्दवल्लोकतोऽर्थातिशयाच्छास्त चोत्पत्तिविधामाद्रा-यादिव्यवहारवरपुत्राव्यवहारोऽवगन्तव्य इत्यादिशन्थसंदर्भेण । तस्मा-इत्तकादिषु संस्कारनिमित्तमेव पुत्रत्विमिति सिद्धम् । दानेप्रतिशहहो-माद्यन्यतमाभावे तु पुत्रात्वाभाव एवेति ।

इदानीमौरसद्त्तकयोदंत्तकारुताबिध्योश्य समवाये धनग्रहणमाह स पव--

तस्मिञ्जाते सुते दत्ते न छते च विधानके।
तत्स्वं तस्यैव वित्तस्य यः स्वामी पितृरञ्जसा ॥ इति।
तिस्मिष्ठौरसे सित यः सुतो जायते परिग्रहादिना तयोर्मध्ये तस्यैव
तत्स्वं यः पितुर्वित्तस्याञ्जसा स्वभावेन स्वामी भवति नान्यस्य।

न्यस्य परिप्रहृतिधानस्य योगः संबन्धो न व्यविद्धद्यते न व्यावरर्यते । 'आदि-धाय विधानं यं: १ इत्यनेन दत्तकादिषु पुत्रात्वीत्पत्ती परिम्रहाविधेरावश्यकत्वाभि-धानात्। एवं च ' संस्कानिमित्तमेव ' इति मेधातिधिद्यान्य एवशब्द्रोऽयोगव्य-वच्छेदार्थको न खन्ययोगव्यवच्छेदार्थक इत्याशयः । सत्यपीति । वैदिकविधि-पन्तरेण जातकर्गांदिसंस्कारमन्तरेण च दातृपतिम्रहित्रोः संमत्यादिछीकिकव्या-पारेण परिगृष्टीते मातापितृवचनसेवादिपुत्रकार्यकरखेन पुत्रब्यवहारे छोके सथ्यपी-त्यर्थ: । इन्द्रादिशब्दवत् । ' इति परमैश्वर्षे । इति धातो रन्पत्ययेनेन्द्रशब्दस्य निष्यान्यादिन्द्व्यवहारस्य परमैथर्ययुक्ते सिख्त्वेऽपि ' यागाद्विवंश्वायसी ? इति न्यायेन यौगिकार्थापेक्षया रुढ चर्थस्य पाबल्येन ताइ शार्थस्यावश्यं स्वीका-र्थत्वात्सहस्राक्ष एवेन्द्रशब्दस्तद्वच्छास्र ' पुत्रे प्रतिमहीव्यन् ? इत्याद्यत्पात्तिविधा-नादिधानार्थंस्याप्यवश्यं आद्याद्यवाद्विवाहसंस्कारशंस्कतिस्रयामेव न तु केवलपाक-निष्परयादिभार्यांकार्यकारिण्यां भार्याव्यवहार इव, वैपिकविधितहरूव एव दत्तके पुत्रव्यवहारोऽवगन्तव्यो न तु वैदिकविधिरहिते पुत्रकार्यकारिणीति तद्रथः । तस्मान्मेधातिथिसंवादाखेतोर्दशकादिषु पूर्वीकेषु पश्चमु संस्कारिनिमत्तकमेव पुत्र-स्यम् । दानपतिमहतदङ्गन्होपादीनामन्यतमाविरहे तु न पुत्रत्वमिति तिस्विति मावः ।

अधीरसद्त्तकयोः समवाये जतविधानाकतिविधानपोर्दत्तकयोः सम्बावे अ धनक्षक्षणाधिकारं वृद्धगीतम एवाऽऽह—तास्मिक्षाव इति । तच्छब्देन पागुक-स्वीरसरव परानकः। तस्मिनीरसे तति परिम्रहाविना दत्तपुते जाते सति वक्षे- सत्योरसे परिगृहीतस्य न धनभाक्त्वमित्यर्थः । पुत्रोत्पत्तावौरसामा-वस्यापि विशेषणत्वात् । तथा दत्ते यथाविधिपरिगृहीते साति योऽक्ट-तविधानकः पुत्रस्तयोश्य दत्ता एव धनभाङ् नाक्टताविधानक इत्यर्थः । विधानस्यैव पुत्रत्वोत्पादकत्वात् ।

र्मध्ये पितुर्धनहाथीरस एव न दत्तकः। तथा क्रतविवानके दत्तके सात यद्यकत-विधानको दशकः स्याचयोर्भध्ये क्रवाविधानक एव दत्तकः मतिथ्रहीतापितुर्धनहारी माक्टतविधानको दत्तक इति तद्रथीः । तत्रीरसे सति द्राकस्य धनहारित्वाभावे हेतुं यदनाह-पुत्रोत्पन्ताविति । अयं भावः -न भावरा न पितरः पुत्रा रिक्थ-हराः पितुः ( म ० स्मृ ० ९ । १८५ ) इति पितृंरिक्थहरत्वं यत्पुत्राणामुकं वत्क्षेत्रजादिगीणपुत्राणामेवोक्तम् । तत्राप्यौरसामाव एव न त्वौरससपवाये । औ-रससपवायश्च देघा-क्षेत्रजादिगीणपुत्रग्रहणात्यागीरससर्वं पश्चाहा तत्सर्वं चेति । तत्र मागौरससरेवे क्षेत्रजादीनां पुत्रीकरणमेव न संभवति । ' अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्र विनिधिः सदः १ इत्यतिणौरसगुत्राभाववत एव पुत्र ग्रहणाधिकारोकेः । पुत्रो-स्पत्तिविधायकेऽस्मिन्व वनेऽपुत्रेणेत्यत्रात्यः पुत्र शब्द और सपर एवेति तदर्थनिन्दप-णावत्तरे माग्निरूपितमेव । तदेतदुक्तम्-पुत्रोत्पत्तावीरसामावस्यापि विशेषणत्वा-दिति । ततथीरसपुत्रसच्वे पुत्रमहणाधिकाराभावेन विधिना गृहीतेष्विष क्षेत्रजान दिषु पुत्रत्वमेव नोत्रद्यत इति कुतस्तेषां प्रतिमहीतृषितृधनमाहित्वम् । अय पथा-त्तरसत्त्विमिति द्वितीयपक्षे पतिबन्धकाभावाद्गृहीतेषु क्षेत्रजादिषु पुत्रत्वोत्पत्तेरेक्ष-स्योरससस्वेऽपि गौणपुत्राणां पतिमहीतुंपितृधनमाहित्वं स्यादिति चेत्तदपि नेत्या-ह- एक एवीरसः पुत्रः पित्रवस्य वसुनः प्रमुः । शेषाणापानृशंस्यार्थं पद्यानु मजीवनम् १ । प० स्मृ० ९ । १६३ ) हति मनुनौरसस्यैव धनमाहित्वोकेः । इदं च क्षेत्रजादिग्रहणानन्तरमौरसोत्यत्तावेव पर्वतिते । यत्रीरस एव एकछः क्षेत्र-जाइयः पुत्रा न सन्त्येव तन्तीरस एव धनमाहीति निर्विवादम् । वत्राप्योरसोत्प-स्यनन्तरं क्षेत्रजादयो गृहीतास्तत्र गृहीतेषु तेषु पुत्रत्वोत्पादाभावादेव न वेषां म-विम्हीतृधनमाहित्वपसाकिः । किंतु तत्राप्यीरस एव पितुषनमाही । निरुक्ते स्थलद्वे नास्य वचनस्यापेक्षेति नात्र वचनस्य चारिताथ्ये वकुं शक्यम् । किंतु मत्र क्षेत्रजादिग्रहणानन्तरगरिसोत्पात्तिस्तत्रेवास्य वचनस्य चारिताध्य करूव्यं मनवीरयत्रेव स्थल इदं मनवेते । वदुक्रमेवच्छलोकस्य व्याल्याकवां मन्त्रथं कुका-वसीकारेश- व्याप्यादिना पथनगैरसपुत्राभावे क्षेत्रजादिषु छवेषु पश्चादीवश्चा-

दत्तौरससमवाये न दत्तो ज्येष्ठांशभागित्याह स एव-जातेष्वन्येषु पुत्रेषु दत्तपुत्रपरिश्रहात् ।
पिता चेद्विभजेत्द्वित्तं नेव ज्येष्ठांशभाग्भवेत् ॥ इति ।
दत्तपरिश्रहानन्तरमौरसोत्पत्तावपि न दत्तो ज्येष्ठांशभागित्यर्थः ।
धर्मान्तरमप्याह मनुः-

गोत्ररिक्थे जनिवतुर्नं भजेहित्रिमः सुतः । गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ इति ।

दिना विगतव्याधरीरस उराके 'सतीदमुक्यते ' इति । एवं च 'पुत्रा रिक्थहराः पितुः ' (म० स्मृ० ९ । १८५ ) इत्यनेन यत्पुत्राणां पितृधनमाहित्वमुक्तं तदौरसामावे क्षेत्राजपुत्राणामिति पर्यवस्यति । तदैतन्मनिस निथायाऽऽह -सत्यौरसे परिगृहीतस्य न धनभाक्त्वमित्यर्थं इति । तथा क्रतविधानाक्रतविधानयोर्दत्तपुत्रयोर्मध्ये क्रतविधानद्त्तस्यैव मितमहीतृधनहारित्वे हेतुं पद्र्यायक्षाह-विधानस्यैवेति । 'अविधाय विधानं यः परिगृह्णाति पुत्रकम् । वि
बाह्यविधिभाजं तं न कुर्याखनभाजनम् ' इति मनूकेः । अत्र धनमागित्वानिषेधस्याकारणिकस्यासंभवात्परिगृहीते पुत्रत्वोत्पत्तरभावः सूचितः । पुत्रत्वोत्पत्त्यमावस्य
वाकारणिकस्यासंभवं मन्वानेन तत्र ' अविधाय विधानम् ' इति विधानामावो
हेतुत्वेन निर्दिष्ट इति विधानस्य पुत्रोत्पत्तिहेतुत्वं स्पष्टमेवोक्तं भवतीत्यर्थः । तदेवत्सर्वमनुसंधायव ' तत्त्विद्याते सुते दत्ते० ' इति वचनं मणीतवानिति
तात्पर्यम् ।

अथ द्त्तकग्रहणातन्तरमीरस उत्पन्ने द्त्तकस्य ज्येष्टत्वे अपि न स ज्येष्टांशमागित्याह-जातेष्वन्येष्विति । 'विभागं चेत्पिता कुर्यादिष्ट्या विभजेत्सुतान्। ज्येष्ठं वा श्रेष्ठमागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ' (या० स्मृ० २।११४)
इत्यनेन ज्येष्ठस्य यच्छ्रेष्ठांशमागित्वमुक्तं तत्र यदि द्त्तको ज्येष्ठः स्यात्ताई स
नैव श्रेष्ठांशमाग्मवतीत्याह—द्त्रापारिग्रहानन्तरामिति । द्त्तपुत्रपरिग्रहादनन्तरमीरसेष्ट्रपत्नेषु द्त्तको ज्येष्टांशं न स्थत इति वचनार्थः । अत्र पिता चेद्विमजेदिति पितृग्रहणमुपस्थां पित्रभावस्थापि । तथा च पितृक्षप्ति विभागेअपि द्त्तको ज्येष्ठांशं न स्थत इति भावः । ज्येष्ठादिविभागो मनुना पद्धितः—' ज्येष्ठस्य विभागः इत्याद्य यद्वरम् । ततोऽपी मध्यमस्य स्यातुरीयं तु वदीयतः इत्तः (य० स्मृ० ९ । ११२ ) इति ।

दित्रिमः सुतो जनियतुर्गोत्रिक्थे न भजेत्। तथा पुत्रं द्दतः स्वधा दत्तपुत्रकर्तृकं श्राद्धं व्यपति, यतो गोत्रिक्थानुगः पिण्ड इति । एतेर्नं पुत्रत्वापादकिकययैव दित्रिमस्य प्रतिष्रहीतृधने स्वत्वं तत्सगो-त्रत्वं च भवति । दातृधने तु दानादेव पुत्रत्वनिवृत्तिद्वारा दित्रिमस्य स्वत्वनिवृत्तिदीतुगोत्रनिवृत्तिश्च भवतीत्युच्यत इति चन्द्रिकाकारः।

नन् मनुवचनाज्जनकगोत्रनिवृत्तावि प्रतिग्रहीतृगोत्रप्राप्तौ किं मानमित्यत आह बहन्मनु:-

> दत्तकीतादिपुत्राणां बीजवप्तः सपिण्डता । पञ्चभी सप्तमी तद्वद्गोत्रं तत्पालकस्य च ॥ इति ।

दत्तकस्थान्यं धर्मं कथयति-गोत्रारि हथे ( म० स्मृ० ९ । १४२ ) इति । अत्र दित्रमग्रहणं पुत्रामितिनिधिपदर्शनार्थम् । तेन क्षेत्रजादावष्ययं धर्मो भवति । द्त्रकः सुतो जनकिषतृसंबन्धि गोत्रं धनं च न कदाचिद्धि पाष्नोति । विण्डश्च गोत्ररिक्थानुगामी यस्य गोत्ररिक्थे मजते तस्मे पिण्डो दीयते । तस्मारपुत्रं ददवी जनकस्य स्वधा विण्डश्राद्धादि तत्पुत्रकर्तृकं निवर्तते । दशः पुत्रो जनकस्य वितुः आखादि न कुर्यादिति यानत् । दत्तकः पतिमहीत्वनं पतिमहीतृगीतं च मज-वेश्य च जनकस्य वितुर्धनाद्गोत्राच्च निवर्तत इति 'मोशरिक्थे । इति वचनेनो-ष्यते । तत्र हेतुं यदर्शयनाह-पुत्रास्त्रापादकत्यादि । प्रतिमहीतृ निरूपितं यह-शके पुत्रत्वं तदुत्पादिका या स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्त्यनुकूछब्यापारा-रिमका जनकिषतृकर्वका दानिकिया तथैवेत्यर्थः। तत्र स्वस्वत्विनवृत्तिरूपेणांशेन पुत्रत्वनिवृत्त्या दत्तकस्य जनकापितृधनस्वत्वानिवृत्तिर्जनकपितृगौत्रनिवृत्तिश्च भवति। अथ च परस्वत्वोत्पत्तिकाणां शेन दत्तकस्य प्रतिमहीतृषितृषने स्वत्वं प्रतिमही-वृगोत्रपाभिष्य भवतीति दत्तकचन्द्रिकाकार आहेति यावत् । यद्यप्युक्तपनुवचने द्तकस्य पतिमहीतृगोशरिक्यभागित्वं स्पष्टतथा नोकं तथाअप जनकपितुगीत-रिक्थमागित्वनिषेषाचच्छाद्वादिकरणानिषेषाच्य दत्तकस्य पविझहीतूपितृगोत्ररि-क्यमागित्वं प्रतीतं भवतीत्यनेनैव मनुवचनेन दत्तकस्य प्रतिग्रहीतृगीनं पाष्पत हाति चन्दिकाकाराशयः।

द्त्तकभीनांसाकारस्तु द्त्तकस्य पितमहीतृगोत्रपाप्तिर्वतनपाणयादिति पितिः प्रदानितं सङ्कृते—ननु मन्विति । 'गोत्ररिक्ये जनिवतुर्न भजेहिनियः सुतः । इति निरुक्तमनुवचनेन जनकगोत्रनिवृत्तौ पितपादितायस्मिप द्त्रकस्य पितमही- दत्तककीतादिपुत्राणां वीजवण्तुर्जनकस्य स्पिण्डताऽस्रयेव दानादिन्नाऽपि सा न निवर्तते । तस्या अवयवान्वयरूपतया यावच्छरीरं दुर-पनेयत्वात् । अनेनावयवान्वय एव सापिण्डचं न पिण्डान्वय इत्युक्तं मवति । पिण्डान्वयस्य व्यपैति ददतः स्वधेत्यपगमावगमात् । सा च सपिण्डता कियतीत्यपेक्षायामाह-पश्चमी सप्तमीति । पश्चानां पूरणी

तुगोत्रपाप्तिविषये किं प्रभागिषित्याक्षिष्य तत्रा प्रमाणभूतं वचनं दर्शयति-इत्त-कीतादीति । मनुना सौरसादयो द्वादश पुना उक्ताः । तेषां मध्य औरसध्य तिरिक्तक्षेत्राणाद्येकाद्यानां पुत्राणां बीजवप्तुर्जनकिषतुः सापिण्ड्यं पितृपक्षे सप्त-पुरुषपर्यन्तं मातृपक्षे पञ्चपुरुषपर्यन्तं भवित तद्वद्गोतं च पालकिपतुर्यद्गोतं तदेव तेषां गोर्शं भवतीति तद्यीद् दत्तकस्य प्रतिमहीतुगीतं पाप्यत इति भावः । दत्त-कादिपुत्राणां जनकापितानिरूपितं सापिण्डचं वर्नत एव । तस्य सापिण्डचस्य मूल-पुरुषेकशरीरावयवान्वयात्मकत्वेन यावद्रमदादिकस्य शरीरमवस्थितं भवति ताव-रकालपर्यन्तं तज्जनकपितृनिरक्षितं सापिण्डचं सर्वथाऽपनेतुपराक्यमेव । यतस्त-च्छरीरावयवान्वयरूपं भवतीत्यर्थः । तथा च दत्तकमीमांसाकारस्यात्रावयवान्ब-यस्वपेव सापिण्डचमिमेवेर्त न तु पिण्डान्वयस्वपं निर्वाप्यसापिण्डचामित्यवगम्य-ते । पिण्डान्वयापरपर्यायस्य निर्वाप्यसापिण्डचस्य ' व्यपेति ददतः स्वधा ' इत्य-नेनापगमपतिपादनात् । स्वधा श्राद्धम् । 'स्वधा वै पितृणामन्यम् ' इति श्रवणा-त्। ददतो दानृ पितुर्जनका पितुरिति यावत्। स्वधा श्राखं व्यपैति निवर्तते। दत्त-कपुत्रकर्त्किमिति शेष:। दत्तकः सुतो जनकिपतुः श्राखं न करोतिति तद्रथंः पूर्वेमुक एव । अयं भाव:-एकस्यां भिण्डदानाक्रियायां पिण्डदातुरविष्डम करव-छेपमाक्त्वान्यतमसंबन्धेन पवेशो हि विण्डान्वयसाविण्डचं निर्वाप्यसाविण्डचिनित बोच्यते । तत्र जनकापिनुदेशयकपिण्डदानाकियायां दत्तकस्य पिण्डदातृत्वेन संब-न्धेन पवेशो न घटते । दत्तकस्य जनकिषतृशाद्धकरणिनेषेधात् । तथा च दत्त-कस्य जनककुछे विण्डान्वयरूपं साविण्डचं नैव संभवति । अयमेव हि विण्डान्व-यसापिण्डचापगम इति । किंत्ववयान्वयरूपमेव सापिण्डचं दत्तकस्य जनककुछेऽ-स्तीति भावः । तच कियत्पुरुषपर्यन्तं भवतीति जिज्ञासायामुकं-पश्चमी सप्त-मीति । पश्चानां पूरणी पश्चमीति ब्युत्पत्तेः पश्चपुरुषपर्यन्तत्यर्थः । सारिण्डते -स्यस्य शब्दस्य तळ्पत्ययान्तस्वेन स्नीस्वास्पश्चमीति स्नीळिक्ननिर्देशः। एवं सन्त- पश्चमी । पश्चपुरुषब्याप्तेत्यर्थः । एवं सप्तमी । गौतमोऽपि-ऊर्घ्वं सप्त-मारिपतृबन्धुन्यो बीजिनश्च मातृबन्धुन्यः पश्चमादिति । अत्र बीजि-श्रहणं दत्तकाद्युत्पादकानां सर्वेषामपि संश्रहाय न केवलं क्षेत्रजो-त्पादकस्यैव ।

य एतेऽभिहितीः पुत्राः प्रसङ्गादन्यवीजजाः। यस्य ते बीजती जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ (म० स्मृ० ९।१८१)

मीत्यत्रापि बोध्यम् । एवं च दत्तकस्य जनककुलेऽवयवान्वयरूपा सापिण्डवा मातृपक्षे पञ्चपुरुषपर्यन्ता, पितृपक्षे तु सप्तपुरुषपर्यन्तेति भावः ।

अमुमेवार्थं गौतमोऽप्याहेति तद्वचनमुङ्खिलाति——ऊर्ध्वं सप्तमादित्यादि । अत्र बीजिशब्देन दत्तकक्रिमगूढादीनां पुत्राणां ये जनका उत्पादियतारस्ते सर्वे गृह्यन्ते नतु क्षेत्राजपुत्रस्योत्पादक एव गृह्यते । बहुत्र बीजिशब्दः क्षेत्रजपुत्रस्यो-त्वादियतिर पयुक्तो दश्यत इत्यत्रापि तादशार्थक एवेत्याशङ्का स्यात्तदर्थमिद्गु-क्तम् । एवं चात्र वचने बीजिशब्दो योगिक एव नतु योगरूढ इत्याशयः । तत्र पमाणं कथयनाह-य एतेऽभिहिता० (म० स्मृ० ९ । १८१) इति । अस्यार्थ:-औरसपुत्रलक्षणकथनपसङ्गोन ये क्षेत्राजदत्तकक्रत्रिवगुढापाविद्यकानी-नसहोढकीतकपीनर्भवस्ववंदत्तपार शवाख्या एकादश पुत्रा उक्तास्तेषां मध्ये पीन-र्भवपार ग्रवी वर्जियित्पाउन्ये न्वान्यवीजसमुख्यनाः सन्त्यनस्ते नव षुत्रा यस्य बीजाद्वीर्यारसमुत्रचास्तस्यैव ते भवन्ति नेनरस्य । यस्य क्षेत्रं थेन वा कथगादि छतं तस्य क्षेत्रिकादेस्ते पुत्रा न भवन्ति । यथा पत्तविरोधिब्याध्याद्यपेतस्य देवदत्तस्य भार्यायां गुरुनियुक्तेन यज्ञदत्तेनोत्पादिनः सुनः क्षेत्रस्वानिनो देवदत्तस्य मबाति । यतो देवदत्तस्य क्षेत्र उत्पादितोऽतः स देवदत्तस्य क्षेत्रजः पुत्रो भवती-रयुक्तं, किंतु स देवदत्तस्य नापि तु यस्य यज्ञदत्तस्य बीजात्समुद्भतस्तस्यैव स पुत्रो बेदितब्य इति । तस्मादौरते सति क्षेत्राजादयः पुत्रा न पुत्रीकर्तब्या इत्यनेन बचनेन प्रतिपाद्यते । क्षेत्रजादिषु नवान्यविजजाः सन्ति । पौनमंवपारशवी तु मान्यबीजजी किंतु स्ववीजजाविति तत्तात्स्वरूपितियाद्कववनादेवावगतं मदि । तया चौरसे सात नव पुत्रा न पुत्रीकर्तव्या इत्यर्थादीरते सत्यपि स्ववीजजयोः बीनर्मबपारंशवयोः पुत्रीकरणं पाप्तोति । तच्य नेष्टम् । अपुत्रीणैवेत्युक्तेः अनोऽ-मान्यमीजजा इति यदुकं तदेकाद् शपुत्रीपछक्षणं स्वीकार्य भवति । तस्मादीरसे

इति स्मरणात् । तस्य ते पुत्रा इति पुत्रात्वप्रतिपादनं सापिण्डयप्रति-पादनार्थं नतु पुत्रात्वोरपादनार्थम् । पुत्रान्द्वादश् यानाहेरयादिप्रतिप्रही । तुपुत्रत्वप्रतिपादनाविरोधात् । नेतरस्य प्रतिग्रहीतुरित्यर्थः ।

नन्वेवं कन्यावदुभयज्ञापि सापिण्डचमास्तां प्रतिश्रहेण गोत्रवासा-

सित क्षेत्रजादय एकाद्यापि पुत्रा नैव पुत्रमितिनधिकरणीय। इति सिध्यिति । उपलक्षणात्वे यमाणं तु 'आज्यं विना यथा तैलं सिद्धः पितिनिधिः समृतः । तथ्येकाद्य पुत्रास्तु पुत्रिकौरसमोर्विना । इति वृद्धवृहरस्पतिव वनमेवेति वोध्वम् । अत्रीरसमन्तरेणैकाद्यानां पुत्राणां पुत्रमितिनिधित्वस्य स्पष्टमुक्तरवेनाथाँदैरसे सत्येषां पुत्रमितिधित्वं नास्तीति पतीयत इति मावः । अत्र 'तस्य ते 'इत्य-नेम यरक्षेत्रजादीनां वीजिर्निरूपितं पुत्रत्वमुक्तं तत्सापिण्डयमितपाद्नार्थं नतु पुत्रत्वोत्यान्तिं मितपाद्यितुम् । तथा सित 'पुत्रान्द्वाद्य यानाह नृणां स्वायंमुवी मनुः ' (म॰ स्मृ॰ ९ । १५८) इति वचनितरोधः स्यान् । तेन हि क्षेत्रजा-दीमां मितप्रहीतृपुत्रत्वस्य पूर्वमुक्तत्वात् । अनेन वीजिपुत्रत्व उच्यमाने तिद्दिरोधः स्पष्ट एवं । तस्माद्वीजिनिरूपितसापिण्डयं मितपाद्यितुमेव वीजिपुत्रत्वमुक्तमित्यव-श्यमङ्गीकार्यम् । अन्यथा मूलभूतकुत्वत्वस्य गौतपाद्यविक्तेव वीजिपुत्रत्वमुक्तमित्यव-श्यमङ्गीकार्यम् । अन्यथा मूलभूतकुत्वत्वस्य वीजियहणस्य दत्तका ग्रत्याद्कसर्वंसंग्रहार्थ-ताऽधौद्वेवाऽऽयाता भवित । ततस्य वीजिनः पितृवन्धुम्यः सप्तमान्मातृवन्धुम्यस्य पञ्चमादूर्ध्वंभित्यन्वयेन जनकपितृकुले पितृपक्षे सप्तमादूर्ध्वं मातृपक्षे च पञ्चमादूर्धं कन्या विवाद्या भवित । तत्र सापिण्डयस्य निवृत्तत्वादिति गौतमवचननस्यार्थः ।

शक्ति निन्ति । एविमिति । 'तस्य ते ' (म॰ स्मृ॰ ९ । १८१) इत्यनेनोक्तस्य क्षेत्रजादीनां बीजिपुत्रत्वस्य बीजिनिस्तिपित सापिण्डचपितिपादनता-स्पर्यकरवे सित । यथा विवाहितायाः कन्याया भर्तृकुळे जनककुळे चेन्युमपत्र सापिण्डचं विवाहपातिबन्धकं वर्तते । आशीचपयोजकं सापिण्डचं त्वस्या उभय-कुछे नास्ति । 'एकत्वं सा गता भर्तुः पिण्डे गोते च सूतके ' इति स्मृत्या भर्तृकुछ एव सापिण्डचोक्तेः । तद्वद्दतकादीनापपि जनककुळे पालककुळे चेन्युमं-यत्र सापिण्डचं भवत् ।

ननु क्षेत्राजादीनां वीजिनिर्ह्मितसापिण्डयोक्तेस्तद्दतु नाम । किंतु पाछक-पितृनिर्ह्मितसापिण्डयसत्त्वे पमाणाभावेन कथमिव दृष्टान्तितकन्यावद्दत्कादेरुम-यत्र सापिण्डयसत्त्वशङ्काऽपीरयत आह—प्रतिष्रहेणेरयादि । यथा मतिगृह्णा- पिण्डचस्याप्युत्पत्तोरिति चेत् । मैबम् ।
स्वगोत्रेषु छता ये स्युर्दत्तकीताद्यः सुताः ।
विधिना गोत्रतां यान्ति न सापिण्डचं विधीयते ॥

इति वृद्धगीतमस्मरणविरोधात् । ये दत्ताद्यः सुताः स्वमोत्रेषु स्वगो-शमध्ये छतास्ते विधिना गोशतां संतित्रवं यान्ति, परंतु तैः सह वि-धिना सापिण्डचं न विधीयते नोत्ययत इत्यर्थः । स्वगोत्रेष्वापे सापि-ण्डचानुत्पत्तौ परगोत्रे सुतरां सापिण्डचानुत्पत्तिरुक्ता । युक्तं चैतत् ।

मीति संकल्प स्वीकतायां भाषायां जनकगोवनिवृत्ति,पुरःसरं भर्तृगोनामुहरखते वद्दराथा पविज्ञाय स्वीकृतायां भार्यायां भर्तृतिस्विवित्तापिण्डचोत्वित्तिसंभवारसंभ-बात दशकादीनामुभयत्र सापिण्डचामिति चेनैतज्जदामित्याह --- स्वगोत्रेषु छता इत्यादि । स्वगोत्रमध्ये ये सुता दत्तकाद्यः कतास्ते दत्तकगरिष्महविष्यनुष्ठानेन मोबतां संवित्यं पाप्नुवन्ति । संवितिभाँशजननकुछेति विकाण्डीस्मरणात् । किंु वैर्वकादिभिः सह पविमहीतुः सापिण्डयं नोत्पद्यत इति तद्रथः । यदा हि स्व गोत्रेऽपि सापिण्डचं नोत्पद्यते तदा परगोत्रे सापिण्डचं नोत्पद्यत इति किमु वक्त-व्यमिति कैमुतिकन्यायेन परगोत्रीये दत्तकेसुतरां पतिमहीतृनिहापितं सापिण्डचं नास्ति । युज्यते चेरम्-र्त्तकादिषु साषिण्डचं क्षेकशरिरावयवान्वयत्वामेव संम-विति न पिण्डान्वयरूपम् । 'ब्यपैति द्द्तः स्ववा ' ( म० स्मृ० ९ । १४२ ) इति वचनेन दत्तकादिषु तस्य निवृत्तेरुकतत्वात् । एकशरीरावयवान्वयो सारम्या-रम्भक्रमावेन विवाक्षितः । यथा पुत्रस्य मातापितृशुक्रशोणितसंभूयमानत्वेनाऽऽ-रभ्येकपुत्रशरीर आरम्भकयोगीतापित्रोः श्रारावयवान्वयसत्त्रात्पुत क्रश्ररीरावः यबान्वयरूपं मातापितृ निरूपितं सापिण्डश्यं भवति । पितृद्वारा पितामहशरीरान्व -योऽप्यस्ति । स्विपतामहश्चरीरान्वयः साक्षात्स्विपितारे स्विपतुः शरीरान्वयभ स्व-स्मिनिवि परम्परया पितामहशारीरान्वयसत्त्वारिपतामहसापिणडचमपि त्यर्थः । नन्वेतदेकशरीरान्वयरूपं साविण्डयं भर्तुमार्थयोः परमारं न संभवति । आरम्यबोर्भर्तभाषयोराम्भकशरीरस्य भिनात्वादिति चेदबोच्यते । ज्येष्ठारूयः क-थिरपुत्रः । तिर्पता वैशाखः । वैशाखस्य च पिता चैत्रः । एवं स्थिती निकास-इत्रेत्रवारीरान्वविविधक्षेष्ठारूपपुत्रावारीरारम्भकयोवैतास्ववैवारूपोर्भर्तभार्यपोर्जे-हमावापिकोरुमयोरपि चैनशरीरान्वयः संभवति । तत्र वैशासशरीर चैभसरीरा-न्ययः स्पष्ट एव । वैशासास्य चैनाविकस्थान् । स एव वैशास्त्रशरीरगतश्रीनासरी

पित्रारब्धत्वेन भन्नां सहैकशरीरारम्भकत्वेन च यथोमयत्रापि सापि-ण्ड्यं सिघ्यति न तथा दत्तके पित्रारब्धत्वेऽपि प्रतित्रहित्रा सहैकशरी-रारम्मकत्वाभावात् ।

रान्वयो वैशास्त्रभार्यायां वैशाख्यायपि वर्तते । स च यथा वैशास्त्रेन हि वैशश-रीर वयवान्वितः स्व शरीरावयवः स्वभार्यायां वैशाख्यां शुक्ररूपेण निहितः । देन सह भार्यावयवानां तादातम्य संपन्नम् । तेन ते उभे अपि भर्तुमार्ये वैशास्ते वै-शासी च चैत्रारूपैकशरीरावयवान्विते संपन्ने । तादशैकशरीरावयवान्वितयास्तयो-ज्येष्ठारुषपुत्रेक शरीरारम्भकत्वा ऋर्तृभाषियोवै शाखस्य व शाख्याश्व ज्येष्ठपितामहुनै -ेत्रकशरीरावयवान्वयसत्त्वात्तयोर्भर्तृभार्ययोरप्येकशरीरावयवान्वयरूपं मनत्येव । भर्तुः शुक्ररूपेण भाषीयां पर्वशो मनुनैवोक्तः -- पतिर्भाषी सपविश्य गर्भो भूत्वेह जायते ? ( म० स्मृ० ९ । ८ ) इति । पतिः शुकरूपेण भार्यी सेपिबश्य गर्भेमापाद्य तस्यां भार्यायां पुत्ररूपेण जायत इति कुललूकळता तद्-व्यारूया । ' पतिर्जायां पविश्वति गर्भो भूत्वेह मातरम् । तस्यां पुनर्नवो भूत्वा इशमे गाति जायते १ इति बह्बुचन्नासणात् । तथा चैक शरीरारम्यारम्यारम्य-कत्वाद्भवभार्ययोः परसारं सापिण्ड्यमवयवान्वयरूपं सिष्पति । अत्रैकशरीर-शब्दः विवानह शरीरवरः । तथा च चैत्रविवानहैक शरीरेणाऽऽरम्यो यो वैशास-स्तदारम्यो यो ज्येष्ठाख्यः पुत्रस्तदारम्भको वैशाख इति तदारम्यस्यैव तदारम्या-रम्यारम्भकत्वामिति नियमः सिध्यति । तदारम्पश्चैत्रारम्यो वैशाखः । स एव वित्रारम्यंवैवाखारम्य वैवेष्ठारम्भको अस्ति । तद्वदेवा एवपपि व्येष्ठारम्भिकेति स्पष्टमेव द्वश्यते । तत्र च यदि वैशाखी .चैत्रशरीरारम्या न स्यात्ताई ज्येष्ठाराम्भकाऽपि न स्यात् । यस्मानु ज्येष्ठाराभिमका भवाति तस्मात्सा वैशाख इव चैत्रशारीरारभ्याअपि मबति । अन्यथा चैत्रारभ्यारभ्यारम्भकत्वानुगपत्तेः । वैद्याख्याश्चेत्र शरीरारभ्यत्वं तु पाग्दक्षितरीत्याऽवसेयम् । एतद्नुसंधायाऽऽह--पित्रारब्धत्वेनेत्यादि । पित्रा वैद्याखेनाऽऽरब्बो यो ज्येष्ठारूयः पुत्रः स पित्रारब्बः । तस्य भावस्तत्त्वम् । तेन हेतुनेत्यर्थः । अथ च भर्ना वैशाखेन सह अर्तुसाहित्येनेत्यर्थः । वैशारूया ज्ये-श्चारूयपुत्रस्योकसरीरस्याऽऽरम्भकत्वेन हेतुना चेत्यर्थः । यथौरसपुत्रस्य पितृकुछे मातामहकुछे चेत्युभयवापि सापिण्ड्यं सिष्यति न तद्वहत्तकस्य जनककुछे प्रति-अहीत्कुछे चेत्युभयत्र सापिण्ड्यमेकशरीरावयवान्वयरूपं सिष्यति । पित्रारम्थलेन द्तकस्य जनकित्कुले साविण्ड्यसस्वेऽपि पविग्रहीता सह पविग्रहीत्साहिरहेन अत एव देवलः-धर्मार्थं वर्धिताः पुत्रास्तत्तद्वोत्रेण पुत्रवत् ।

अंशिपण्डिविभागित्वं तेषु केवलमीरितम् ॥ इति ।

केवलशब्देन सापिण्ड्यमेव निरस्तवान् । गोत्रांशपिण्डानां विधा-नात् ।

नन्वेतत्प्रक्रतार्थानुपयोगि । धर्मपुत्रविषयत्वात् । तया हि—तत्तद्गो-त्रेण तस्य तस्यैव गोञ्गेण ये पुत्रावद्धर्मार्थं वर्धितास्तेषु पुत्रेषु केवल-मंशिपिण्डविभागित्वमेव न वर्धकसापिण्डचामित्यर्थः । तेनैतद्धमंपुत्रस्येव वर्धकसापिण्ड्याभावं बोधयति न दत्तकस्येति चेत् । मैवम् । पुत्रान्द्वा-दश यानाह नृणां स्वायंभुवो मनुरिति संख्याविरोधेन धर्मषुत्रानम्यु-

स्वस्य, पुत्रस्तेकशारीरारम्भकत्व मितिपद्कव चनामावाच दत्तके शारावयवान्वय-स्तं प्रतिग्रहीतृनिस्तिरितं सापिण्ड्यम् । एवं चैकस स्वेऽिप द्वयं नास्तिति न्यायेन दत्तकस्य जनकपाल को भयकृते सापिण्ड्यं नास्तित्युक्तिति भावः । अत एवे-ति । दत्तके पित्रग्रहीतृसापिण्ड्यामावादेवत्ययः । धर्मार्थ वर्धिता इति । ये पुत्राः पुत्रवद् धर्माणं पिण्डोद्दकादिधर्मार्थे वर्धितास्तेषु तत्तद्गोत्रेण पित्र महित्न गोत्रेण सह केवल मंशिष्ड्मागित्वं कथितिपिति तदर्थः । अत्र देवलेन केवल-श्वत्वन सापिण्ड्यमेव निषिद्धम् । गोत्रांशिष्डानां विहित्तवात्ति निषद्धम् सुत्रां वप्रतृमक्यत्वादिति मावः ।

शकुते—नन्वेतिहिति । निरुकं देवलवचनं दत्तकस्य पितमहीतृक्ले सापिणह्यानुत्पत्तिविषये नोपयुज्यते । तद्वचनस्य धर्मपुत्रामुद्दिश्य पवृत्तत्वात् । तदेव
पतिपादियितुं पितजानीते—तथा हीति । तस्य तस्यैवोति । पितमहीतुस्तस्य
तस्यैव गोत्रोण सह तत्तद्गोत्रमपित्यज्येवेत्यर्थः । ये पुत्रवत्पुत्रसदृशं यथा स्यातथा धर्मार्थे विद्वाहादिकरणजन्यपुण्योत्पत्त्यर्थे विधितारतेषु पुत्रेषु केवलमंश्यिणहमांगित्वमेव न वर्षकसापिण्डामावं मतिपाद्यति न दत्तकस्य वर्षकतापिण्डयामाधर्मपुत्रस्यैवदं पालकसापिण्डामावं पितपाद्यति न दत्तकस्य वर्षकतापिण्डयामायमिषच हत्यात्रायात् । अत्रेदं वोष्यम्—सोऽयं धर्मपुत्रः पुत्रापुत्रविलक्षणः ।
यद्यसावपुत्र दिति मन्येत तर्हातिरिकस्यास्य गोत्रतिकथात्रमागित्वविधानासंगदः ।

पगमात् । अभ्युपगमेऽपि वा पत्धादिष्वगणनेनांशमागित्वासंभवादप्रसक्त्या सापिण्डचिनिषेधासंगतेश्व । तस्माद्दरपुत्राविषयमेवैतत् ।
अंश्मागित्वप्रदंशीनात् । तत्र चायमर्थः—-धर्मार्थं स्वस्यालोकतापित्हारकधमंसंपत्त्यर्थं तत्तद्गोत्रेण जनकापेक्षया भिन्नगोत्रेणापि षितयहीत्रा पुत्रावत्पुत्रप्रतिनिधितया परिगृद्य ये पुत्रा वर्धितास्तेषु केवलं
परिग्रहीत्रशपिण्डविभागित्वमेव न सापिण्डचिमिति । तस्मात्रे दत्तके
न परिग्रहीतृसापिण्ड्यं किंतु जनककुल एव सात्रपौरुपं सापिण्डचमिति सिद्धम् ।

ननु मुख्यगौणपुत्राभावे धनहारित्वेनोक्तेषु पत्न्यादिष्वन्तर्गतः कश्चित्स्यात् । तथा सति रिक्थांशभागित्वविधानसंभवेऽपि गोत्रभागित्वविधानासंभवस्तद्वस्थ एव । 'धनभागुत्तरोत्तरः '( या० स्मृ० २ । १३६ ) इति तेषां धनभागित्व-स्यैव पतिपादनात् । वस्तुतस्त्वस्य धनभागित्वनि नाहित । पत्न्यादिष्वपरिगाणि-तरवात् । अथैवं पुत्र इति मन्येत तार्हि मनुनेकिद्वादशविधपुत्रात्वान्यतमछक्षणा-कान्तत्वमि नास्ति । तस्माद्यं पुत्रापुत्रविलक्षण एवेति । तदेतद्दूषयति —मैव-मिति । मनुना हि गौणमुरूपभेदेन धर्मार्थभारसः क्षेत्रजञ्जीवेति द्वादशैव पुत्रा अभिहिताः । तदतिरेकेण धर्भपुत्रास्याभ्युपगमे 'पुत्रान्द्वादश यानाह । इति पुत्र-गतद्वादरासंख्याविरोधः स्पष्ट एव । ततश्चातिरिक्तस्य त्रयोदरास्य धर्मपुत्रस्याङ्गी-कर्तुमशक्यत्वेन धर्मपुत्रविषयत्वेन देवलवचनस्य व्यवस्थापनं सर्वथाऽनुवितमेबेति दत्तकविषयत्वेनैव तद्वचनव्यवस्था युक्ता । अय मनूवतद्वादशसंख्याविरोधपाराजि-हिर्षिया सोऽयं धर्मपुत्रो इक्राकेऽन्तर्मांव्यते । ' औरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः ' ( प ० स्मृ० ९ । १५९ ) इति मनुवचने दत्तराबदो दत्तकत्वसादृश्याद्जहृ सम्पा धर्मपुत्रपरोऽपि । अर्थाद्दरशब्दः केवलयौगिको न तु योगरूढ इति मावः । तथा चातिरिक्तस्य धर्मपुत्रस्याभ्युपगमे न किंचित्रातिबन्धकमित्याशयेनाऽऽह--अम्युपगमेऽपि वेति । धर्मपुत्रस्यार्झ्नीकारे 'पत्नी दुहितरश्रेव पितरी भातर-स्तथा। तरसुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सत्रस्रचारिणः। एवापभावे पूर्वस्य धन-भागुत्तरोत्तरः । स्वर्णातस्य सपुत्रस्य सर्वेवर्णष्वयं विधिः १ (या० स्मू० २ । १३५-१३६) इति याज्ञवस्क्येन मृतस्यापुत्रस्य धनहारित्वेन परिगणिवेषु पत्न्यादिष्यस्य धर्मपुत्रस्यासंख्यातस्येन धनहारित्वासंभवेन ' गोत्ररिक्यानुगः, विण्डः १ ( व ० स्मृ ० ९ । ' ४२ ) इत्युक्तस्यांशमागिन एव साविण्डणस्यः ननु तच्छब्देन संनिधानाद्वीप्सापेक्षितश्चरत्वातां पुत्राणामेव पर्मानों गम्यते न वर्धकानां पुत्रिणां व्यवहितस्वात्, संदिग्धबहुस्वानां विष्सान्वयायोग्यस्वात्, आत्मानि परोक्षवित्रदेशकतच्छब्दान्वयानुपप्रतेष्रानिर्देशकस्वशब्दस्यैवौचित्याचेति चेन्मैवं वादीः । तदादिसर्वनाम्नां बद्धस्ये शक्तिरिति न्यायेन बद्धिस्थतायाः प्राधान्यायसस्वान्स्प्राधान्यस्य च संस्कार्यस्वन फलान्वयेन वा संभवात्।

धर्भपुत्रे सुतरामसंभवेन तद्याण्या तिनिषेधात्यन्तानुपवत्तेश्च नोक्तदेवलवनस्य धर्मपुत्रविषयत्वेन व्यवस्थावनं युक्तम् । तद्याण्या तिनिषेधेत्युभयत्र तच्छब्दः सापिण्डचपरामर्शको धोष्यः । तस्माहत्तकपुत्रमुद्दिश्येवेदं देवलवर्चनं प्रवृत्तम् । अंद्यापिस्डिविमागित्वाभित्यंशमागित्वमातिपादनादिति त्रेयम् । तद्य तस्य देवलवत्व- नस्य परमार्थः—धर्मार्थः स्वेति । स्वस्य नाम पतिम्रहीतुर्पा पुत्राभावनिमित्ति- काऽलोकता स्वर्गादिलोकामाप्तिरतत्परिहारजनको यो धर्मः पुण्यं तत्संपत्त्यश्मी- त्यथः । जनकगोत्रापेक्षया तत्तद्भिनमिति यावत् । गोतं यस्य तादद्योनापि पति- माहकेण पुत्रवत पुत्रपतिनिधित्वेन परिगृत्य ये पुत्रा लालनपालनादिना परिपोदि- तास्तेषु केवलभेकं पतिमहीतृषित्रिक्यांशिपण्डभागित्वेव न सापिण्ड्यमिति । तस्माहत्तकपुत्रे नेव शरीरान्वयत्वपं पतिमहीतृतिन्द्यांगि सापिण्ड्यमिति । तस्माहत्तकपुत्रे नेव शरीरान्वयत्वपं पतिमहीतृतिन्द्यपितं सापिण्ड्यमित । तस्माहत्तकपुत्रे नेव शरीरान्वयत्वपं पतिमहीतृतिन्द्यपितं सापिण्ड्यमिति । तस्माहत्तकपुत्रे नेव शरीरान्वयत्वपं पतिमहीतृतिन्द्यपितं सापिण्ड्यमिति ।

निरुक्तदेवलवन तत्त्र्गोत्रेणेत्यत्रत्यव्लब्द्र्शिवषये शङ्कते—निविति ।
तच्छद्देन पुत्राणामेव परामर्शो न्याय्यः । पुत्रास्तत्त्र्यगोत्रेणेति तेषामेव संनिधानस्य अवणात् तत्तिति वीष्साया उपपादकं यद्बहुत्वं तस्य पुत्रा इति पुत्रगतत्वेन अवणाच्च तद्दन्यस्य सुगमतया पुत्राणां तत्त्र्गोत्रेणेत्येवान्वय उचितः ।
वतु वर्षकानां पालकानां परामर्शो न्याय्यः । तेषां, केन वर्धिता इति कर्तुराकाकृक्षायां वर्धकेन, इत्यध्याहाराद्ध्याहतस्य च कर्तुः ' आदो कर्तृपदं वाष्यम् '
इत्यन्वयनियमाद्वर्धिता इत्यस्मात्माक् प्रयोक्तव्यत्त्वेन व्यवहितत्वातसुदूरत्वाद्वीप्तया स्वोपवत्त्यर्थमपोक्षितं यद्बहुत्वं तस्म वर्धकेरिति साक्षाद्वर्वकपितृगतत्वेनाश्यवणाद्य्याहारस्याध्यक्तिहित्वहित्वहत्वं तस्म वर्धकेरिति साक्षाद्वर्वकपितृगतत्वेनाश्यवणाद्य्याहारस्याध्यक्तिहितिकदेशपूरणस्वरूत्वात्कर्णांकाङ्काया वर्धकेनेत्यक्तवनाम्यनिर्देश्चेनापि पूरियतुं शक्यत्वातसादिग्यं संश्यवास्यदं बहुत्वं येषां तेषां वर्षकार्या वीष्त्रयाध्यक्तिविद्याग्यस्वादात्माने स्वस्वरूपविषय आत्मस्यरूप उपस्थित इति
वार्षत् । भरवक्षविभाग्यस्वादात्माने स्वस्वरूपविषय आत्मस्यरूप उपस्थित इति
वार्षत् । भरवक्षविभाग्यस्वाद्याद्वाद्वात्माने स्वस्वरूपविषय आत्मस्यरूप (स्वस्वाक्ति) ।

पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकित्रया।

इत्यादिवचन । यांलोचनया पुत्रकर्तृकपिण्डदानादिक्रियया पितुः संस्कार्यत्वावगमात्। पुत्रेण लोक (अयतीत्यादिवचनबलात्पितुरेव पुत्रकरणकभावनाभाव्यलोक रूपफलयोगितया प्राधान्याच्च छव्देन परामर्शो युक्तते। यथा तत्रे पयसि दृष्यानयति सा वैश्वदेव्याभिक्षेत्यत्राऽऽभिक्षायाः संसृष्टद्धिपयोक्तपत्वेन सांनाय्याविकारत्वे स्थिते पूर्वपाक्षिणा

वर्षकगोत्रेणेत्यर्थः । इत्येवं निर्देश उचितत्वात्कर्तव्ये सति परोक्षत्वद्योतकेन 'त-त्तद्गोत्रेण १ इत्येवं तच्छब्देन निर्देशकरणाद्परोक्षाणां वर्धकानां परोक्षत्वद्योत-कतच्छ ब्रेनान्वयानुपपत्तेश्व न 'वर्धकानां तत्तद्गोत्रेण ? इत्येवमन्वयः समञ्जस इत्याशङ्क्य तद्दूषयति-मैवामिति । शब्दशक्तिस्वभावात्सर्वनामसंज्ञकशब्दानां बुद्धिस्थपरामर्शकत्वनियमेन बुद्धिस्थत्वस्य च वर्ण्यमानानामनेकार्थानां मध्ये प-धानस्यैव बुद्धचारूढत्वेनानुभवात्माधान्याधीनत्वेन पाधान्यस्य च संस्काराश्रयत्वेन फ छान्वियत्वेन वा वक्तुं शक्यत्वेन ' वितुः पुत्रेण कर्तव्या विण्डदानोदकाक्रिया १ इति वचनार्थपर्यास्रोचनेन पुत्रकर्तृकिषण्डदानादिकियया -पुत्रेण स्रताऽनुष्ठिता या विण्डदानादिकिया तया पितुरेवाऽऽत्मनि कश्चिदातिशयो जायत इति हेतोः पितुः संस्कार्यत्वावगमेन ' पुत्रेण छोकाञ्जयति । ( म० स्मृ० ९ । १३७ ) इत्यादि-वचनस्य ' ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ' इत्यादेज्योतिष्टोमेन स्वर्ग भावयोदि-दित्यादिवत्पुत्रेण छोकान्भावयेदित्यर्थपर्यवसानात्पुत्रः करणं यस्यास्ताद्वया भाव-नया भाव्याः संपाद्या ये छोकास्तद्रूपफलेन पितुरेव संबन्धाच पितुः पाधान्येन तच्छ इने तत्परामर्श उपपद्यते । एतदेव दृष्टान्तेन दृढियितुं तज्ञत्यो पूर्वपक्षसि-द्धान्ती पदर्शयति-यथा तप्त इति । सेति । ' उद्देश्यमतिनिर्देशययोरैक्यमा-पाद्यत्सर्वनाम तदन्यतरिङ्गन्भाक् १ इति न्यायेन, अत्रोदिश्यं संसृष्टे दिषपयसी, मितिनिर्देश्यं ह्यामिक्षा, अनयोर्द्वयोरैक्यद्योतकस्य सर्वनाम्नस्तच्छब्दस्य श्यापिक्षागतिङ्कनभाक्त्वेन सेति स्नीिङ्कनिर्देशः । आपिक्षायाश्य पिश्रितद्धि-पयोक्तपत्वेन सांनाय्यविकारत्वं पाष्ठम् । सांनाय्यं च सम्यङ्नीयते होमार्थमाप्ते पतीति संसूष्टं दि पयश्रोच्यते । तदुकम्- आिश्लोभयभाव्यत्वादुभयविकारः स्यात्' (जै॰ सू॰ ८। २।९९) इति। आमिक्षा द्रव्यं दिधपयसोरुमयोर्विकारः स्यात्पयोदध्युभयजन्यत्वादिति तद्थः । तथा चाडामिक्षायाः सानाव्यविकारत्वे

सन्तमीनिर्दिष्ठस्य पयसो गुणत्वेन द्वितीयानिर्दिष्टस्य दृष्तः प्रधानत्वातस्यैव तच्छब्देन परामृष्ठस्य देवतासंबन्धात्सायंदोहाबिकारत्वस्मिरयुक्ते
सिद्धान्तिना कर्मीभूतेनापि दृष्टना पयसो व्याप्यमानत्वेन दृष्टना प्रयः
संस्कुर्यादिति वाक्यार्थपर्यवसानेन पयस एव प्रधानत्वं तस्यैव तच्छदेन परामृष्टस्य देवतासंबन्ध इति प्रातदाँहाविकारत्वं साधितम् ।
तद्वरप्रकृतेऽपि पितुः संस्कार्यत्वेन प्रधानत्वात्तच्छब्देन तस्यैव परामर्श
इति युक्तम् ।

पाप्ते पूर्वपक्षिणा पयसि द्रष्यानयतीति वाक्ये पयमीति सप्तमीश्रवणेन पयसी इष्याधारत्वेन गुणत्वाइष्नश्चाऽऽनयनिकयाजन्यकलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वात्याधान्येन सर्वनाम्नामुत्सर्गतः प्रधानपरामश्चित्वस्वाभाष्यात्सेति तच्छब्देन प्रधानस्य द्रध्न एव परामर्शस्तस्यैव च विश्वदेवसंबन्धादाामिश्रायाः पयउपसर्जनकद्विविकारत्वेन सा-यदोइविकारत्विभित्युक्तम् । ततः सिद्धान्ती ब्रुते-द्रभ्यानयतीति यद्दश्यानीयते तारपयसः संस्कारद्वारेणाऽऽिमक्षामुत्पाद्वितं तत्त्वहकारित्वेनाऽऽनीयते । लोकेऽिप हि पयसः संस्कारद्वारेण धनीभावार्थं दृष्याद्यातश्चनं कियते । तथा च तण्डुला-न्पचतीत्यादी यथा पूरकारादिव्यापारजन्यफलेन विक्लिस्या यः संबन्धस्तदुद्देश्य-रवेन विक्लिस्यारूयफलेन तण्डुलान्संन्कारोतित्येवं वाक्यार्थात्तण्डुलानां पाधान्य-मबगम्यते, तद्वस्पक्ठतेऽप्यानयनिक्रयाकर्णीभूतेनापि दध्ना यः संबन्धस्तदुद्देश्यत्वेन दृष्यानयनेन पयः संस्कुर्वादित्यर्थंपरत्वेन 'तप्ते पयति दृष्यानयति ' इति वा-क्यस्य पर्यन्ते अवस्थितत्वेन मयस एव पाधान्यं भवतीति तस्यैव ' सा वैभदेवी ! हाति तच्छ ब्रेन परामशों विश्वदेवदेवतासंबन्बश्चेति क्रावाऽऽभिक्षायाः पातदे हिव-कारखं सिष्पतीति । अत एव जैमिनिना 'पयो वा तत्प्रधानत्वालोकवद्दश्नस्त-इथैस्वात् । ( जै० स्०८। २। २२ ) इत्यामिक्षायां पयोधर्माविदेश उक्तः संगच्छते । पयः पयोधर्मः स्यात् । आमिक्षायामिति शेषः । तत्रधानत्वात्पयसः पाधान्यात् । लोकवत् - लोके पण्सः संस्कारदारेण घनीपावार्थपात अनं किपते इह्इचिनिक्षेपस्य तद्रथंखात्पयसो चनीभावार्थत्वादिति तद्र्यात् । एवं पक्रवस्थं छै ' पितः पुत्रेण कर्तव्याः ' इत्यादेः, विण्डदानादिकि यथा वितरं संस्कृशादित्यर्थ-विवसान।रिपतुः संस्कार्यत्वेन पाचान्यावगपात्ततद्गोत्रे गेति तच्छक्रीन पितुः परा-। श्री योग्य एवरमाश्रमः।

नन्वेवं दत्तकस्य प्रतिब्रहीत्कुले सापिण्डचाभावे कथं विवाहो न स्यादिति चेत्। सत्यम्। सगोत्रात्वादिति ब्रुमः। तर्हि तद्गगिन्यादि-

उक्तरीत्या दत्तकरय पालककुले सर्वथा सापिण्डचामावे तत्कुलीयकन्यानिः तह विवाहः पसल्येतेत्याशङ्क्य समाधते—सगो शत्वादिति । अयं भावः---अत्तिपडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । ( म > स्मृ० ३ । ५) या पितुः त्रगोत्रा न भवति ताह्यी कन्या परिणेयेति मनुनोक्तत्वात्तादशकन्यायां स्वनित्द-पितसापिण्डचाभावेऽपि स्वपालकपितृनिरूपितसगोत्रत्वस्य विद्यमानस्वेन पालक-वितृगोत्रजाभिः कन्याभिः सह दसकस्य विवाहो न भवतीत्यथंः। अञ स्वपदं बुद्धिस्थदत्तकपरामर्शकम् । असपिण्डा च या मातुः (म । स्मृ० ३ । ५) पसङ्गादस्य मनुवचनस्य यथामति व्याख्यानं कियते । मद्दर्शित एवार्थः पामा-णिक इति न मन्तव्यम् । जिज्ञासार्थं छिखित इत्यत्र यत्स्खाछितं तदावेदनेनानु-याह्योऽपं जिज्ञासुरित्यभ्यर्थये । वोढव्यया कन्यया कीदृश्याः माव्यिमित्याकाङ्क्षा-यानाइ-असिपडा चेरगादि । अत्र मातृनिकापितसिपडानिवेधकेऽस्मिन्मानुवर्दं गौणमातृपरं पालकपातृपरामिति यावत् । सोऽयं पालकपातृनिरूपितसपिण्डानिषे वो यिक्सिपतं पालकपातृत्वं तं पत्येवेति पत्यासच्या लभ्यते । तेन पालकपातुर्या स्विण्डा न भवति ताह्यी कन्या दशकेन परिणेयेत्यर्थात्स्वपालकपातामहकुलजा कन्या हुवस्यासिपडाऽपि स्वपालकपातुः सिपण्डेति स्वस्य भार्यां न भवति । अत्र स्वपदं बुद्धिस्थदत्तकपुत्ररूपपरिणेतृपरापर्शकम् । दत्तकपीमांसाकारमतेऽवय-वसापिण्ड्यस्यैव सत्त्वेन दत्तकस्य पालकपितृकुले तादशसापिण्डयस्य सुतरामसं-मवेनार्थात्पालकपातापहकुलेऽपि तत्सापिण्ड्यामावात्तादशमातापहकुलजा कन्या परिजेयेत्यापद्येतं । तनिवृत्त्यर्थं ' असिपडा च या मातुः ' इत्युक्तम् ।

नन्ववं जनकमातामहकुलजा कन्या दत्तकस्य भाषां स्थात्, तस्याः स्वजनकमातृनिक्विवित्तविण्डत्वेऽंपि निषेषो न स्थात् । अत्र मातृपदेन पालकमातुर्भह्णात् । अथैतद्दोषपरिहारार्थं मातृपदेन मुख्यत्वाज्जननी माता गृह्येत तदा जनकमातुषी सिपण्डा न भवित ताहशी कन्या परिणेया । परिणेता च दत्तकोऽस्त्यदतको ( औरसो , वा भवित्वत्यर्थः स्यात् । तेन भारद्वाजगोञोद्धवयोभेत्रमेत्रयोमैण्ये मनोऽत्रिगोतं दत्तकत्वेन गतः । तयोजनकमातामहः कारयपगोनो विष्णुः ।
ताहशमातामहकुल्जा कन्या दत्तकादत्तकयोर्भेत्रवेत्रयोरुभयोरिष मार्या न भवेत् ।
तस्याभेत्रभेत्रजनकमातुः सिपण्डत्यात् । परंतु पालकमातामहकुल्जा कन्या दत्तकः

स्य भार्मा भक्त् । तस्याः पालकपातुः सापिण्डत्वेऽपि निषेधो न स्यात् । मातृप-देन मुख्यत्वाज्जनन्या मातुर्गहणात् । तथा चोभयतस्याशा रज्जुः संपामोति । न च मातूपरे युनपदिभिधावृत्ति छक्षणावृत्त्योः स्वीकारेण नोमयतस्यागा रज्जुरिति बाच्यम् । गङ्गायां मीनघोषौ स्त इति वाक्ये मीनपरं गङ्गाशब्दस्याभिधावृतौ तारपर्यमाहकं घोषपदं च लक्षणावृती तारार्यमाहकपरंतीति गङ्गापदे युगपन्मु -रूपगीणवृत्तिद्वपमङ्गी कियते तद्दरमळतस्थले मातूपदे युगपद्वृत्तिद्वपाङ्गीकारे मयाणाभावात् । किंच या स्वजनन्या मातुः सविण्डा भवति सा स्वस्यापि सापिण्डा भवत्येवीति ' असपिण्डा च याऽऽत्पनः ' इत्येव वक्तव्ये यन्मातुरित्यु-च्यते तेन मातुपदेन गौणमातुर्गहणं विज्ञायते । तथा च गौणमातुर्ग्रहणे जनकपा-तामहकुछजा कन्या सविण्डाऽवि दत्तकीरसयोर्भार्या स्यात् । पातृमहणेन पालक-मातुर्धहणानिषेधापवृत्तेरिति चेन्न। 'असपिण्डा च १ इति चकारेण ' असगोना च या पितुः १ इत्याग्रिमवाक्रयस्थासगोत्रापदमपळ्ण्य या मातुः सगोत्रा न भवति ताहशी कन्या परिजेयेति ब्वारूवेयम् । अत्र मातृपदं मुरूपमातृपरं जननी-दत्तकारेसयोभीयां न परामिति यावत् । तेन् जनकपातामहकुउजा कन्या मवाति ।

निन्दं मातामहगोत्रपरिपालनं बह्वृवादिभिनं कियते तदाह स्मृतित चे नार-दः—आ सप्तमारपश्चमाच बन्धुम्यः पितृमातृतः । अविवाद्या सगोत्रा च समान-प्रवरा तथा ॥ इति मातृबन्धूनां मध्ये पश्चमप्रैन्तपित्रवाद्यां भिताद्यता नार-देन मातृतः पश्चमाद्ध्वं विवाद्यत्वस्य सूचनात् । किंतु माध्यंदिनरेव मातामहगोत्रं परिपाल्यते । तत्रापि मातृबंशपरम्पराजन्मनाम्नोः पत्यभिज्ञाने सत्येव मातामहगोत्रं परिपालनीयम् । जन्मनाम्नोरिविज्ञाने तु मातामहगोत्रीपाऽपि विवाद्येव । तदुक-म्—सगोत्रां मातृरप्येके नेच्छन्त्युद्दाहकर्माणे । जन्मनाम्नोरिविज्ञान उद्दहेदविश-क्कितः । इति व्यासवचनात् । तेषां तथैवाऽऽचारदर्शनात् । तथा च माध्यंदि-नानां मातामहगोत्रजः कन्मा 'असगोत्रा च या मातुः ' इति वचनाद्दिवाद्याः भवतु नाम । परंतु बह्वृवादीनां मातृतः पश्चमपर्यन्तं कथमविवाद्यत्वं शास्तीयं भवेत् । न च तत्र 'अत्तपिण्डा च या मातुः ' इति निषेधः स्यादिति वाच्यम् । मातृपदेन पालकमातुस्तत्रं महणस्योक्तत्वात् । किंच 'अत्तपिण्डा च या मातुः ' इत्यत्र मातृपदेनः मुरूपमातुर्महणे जनकमातामहकुछे पश्चमीपर्यन्तायाः कन्यायाः अविवाद्यत्वे सिखेऽपि पालकमातामहकुछीपकन्यायाः निषेधो न स्यात् । न च पालकपातापहकुछीयकन्यायां ' असगोत्रा च या मातुः ' इति निषेधः स्यादिति वाष्यम् । ' असगोत्रा च या मातुः ' इत्यत्र मातूपदेन मुख्यमातुर्ग्रहणात् । गौणमातुर्ग्रहणे हि पालकपातापहगोत्रपरिपालनपनिष्टमापद्येत । वाजसनेपिष्वपि पालकपातापहगोत्रपरिपालनाचारस्याद्शेनात् । तथा च ' असगोत्रा च या मातुः ' इत्यत्र मातुर्गुख्याथा एव महणमुचितम् । किंतु ' असपिण्डा च या मातुः ' इत्यत्र मातूपदं गौणमुख्यपात्रोहपलक्षणित्यनायत्या स्वीकार्यं भवति । तेन जनक्षमातापहकुले पालकपातापहकुले चोभयविधमातुः सपिण्डा कन्या दत्त- कस्याविवाद्या भवतीति सिद्धम् ।

तथा पितृनिरूपितसगोत्रानिषेचके 'असगोत्रा च या पितृ, ' इत्यत्र पितृपई न पालकि भितृपरं किंतु जनकि पितृपरम् । तत्रैव पितृशब्दस्य मुख्यत्वात् । मुख्यवृ-तिपरित्यागेन जघन्यवृत्तिसमाश्रयणे प्रमाणाभावाच्य । सोऽयं जनकिवृतिरूपित-सगोत्रानिषेधश्य यनिकापितं यस्य जनकपितृत्वं तादृशापितुः पतिसंबन्धिनभौरस-पुत्रं परेषेवेति पत्यासच्या छम्यते । तेन या जनकिषतुः संगात्रा न भवति ता-दृशी कन्यां मुख्यपुत्रेण परिणेयेत्मर्थस्य संपन्नत्वात्स्वजनकितृगोत्रजा कन्या स्वस्य भार्या न भवति । ननु तादृशकन्याया यथा स्वजनकिषतृनिरूषितं सगो-त्रत्वं भवति तद्वतस्वनिरूपितमपि सगोत्रत्वमस्त्येव । तथा च 'या स्वनिरूपितस-गोत्रा न भवति ' इत्यर्थके ' असगोत्रा च याऽऽत्मनः ' इत्येव वक्तव्ये ' अस-गोत्रा च या पितुः ' इत्येताह रं किपर्थं मुक्ति विद् भ्रान्तोऽसि । तथा हि-भारद्वाजगोत्रोद्भवी विष्णोः पुत्री चैत्रमेत्री सोदरी स्तः । तयोर्पध्ये मैत्रोअत्रिगोत्रं दत्तकरवेन गतः । तत्र तत्पितृगोत्रभारद्दाजगोत्रोद्भवायाः कन्यायाः पितृवचैत्र-निरूपितसगोत्रत्वे विद्यमानेऽपि मैत्रनिरूपितं सगोत्रत्वं नास्ति । मैत्रस्य केवछद्-त्तकत्वात् । केवलद्त्तकत्वं नाप जातपात्रं पुत्रं परिम्हीतुा जातकर्पाधाविलसं-रकारेश्चूडादिसंस्कारेवां संस्कृतत्वम् । केवलदत्तकस्य च ' गोत्रित्थे जनियुर्न भजेइ विम: सुतः १ ( म० स्मृ० ९ । १४२ ) 'गोर्गं तत्पासकस्य च १ इति वचनाम्यां जनकिषितृगोत्रनिषेधपूर्वकं पित्रमहीतृगोत्रसंबन्दाभिधानात् । तथा च भारद्वाजीयायाः कन्यायाः स्वानिरूपितसगीत्रत्वेन 'असगीत्रा च याऽऽत्यनः ' इत्युक्त्या वैतं पति निवेधे सिखेऽपि भैतं पति निवेधे। न स्थात् । वादशक-न्याया मैत्रनिर्ह्मा वित्तसगो जत्वाभावात् । ततश्च केवलदत्तकस्य स्वजनकिषतुगोत्रीया कन्बा विवासा स्यादित्यनिष्टमापद्येत । पितुरित्युक्ती तु स्वस्यासगोत्रत्वेअपि

संतती विवाहोऽस्तु, सगोत्रत्वसापिण्डत्वयारेभावात् । न चाऽऽहर्य निषेधकं वचनमुपलभामहे । प्रत्युत

तस्याः स्वजनकापितुः भगोत्रत्वानानिष्टमसङ्गः । एवं च दत्तकीरसपीरुपपीरपि स्वजनकापितृगोत्राद्भवा कः वा भाषां न भवति । नन्त्रेवं केवलद्त्तकस्य जनकः पितृगोत्रजायाः कन्याया व्यावृत्ताविष पालक्षितृगोत्राजा कन्वा भार्या स्यात्। सगोत्रखेडापे तस्यां ' असगोत्रा च या पितुः । इति निवेबापवृत्तेः । अत्र पितृ-पैरेन मुख्बत्वाज्जनकपितुरेव बहुमित्युक्तत्वात् । एतद्दोषगरिहारार्थे बदि चान स्थणवा गौणः पालकपिता मृह्येत तदा जनकपितृगोत्राजा कन्वा केत्रस्य स्था मार्या स्थादित्यापद्येत । तस्या जनकपितृत ॥ इ.तरेडपि निषेत्रो न स्थात् । पितृप देन पालकपितुरेव गृहीतरवात् । तथा चोभयतस्याशा रज्जुः संपामोति । न च पितृपदे युगपदिभिचावृत्ति छक्षणावृत्त्योः स्वीकारेणोभयिवधिपत्रेभिहणानो भवतस्या-चा रज्जुरिति वाच्यम् । यथा 'गङ्गायां मीनचोत्री स्तः ' इत्यत्र मीनपदं गङ्गाशब्द्रस्याभिधावृत्ती तातार्यप्राहकं घोषपदं च लक्षगावृत्ती तातार्यप्राहकप-स्तीति गङ्गापदे युगपद्वृत्तिद्वयं स्वी कियते तद्दत्पक्ठतस्थ छे पितृपदे द्वेयुगपद् वृत्ति-द्वयस्वीकारे प्रमाणाभावात् । तया च मुख्यपि । महणे केवल (चक्रि पालकिप-तुगोशजा कन्या भार्या स्वादित्यनिष्टं प्रीज्येतेति चेन । एतद्दोषपरिहारार्थं 'असगोत्रा च ' इति चकारेण ' असिण्डा च या मातुः ' इति पूर्वशाक्य-स्थानसिपडापद्मनुक्ठव्य 'या पितुः सपिण्डा न भवति तादशी कन्या परिणे-या १ इति व्याक्षेयम् । अत्र वितृ । गौणवितृपरं । छ क्रावितृपरं भीते यानत् । तेन पालकपितृवंशजा कन्या स्वस्थासपिण्डाविष स्वपालकपितुः सारिण्डेति केव-लर्चकस्य न भार्यां भवितुपईति । यद्यत्र शितू रहेन मुख्यस्य ज्जन रुपितंत्र गृह्येत वाहि या जनकावितुः साविण्डा न भवति ताहशी कन्या वरेग परिगेशा। परि-णेवा च दशको वा भवत्वदत्तको (औरसो ) वा भवत्वित्वर्थः स्यात्। वथा च पालकापितुवंशजा कन्या पालकपितुः साणिडाऽपि न दत्तकस्य निविध्व स्यात् । वितुपदेन मुख्यस्येव वितुर्गृहीतत्वात् । किंतु जनकवितृवंशनैव कन्या जनकापतः सापिण्डत्वानिषिदा स्यात्।

ननु जनकिषतुवंशजा कन्या यथा जनकिषतुः सिषण्डा मवति तथा दशका-दशक्षकुत्रयौरिषि सिषण्डा मत्रति । दशकस्यापि जनकिषतृकुळे साषिण्डयस्य सप्तपुरुवावधिरुकत्वात् । तत्रथं 'असिषण्डा च या पितुः ' इत्यत्र पितुरित्यनुः सावित्रीं यस्य यो द्यात्तःकन्यां न विवाहयेत्।
तद्गोत्रे तरकुले चापि विवाहो नैव दोषकृत्॥
इरवायनुकूलमेव वचनमस्ति। न चेष्टापत्तिः। अविच्छिन्नाविगीतःस-कलदेशीयशिष्ठाचारविरोधात्। तस्मार्ति तत्राविवाहानिमित्ताभिति। अत्र कैश्चिद्रच्यते——

करवा तरस्थान आरमशब्दपयोगेग ' असिएडा च याऽऽरमनः ' इत्येव वक्तव्ये सित यरिपतुरित्युच्यते तब्द्यर्थम् । तरसामध्यीवन वाक्ये गौणः विता गृह्यत इति पितृशब्द्यमयोग एव वालकवितृग्रहणे पमाणम् । एवं च वितृषक्षेऽवि सविण्डा- निवेधः सगोनानिवेवश्येति निवेधद्वयमप्यावश्यकमेवेति बोध्यम् ।

नन्वेवं दत्तकस्य प्रतिम्हीतृषितृगोत्रोद्भवया कन्यया विवाहो मा भूजाय, किंतु पालकपितुर्या भिरिनी तस्याः संतत्या स्त्र्यपत्येन सह दशकस्य विवाहः स्यादेव । पाछकपितृभागिन्या दचाकेन सह सगोत्रात्वसपिण्डखयोः सुतरापभावात् । ' स्वगोत्राद् प्रश्यते नारी विवाहात्समने पदे ' ' एकरवं सा गना भर्तुः विण्डे गोंगे च सूतके ' इति स्तियाः स्वगे त्रभंश र्वक भर्तेक गोत्र स्वित्य पहिला कस्य पा-लककुले सापिण्ड्याभावस्योकत्वाच । न च ताहशविवाहनिवेधकं स्पष्टं वचनमु-पलम्यते । नेतावदेव । पत्युत ताहशविवाहानुकूलभेव वचनं संदृश्यत इत्याह—— सावित्रीमिति । यः पुरुषः पतिमहीता चैत्रादिर्यस्य पतिगृहीतस्य मैत्रादेर्देचक-स्येति यावत् । साविन्धीं गायत्रीमन्त्रं त्रूयादुपदिशेत्स तस्य कन्यां न परिणयेत् । अत्र मथमान्ततच्छ ब्रेन षष्ठचन्तयच्छ ब्यमितिपाद्यस्य परामर्शः षष्ठचन्ततच्छ ब्रेन च मथमान्तय च्छ ब्दमतिपाधस्य परामर्श इति बोध्यम् । परंतु तद्गोते गाय वा उपदेष्ट्रगीत्रे सिपडसोदकादिसाधारणे, तथा तःकुले पतिमहीतुरीहिगादिक्षपे कुछे दत्तकस्य विवाहो नैव दोषावह इति तद्यांदित्यर्थः । प्रतिमहीतुर्देतकपुत्र-निरुक्षितापितृत्वसस्वेन दत्तकं पति गायन्युपदेशाधिकारपाप्तदेत्तकस्य ताहश्विवा-हेऽनुकु अभेवेदं वचनित्याशयः । दौहित्रादीत्यादिशब्देन मागिनेवसँग्रहः। न वैवं दचकस्य पतिष्रहीतुंपितूमगिनीदुहितृसंतत्या सह विवाह इष्ट एवेति वाच्यव् । ताहश्विवाहानिष्ठत्वे हेतुपाह--अविच्छिक्तत्यादि । अविच्छिक्तां स्विधिद्वः । अवियोतो छोक्तः शास्त्रतो वाध्निनिद्तः । यः सकलदेशवर्तिनां शिक्षानावान वस्र अपूर्वकित्रहाकरणरूप आचारस्यद्विरोधादिरपर्यः । वशा व वादक्षित्रहर

असापिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने॥

इत्यत्र मनुवाक्ये स्वस्यासिपण्डेति वक्तव्ये यित्तित्रसापिण्डेति वचनं तहत्तकस्य प्रतिग्रहीतृसपिण्डया विवाहो मा प्रसाङ्क्षीदित्येवमर्थम् । अन्यथा पितृद्वारके सापिण्डचे मूलपुरुषादष्टमस्य वरस्यं मातृद्वारके सापिण्डचे मूलपुरुषादष्टमस्य वरस्यं मातृद्वारके सापिण्डचे मूलपुरुषात्षष्टचाः कन्या । विवाहो न स्यात् । पितृ सपि-ण्डत्वेनासपिण्डताभावात् । नचेष्टापात्तिः ।

हाभावे किं कारणिवति चेत्प्रच्छिति तत्रैवमाहुः केचित् -- असपिण्डा चेति । ( म॰ स्मृ॰ ३ । ५ ) । दारकर्मणीति । भार्यात्वोत्पादकविधाविति तद्र्यः । मैथुन इति । स्रीपुंसरूपिथुनसाध्याग्न्याधानपुत्रोत्पत्त्यादी कर्पणीति तद्रथः । मशस्तित्यस्य कर्नव्यत्यर्थः । मशस्तित्यस्य मशंसार्थकत्वे गृहीते सति या मातुः सापिण्डा न भवति पितुश्व या सगोत्रा न भवति ताहशी कन्या पशस्ता, अर्था-रसापिण्डी सगोत्रा च पशस्ता नेत्येव, नत्विवाह्येत्यर्थः स्यात् । तथा च सपि-ण्डाया सगोत्रायाश्च विवाहे भार्यात्वोत्पत्त्वापत्तेः । तच्चायुक्तम् । सपिण्डाया सगोत्रायाश्च विवाहे तत्र भार्यात्वानुत्वत्तेवर्थावितत्वात् । तस्मात्पश्चस्तेत्यस्य कार्या--विवासरेथेवंपरतया व्याख्यानमवश्यमङ्गीकार्यमिति भावः । बेति पनुवाक्ये ' अत्रगोत्रा च या वितुः इत्यत्रत्यचकारेणासाविण्डापद्मनुरूष्य संपादितस्य ' अस्पिण्डा च या पितुः ' इत्यस्य स्थाने वरानिर्द्धापितसापिण्ड्यर-हितामित्यर्थकं ' असपिण्डा च याऽऽत्मनः ' इति वक्तःयम् । यथोके केवलः दत्तकस्य अभकगोत्रसंबन्धामावेनासगोत्रत्वेऽवि , जनककुछेऽवयवान्वयह्वपसापि-ण्ड्यस्य सप्तपुरुवावधेः सत्त्वेन जनकगोत्रोद्भवया कन्यया सह दशकस्य विवाह-निषेधे सिद्धे सति यत् ' असिपडा च या वितु: ' इति वितुर्या सिपडा न मवतीत्युच्यते तद्दत्तकस्य पतिमंदीवृषितुर्वा सपिण्डा कन्या तया विवाहो मा मसजारिवत्येतदर्थमुक्ति । एवं च ' असंविण्डा च या वितुः ' इत्यत्र वितु-शब्दो गौणिपतूपर एवेति दत्तकाविषयत्वमेवास्येति भावः । नतु साक्षाज्जनकपर इति नास्योरसाविषयत्वापिति भावः । अन्यथिति । उक्तवैपरीत्ये ' असपिण्डा ष या पितुः १ इत्यत्रत्यवितृशब्दस्य साक्षाज्जनकवितृवरत्वे सतीत्यर्थः । वितृश-• इस्य साक्षाण्जनकपितृपरत्वं दूर्वितुपाह--पितृद्वारक इरयादि । पितृदार-कतानिण्ड्ये विवरमादाय गणेन सबमे मूळपुरुषे सवीत्यर्थः । मूळपुरुषाद्ष्य-

पश्चमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा,

इत्यादिसकलस्मृतिनिबन्धिशिष्टाचाराविरोधात् । न चेदं दूपणं दत्तके-ऽपि समानम् । अष्टमस्य तस्य षष्टचाः कन्यायाः पितुः सापिण्डयेना-विवाह्यत्वप्रसङ्गादिति वाच्यम् ।

' सापिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते '

इति वक्ष्यमाणवाक्येन सप्तमस्य दत्तकिपतुर्मूलपुरुषासिपण्डत्वेन षष्ठचाः कन्यायास्तदसापिण्डचेन षष्ठचाः सप्तमस्य च पितुः सपिण्ड-

स्य वरस्योति । मूलपुरुषात्सप्तमं पितरमपेक्ष्याधस्तनस्य वरस्याष्टमत्वादित्यर्थः । मातृद्वारकसापिण्डचे च मातरमादाय गणनायामुपरिस्थे मूलपुरुषे पश्चमे साति चेत्यर्थः । षष्ठचाः कन्याया विवाहो न स्यात् । यथा विष्णुर्मूछभूतः । तस्य पुत्रश्चेत्रः । मेत्रः । बुधः । हरः । शिवः । भूपः । अच्युतः । अत्र सर्वत्र तस्ये-त्यनुवर्तते । तथा विष्णुर्मुलभूतः । दत्तः । सोमः । सुधीः । तत्कन्या नर्मदा । तत्कन्या श्यामा । अत्र पितृद्वारकसापिण्डचे मूलाद्विष्णोरष्टमोऽच्युतः । तथा मातृदारकसापिण्डचे मूलाद्विष्णोः पष्टी श्यामा । अत्र 'पश्चमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथाः १ इति वचनाच्छ्यामाया अच्युननिस्वापितसपिण्डत्वाभावेऽप्य-च्युतापितृभूपानिक्तापितसपिण्डत्वाद्तापिण्डतामावेन श्यामाच्युतयोरिष्टो विवाहो न स्यादित्यर्थः । तस्मादसपिण्डा च या पितुः, इत्यत्र पितृपदं गौणपितृपरमित्यवश्यं बक्तव्यमिति भावः । नन्त्रेवं पितृपदेन गौगिषतृग्रहणेऽधुना यत्रा मूलपुरुषाद्रष्टमोऽ-च्युतो दत्तको वर्तते तस्याष्टमस्य दत्तकस्य मूलपुरुषात्षष्ठचा कन्यया श्यामया सह विवाहो न स्यात् । दत्तकस्य पति यहीतृकुले सर्वथा सापिण्डचाभावेन पष्ठी श्यामा दत्तकनिरूपितासपिण्डारंपि दत्तकपितृभूपिनरूपितसापिण्डा भवत्येवेत्यसपि-ण्डताभावात् । ततश्राष्टमस्य षष्ठचा कन्यया साक्यविवाहरूषं दूषणमौरसवद्दत-केऽपि तुल्यं पसज्यत इति वाच्यमिति चेचेत्याह--सापिण्डता त्विति । मूल-पुरुषात्सप्तमे पुरुषे सापिण्डता निवर्तते, न तु सप्तमेऽतीतेऽष्टमे पुरुषे सा निवर्तते, इति तदर्थः । इद्मेव दत्तकसापिण्डचिनणांयकम् । दत्तकसापिण्डचे पद् पुरुषाः सिपडाः । सप्तमे साविण्डचानिवृत्तिः । औरतताविण्डचे तु सप्त पुरुषाः सिप-ण्डाः । अष्टमे सापिण्ड्यनिवृत्तिरिति दत्तकौरसयोः सापिण्डचमेदः । तथा च संप्रमेश्य दत्तकिषतुर्भूपस्य मूलपुरुषनिरूपितसपिण्डत्वाभावेन पष्टचाः कन्यायाः

त्वाभावादित्युक्तमेव । तस्माद्दत्रकसापिण्ड्यनिर्णायकिमिदमेव वचनसिति काऽनुपपित्तः । तद्दतिभ्रान्तप्रलिपतम् । विकल्पासहत्वात् । तथा
हि—किमिदं दत्तकस्यैव सापिण्ड्यनिर्णायकमृत दत्तकौरसयोरुभयोरिति । नाऽऽद्यः । देधा ह्यस्य वचनस्य दत्तकविषयता संभवेत् । द
त्तकप्रक्रमाद्दा दत्तकसापिण्ड्यनिर्णायकिविशेषवचनैकवाक्यत्वाद्दा ।
न चेहोभयमण्यस्ति । अनुपलम्भात् । किंचास्य दत्तकपरत्वेऽत्रत्यं
पितृपदं गौण्या प्रतिश्रहीतृपितृपरं स्यात् । तज्ञानिष्टम् । 'न विधौ
परः शब्दार्थः ' इति न्यायविरोधात् । नाष्यन्त्यः । पितृपदे युगपद्कृ-

श्यामायाः सप्तमद्त्तकपितृभूपनिह्नपितसापिण्डचामावेन नाष्ट्रपस्य दत्तकस्य पष्टचा साकमाविवाहपसङ्ग हाति भावः । तस्मादत्तकसापिण्ड्यानिर्णायकम् 'असपिण्डा ष या मातुः ' इत्यादिवचनमेवेति न काऽप्यनुगपत्तिरिति । तद्दतिश्रान्तिविज्ञ-मितम् । कस्मात् ? यतस्तद्वचनं विकल्पं न सहते तस्मात् । तथा हीति । विकल्पपदर्शनपूर्वकं तदसहत्वमुपपादयतीत्यर्थः । असपिण्डा च या मातुः १ इ-रयादियनुवचनं किं दत्तकस्येव सापिण्ड्यं निर्णयत्यथवा दत्तकीरसयोरुभयोरपि सापिण्ड्यं निश्चिनोति ? नाऽऽद्य इति । इत्तकस्यैव सापिण्ड्यं निर्णयतीति प्रथमः कल्पो न संभवतीत्यर्थः । पूर्वोक्तमनुवचनस्य दत्तकप इरणानुरोधाद्दत्तक-साविण्इयमतिपादकविशेषवचनेन सहैकवाक्यत्वाद्वेति मकारद्वेन दत्तकविषयता-सभर्व पद्श्यं तदुभयमप्यत्र नास्तीति दत्तकस्येव सापिण्ड्यं निर्णयतीति पथम-कल्पात्यन्तासंभवं पदर्शयनाह--द्वेधा ह्यस्येति । अनुपलम्मादिति । नेदं **ययनं द**त्तक पकरणपाठतं नापि दत्तक सापिण्ड्यपतिपादक विशेषव चनेनैक वाक्यता -पन्नित्यस्य वचनस्य दत्तकविषयता कथमपि नोपलभ्यत हाते भावः। किंच यद्यस्य ' असिपडा च या मातुः ' इत्यादिननुवचनस्य दत्तकसाविण्ड्वपतिपा-द्करवामिष्येत तदा 'असपिण्डा च या पितुः ' इत्यत्रात्यः पितृशब्दो गीण्या वृत्त्वा पालकपितृपरो महीतब्यः स्यात् । स च तथा महीतुं न शक्यः। न विधी परः शब्दार्थ इति । विधिविषये शब्दे परी वाच्पार्थादन्यो छक्ष-णादिबोध्योऽथों न महीतव्य इति न विवाविति न्यायस्यार्थात् । तथा च यदि पितृशब्दैन पाछकपिता गृसेत तर्हि न विधाविति विरोधः स्यादिति मावः।

नाप्यन्त्य इति । दत्तकौरसयोरुमयोरि साविण्ड्यमितपादकामिदं वनन-

सिद्वयनिषेधात्। न च गङ्गायां मीनघोषावित्यत्रेव वृत्त्यन्तरतात्पर्यंत्राहकं प्रमागमस्ति। तस्मादौरसविषयमेवेदं वचनम्। गर्भाधानादिप्रक्रमात्पश्चमात्सप्तमादूर्ध्वमितिवचनान्तरेकवाक्यत्वाच। न चाक्स्यीरसपरत्वे क्रटस्थादष्टमस्य वरस्य षष्ट्याः कन्याया अनुद्वाद्यत्वप्रसङ्गः।
पितृरसापिण्डत्वाभावादित्युक्तमेव दूषणामिति वाच्यम्। तस्य पितृरिति
पश्चम्यां षष्ठीश्रमनिबन्धनत्वेनादूषणत्वात्। अत एव योगीश्वरेण
मातृतः पितृतस्तथेत्यत्र पश्चमीत्वनिर्णायकस्तिसल्प्रयोग आदत्तः।
तस्यापि सार्वविभक्तिकत्वशङ्कायाम् ' ऊर्ध्वं सप्तमात्पितृषन्षम्यो
वीजिनश्च मातृबन्धुभ्यः पश्चमात् ' इति गौतमवाद्ये पश्चम्या
निर्णय इति न किंचित्समाधानमिति समाधानान्तरं वक्तस्यम्। तदपर आद्वः—

मिति द्वितीयः कल्गोअपि न वक्तं शक्य इत्यर्थः। गङ्गगयां मीनधोषी स्त इत्यत्र यथा मीनपदं गङ्गाशब्दस्याभिधावृत्ती तात्पर्यमाहकं घोषपदं च लक्षणावृत्ती तालयंग्राहकं पमाणं समस्तीति गङ्गापदे युगपद्वृत्तिद्वयं स्वी कियते तद्दरमञ्चत-स्थले युगपद्वृत्तिद्वयस्वीकारे यदि किंचित्यमाणमुगलभ्येत तदैवास्य वचनस्य युगपद्तकीरसोभयाविषयत्वं स्यात् । न चात्र पितृशब्दस्य गौणवृत्या पाछकपि-तृपरत्वस्वीकारे किंचित्पमाणमुपलभ्यते । तस्मान्मुख्ययाऽभिधावृत्त्या जनकपितृप-रत्वमेवेति नास्य वचनस्य दत्तकौरसोभयविषयत्वं वक्तुं शक्यम्। अपि तु ' मा-तुकालाभिगामी स्यात् १ ( म० स्मृ० ३ । ४५ ) इति गर्भाधानादिपक्रमात् ' पश्चमात्सप्तमाद्गीमान् ' इत्यादिवननान्तरेणैकवाक्यत्वाच्चोरसविषयमेवेदं ' अस्पिण्डा च या मातुः ' इत्यादिवचनामिति ज्ञेयम् । न चास्य वचनस्यौरस-विषयत्वे मूलपुरुषादष्टमस्य वरस्य षष्ठचाः कन्यायाश्च मिथो विवाहो न स्यादिति दूषणमुक्तमेवोति वाच्यम् । असपिण्डा च येत्यत्र मातुः पितुरिति षष्ट्यन्तामिति भ्रवाद्गृहीत्वा दूषणदानेनाद्षणात् । अयं भावः-पातुः वितुरिति पष्ठीति न भ्र-मितब्यम् । किंतिवयं पश्चमी । अव एव 'पश्चमात्सप्तमाद्व्वे मातृतः पितृतस्तथा । ( या० स्मृ० १ । ५३ ) इति याज्ञवल्क्येन पञ्चमीनिर्णायकस्ततिल्पत्यय उपात्तः। यदि मातृतः पितृत इत्यत्राऽऽशङ्केथा नार्यं पश्चम्यास्ततिल् किंतु सार्वेविमाकिकस्तसिरिति तर्हि ' ऊर्ध्व सप्तमारिपतृबन्धुम्पो बीजिनस मात्रबन्धु-भ्यः पश्च पात् । इति गौतपत्राक्ये निःसंदेहं पश्चपीश्वनणात्तदेकवाकपतवा ' अस- क्षेत्रजादीन्स्रतानेतानेकादश यथीदितान् । पुत्राप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीचिणः ॥ इति ।

अत्र वाक्ये क्षेत्रजादीनां पुत्रप्रतिनिधित्वाभिधानात् 'प्रतिनिधिस्त-द्धमां स्यात् ' इति न्यायेन सकलौरसधर्मप्राप्त्या प्रतिप्रहीत्रादिपितृ-सपिण्डावर्जनं सेत्स्यतीति तत्र 'न सापिण्ड्यं विधीयते ' इत्यनेन नि-षिद्धस्य सापिण्ड्यस्यातिदेशासंभवेनाप्राप्त्या तद्वर्जनासंभवात् । एतेन पुत्रनाम्नौरसधर्मातिदेशात् प्रतिग्रहीत्रादिपितृसपिण्डावर्जनिसिद्धिरि-रयपास्तम् । 'न तौ पशौ करोति ' इतिवन्निषिद्धस्य सापिण्ड्यस्या-

पिण्डा च या मातुः ' इत्यादिमनुवचने मातुः पितुरिति पश्चम्येवेति निर्णेयम् । तथा चायनर्थः सिध्यति - पितुः सकाशादूर्ध्व सप्तममूलपुरुषपर्यन्तं या वंशपर-म्परा तदन्तर्गता सपिण्डा, तथा मातुः सकाशादूष्र्य पश्चममूलपुरुषपर्यन्तं या वंशायरम्परा तद्दन्तर्गता सपिण्डा ताह्यी न भवतीत्यसपिण्डा सा दारकर्पणि पश्चस्तेत्यर्थः । नतु पितुरसपिण्डा-पितृ निर्द्धापितसापिण्ड्यामाववतीति । तथा च मूलपुरुषादष्टमो वरः षष्ठी च कन्याऽनयोः वितुर्गतुः सकाशात्सप्तमपश्चममूलपु-रुषपर्यन्तपरम्परानन्तर्गतत्वेनासपिण्डत्वाद्विवाहो भवत्येवेत्याद्यान्त्ययोः किंचित्समाधानामिति समाधानान्तरमपर आहु:--क्षेत्राजादीन सुतानिति (म.० स्मृ० ९ । १८० )। इति वचने मनुना क्षेत्रजादीनामेकाद्यानां पुत्राणां मुख्यपुत्रापतिनिधिरवोक्तेः ' पतिनिधिश्च तद्धर्मा स्थात् ' तस्य मुख्यपुत्रास्य धर्मी इव धर्मा यस्येति ब्युत्पत्तेः सक्छोरसधर्माणां क्षेत्रजादिष्वतिदेशात्माप्ती सत्यां यथीरसस्य स्वजनकापित्रादिसापिण्इयवर्जनं तद्ददत्तकस्य स्वपतिमहीत्रादिपितृसा-विण्ड्यवर्जनं भविष्यतीति । तदेतद्दूषयति—तन्नेत्यादि । सगोतेषु कता ये स्युर्दत्तकीतादयः सुताः । विधिना गोत्रतां यान्ति न सापिण्ड्यं विधीयते ॥ इति वृद्धगीतमेन निविद्धस्य साविण्डस्याविदेशासंनैवेन पवित्रहीतृवितृसाविण्डावर्जनस्य सुवरामसंभवादिति भावः । क्षेत्रजादीनां पुत्राशब्देन व्यवहारात्पुत्रशब्दस्य चौरसे मुरूपत्वात्क्षेत्रजादिष्वेकादशस्वीरसभर्मणामारोपाइत्तकस्यीरसवरमाविबहीत्रादिपितू-त्तिष्डावजंनं सिध्यतीति ये केचनाऽऽहुस्तत्पूर्वीकापरमतनिरसनमकारेणैव निर-स्तम् । निषिद्धस्य विधानासंभवं दृष्टान्तेन स्पष्टीकर्तुंपाह-न तौ पशाविति । दर्भपूर्णमासपकरणे 'आज्यभागी जुहोति ' इति सामान्यतश्रशुष्याख्याज्यभा-गावमीयोगाम्यां विश्वायोक्तम्—' न तो पशी करोति '। ताबाज्यमागी प्रश्नुवागे

तिदेशासंभवेन वर्जनासंभवात्। तस्मादनन्यगत्या वाचिनकमेव प्रतिप्रहीतृकले सापिण्ड्यमभ्युपगन्तव्यामिति। तदुच्यते। द्विविधं हि सापिण्ड्यमवयवान्वयेन पिण्डान्वयेन चेति। तत्रावयवान्वयसापिण्ड्यस्य
दस्तके प्रत्यक्षवाधितत्वेन हेमाद्रिः पिण्डान्वयमेवोपादाय दत्तकादीनां
प्रतिश्रहीतृकुले त्रिपुरुषमेव सापिण्ड्यं व्यतिष्ठिपत् । तथा च काणांजिनिः——

यावन्तः पितृवर्गाः स्युस्तावद्भिर्दत्तकाद्यः। प्रेतानां योजनं कुर्युः स्वकीयैः पितृभिः सह॥

न कुर्यादिति तदर्थः । सामान्येन विहितवीरप्वाज्यभागयीनिवेधारपशुवागे पक्र-तिवद्विक्ठतिरिति न्यायेन पाप्तयोर्थथा पुनर्विधानासंभवस्तद्वरपक्रते साविण्डचस्य पुनर्विधानासंभवेन निषेधस्य च पाप्तिपूर्वकत्वेन पाप्तेश्व विधानामा-वादसंभवेन ' असिपडा च या मातुः ' इत्यत्र सिप्डावर्जनं न सिध्यती-त्यर्थः । तस्माद्गत्या वचनेन पठितमेव सापिण्डचं पतिमहीत्कुछे स्वीकर्तंब्यमि-त्याशयेनाऽऽह--द्विविधं हि सापिण्डचमिति । समान एकः पिण्डः स-विण्डः । विण्डशब्देन विण्डदानिकया मूलपुरुषशरीरं वोच्यते । छेपमाजश्रतुः र्थाद्याः विगद्याः विण्डभागिनः । विण्डदः सप्तमस्तेषां साविण्ड्वं साप्तवीरुषम् ॥ इति मात्स्योक्तरेकस्यां पिण्डदानिक्रयायां पिण्डदातृत्वपिण्डभाक्त्वछेपभाक्त्वान्य-तमसँबन्धेन पवेशो निर्वाप्यसापिण्डचमेकम् । मूलपुरुषेकशरीरावयवान्वयेनाव-यवसापिण्डचं द्वितीयम् । तत्रावयवान्वयरूपसापिण्ड्यस्य दत्तकपुत्रे पत्यक्षं बाधा-देमादिणा पिण्डान्वयरूपं निर्वाण्यसापिण्ड्यमुपादाय दत्तकादीनां पविग्रहीतुक्छे विपुरुषपर्यन्तमेव सापिण्डचमङ्गीकृतम् । अत्रार्थे काष्णांजिनिवचनं प्रमाणत्वेनो-छिखित--यावन्त इति । अस्यार्थो मूछकतैव पर्शितो दत्तकार्यः पुत्रा इत्यादिना । दत्तकादिः पुत्रः पतिमहीतुः स्विपितुरीरसत्वे पतिमहीतुः पितुपिताम-हपितामहै: सापिण्डनं कुर्पात् । यथा-चै० (किथितपुरुषः )। तस्य पुत्रः वै०। त० पु० ज्ये । त० पु० आ० । त० पु० आ० (दत्तकः) इति । अत्र दत्तकः श्रासंज्ञकः पतिमहीतुः स्विपतुगैरसस्य आ० संज्ञकस्य सिपडनं कुर्वन् स्वपाविम्रहातुरासंज्ञकस्य पितृपितामहपतितामहैः ज्ये वे वे चे संज्ञकैः सह स्विण्डनं कुर्यादिति । प्रतिमहीतुः स्विषितुः केवलदत्तकत्वे तत्परिमहीतृपितामह-मितामहै: सिपण्डनं कुर्पात् । यथा--चै० वै० ज्ये० इत्युत्तरोशरं तथ और- द्वाभ्यां सहाथ तत्पुत्राः पौजास्त्वेकेन तत्समम् । चतुर्थपुरुषे छेदं तस्मादेषा त्रिपौरुषी ॥ इति ।

अस्यार्थः-दत्तकादयः पृशाः प्रेतानां प्रतित्रहीत्रादीनां पितृणामौ-रसत्वे शुद्धदत्तकत्वे व्यामुष्यायणत्वे वा यावन्तः पितृवर्गास्त्रयः प-इवा, तत्राऽऽये पितृपितामहप्रपितामहास्त्रयः, द्वितीये प्रतित्रहीतृपिता-महप्रपिनामहास्त्रयः, तृतीये प्रतित्रहीत्राद्यस्त्रयो जनकादयश्च त्रय इति पद्, तावद्भिस्तिभिस्तिमिः पद्यभिर्वा सह प्रतित्रहीत्रादीनां योजनं

साः। ज्ये० पुत्रः० आ० (केवलदत्तकः) १ तत्पुत्रः श्रा० (दत्तकः)। अभ दत्तक: श्रा० संज्ञक: पतिग्रहीतुः स्विपतुः केवलद्त्तकस्य सिपडने चि-कींषुः स्विषतुर्वत्तकस्य आसंज्ञकस्य परिम्रहीतृषितामहपापितामहैः ज्ये व वै व वै व संज्ञकैः सह सपिण्डनं कुर्यादिति । पतिग्रहीतुः स्विपतुर्व्धापुष्यायणस्वे तु तज्ज-नकादिभिक्तिभिस्तथा तत्पतिमहीत्रादिभिश्वेति पिछित्वा षड्भिः सह सपिण्डनं कुर्यात्। यथा-चै० वै० ज्ये० त्राय औरसाः। तत्र ज्ये० पुत्र आ० (ब्द्या-मुष्यायणः ) आ० पुत्रः आ० ( इत्तकः )। अत्र इत्तकः आ० सेज्ञकः स्वपि-तुन्धीमुख्यायणस्य आ० नामकस्य सापिण्डनं चिकीर्षुः स्वपितुन्धीमुख्यायणस्य जनकिषत्विषवामहमिषवामहैस्तथा स्विषतुः आ०संज्ञकस्य मित्रमहीतृषित्विषतामह-पितामहैज्यें • वै • चै • संज्ञकेश्वेति मिलित्वा पढ्मिः सह सापण्डनं कुर्यादिति। ततथ दत्तकस्य स्वकर्तके पार्वणे येषां देवतात्वं दत्तकपुत्राकर्तृके सापिण्डीकरणेअपि तेषामेव देवबात्वित्युक्तं भवति । तथा—चै० (कश्चित् ) । तस्य पुत्रः वै०। त पु । ज्ये । त पु । आ ( दत्तकः )। अत्र दत्तक 'आ ' कर्तुके पार्वणश्राखे ज्ये वे वे इति त्रयाणां दत्तकस्य पालकिषत्विषतामहमपिताम-हानां देवतात्वं भवति । आ० संज्ञकस्य दत्तकस्य पुत्रः भा० इति । अत्रश्ना० संज्ञकेन दत्तकपुत्रेण स्विपतुः आ०संज्ञकस्य दत्तकस्य सिपडीकरणे कर्वव्ये आ । संज्ञकस्य दत्तकस्य पालकिषवृषिवायहमापिवायहैः ज्ये वे वे संज्ञकैर्-त्तककृतंकपार्वणदैवतैः सह कर्वव्यं भवतीति । आद्य इति । मेवानां मविमही-वादीनां वितृणामीरसत्व इत्यर्थः । द्वितीय इति । पवित्रहीतुः शुख्दत्तकत्व इत्यर्थः । तृतीय इति । पविमहीतुर्व्धामुष्यायणस्य इत्यर्थः अयः पद्यति । पवित्रहीतुः शुख्यद् कत्वे तत्सिपडीकरणस्य तत्वां छक्षित्वितापह्यक्ति। महैक्सि-भिरामिधानात्त्रयः तित्वर्गा इत्यर्थः । पतिमहीतुर्व्धापुष्यायमत्वे तत्त्विषडिकर-

कुर्यः। प्रतिष्रहीतुः पितुर्ये यावन्तः पितृवर्गास्त्रयः पड्वा तेषां सर्वेषां स्वपुत्रकर्तके दत्तकसापिण्डीकरणे देवतात्वबोधनाय स्वकीयत्वविशेष-णोष।दानम् । ततश्च प्रतिग्रहीतृपितृणां मध्ये त्रयाणां षण्णां वा दत्त-कसपिण्डीकरणे देवतात्वप्राप्तौ विश्वपमाह-द्वाभ्यामिति । त्रिषु पितृष द्दाम्यां पद्गु चतुर्भिः। एवं दत्तकपीत्राः स्वपितृसपिण्डोकरणं स्वपि-तामहप्रतिग्रहीतुस्त्रयाणां पितृणां मध्य एकोन प्रतिश्रहीतुः पित्रा, ब्या-मुष्यायणत्वे द्वाभ्यां वा, पितामहप्रपितामहाभ्यां च मह कुर्युः । अमु-णस्य तज्जनकादिमिस्त्रिमिस्तत्पानिमहीत्रादिमिस्तिभिश्चोक्तत्वात्पितृवर्गाः षडित्यर्थः। दत्तकपुत्रकर्वके दत्तकसिण्डीकरणे त्रयाणां षण्णां वा पितृवर्गाणां देवतात्वबो-धनाय ' स्वकीयैः १ इत्येवं स्वकीयत्वं विशेषणमुपात्तम् । स्वस्थेमे स्वकीयास्तैः पितृमिरित्यथं:। स्वपदेन यस्य सिपडीकरणं स दत्तकः परामृश्यते ' नतु सिप-ण्डीकर्ता दत्तकपुत्रः । तेन पतिमहीतुर्व्धामुष्यायणत्वे षट्षितृवर्गाः संपद्यन्ते । एवं च दत्तककर्तृके साविण्डीकरणे प्रतिमहीतुरीरसत्वे शुद्धदत्तकत्वे च तत्पालकां पित्रादित्रयाणां ज्ये ० वै ० चै ० संज्ञकानां पतिमहीतुः द्यीमुष्यायगारवे तत्पालक-पित्रादित्रयाणां तज्जनकपित्रादित्रयाणां चेति षण्गां देवतात्वपाप्तौ विशेषं सूते-द्वाभ्यां सहेति । दत्तकपुत्रः ( औरसदत्तकान्यतरः ) स्विधतुर्देत्तकस्य शुद्धस्य सपिण्डीकरणं कुर्वन् दत्तकस्य यः पतिमहीता तदपेक्षया पूर्वे ये त्रयः पितरस्तेष-त्रयाणां मध्ये द्वाभ्यां तृतीयेन पतिमहीता च सहेति त्रिभिः सपिण्डनं कुर्यात् । तथा तादशो दशकपुत्रः स्वापितुर्रतकस्य व्यामुष्यायगस्य सापिण्डनं कुर्वेन् व्या-मुष्यायणस्य यः पतिमहीता यश्च जनकस्तद्येशया पूर्वे ये पालककुछे जनक-कुछे च त्रयस्त्रयः पितरस्तेषां मध्ये द्वाम्यां द्वाम्यामिति करवा षणणां मध्ये चतु-भिस्तथा तृतीयेन परिग्रहीत्रा तृतीयेन जनकेन सहेति षड्भिः सपिण्डनं कुर्यो-दित्यर्थः । अत्रोदाहरणं यथा-चै० ( कश्चित् ) । तस्य पुत्रः-वै० । त० पु• इति । अत्र दत्तकपुत्रीण भा० नामकेन स्वापितुर्दत्तकस्य श्रा० ण्डीकरणे कर्वव्ये सति दत्तकस्य पतिमहीता य आ॰ संज्ञकस्वद्येक्षया पूर्वे बे मसः वितरः उपे व व व व इत्याकारकास्तेषां मध्ये द्वाम्यां उपे व व इत्या-भ्यां षविमहीतुः पिकृपिवामहाम्यां, पविमहीता आ० नामकेन चेवि तिभिः स-क्रिण्डनं कार्यम् । तथाऽनेव भा ० दशकस्य न्यामुख्यायस्ये सति मतिमहीतुः

भेव न्यायं दत्तकतरपुत्रयोरप्यतिदिशति-तरसममिति । तरसपिण्डीक-रणं दत्तकतरपुत्रयोरपि व्यामुष्यायणत्वे समं पितृवर्गद्वयेन कार्यम् ।

पितृपितामहाम्यां ज्ये ० वै ० इत्याम्यां प्रतिमहीत्रा आ ०नामकेन च, तथा जन-कस्य पितृपितामहाभ्यां मा० का० इत्याभ्यां जनकेन पौ० नामकेन चेति षड्-भिः सापिण्डनं कार्यम् । पा० नामा कश्चित् । तत्पुत्रः का । तत्पुत्रः मा० । तत्पुत्रः पौ । अयमेव श्रा०संज्ञकव्द्यामुष्यायणस्य जनकः पिता बोध्यः । तथा दक्तकपीत्र आ०नामकः स्विपतुर्दत्तकपुत्रस्य मा०संज्ञकस्य सिपडनं कुर्व-न्स्विषतामहस्य था० संज्ञकस्य यः प्रतिग्रहीता आ० संज्ञस्तस्य ये पित्रादित्रयः पितरः ज्ये० वै० चै० संज्ञकास्तेषां मध्ये एकेन पतिग्रहीतुः पित्रा ज्ये० संज्ञ-केन स्विपतामहपापितापहाम्यां आ० आ० इत्याम्यां च सहेति त्रिभिः सपि-.ण्डनं कुर्यात् । दत्तकपौत्राकर्तृके सपिण्डने स्वपितामहपितामहवुद्धपापितामहानां देवतात्वभिति भावः । दत्तकस्य व्धामुष्यायणत्वे तु पतिग्रहीतुः आ० संज्ञकस्य वित्रा ज्ये । संज्ञकेन स्विवामहमिवामहाम्यां श्रा० आ० इत्याम्यां तथा व्या-मुष्यायणस्य जनककुछीयैः विवापितामहमवितामहैः पौ० मा० का० संज्ञकेश्व सहिति षड्भिः सापिण्डनं कुर्यादिति । व्यामुष्यायणपौत्रकर्वके सापिण्डीकरणे स्वितामहमितामहवृद्धपापितामहानां तथा व्यामुष्यायणस्य जनकापितूपितामहम-पितामहानां चेति षण्णां देवतात्वामिति भावः । दत्तकपुत्रवीत्रयोः क्रमेण ब्द्यामु-ष्यायणखद्त्तकखयोः सर्वोर्दत्तकपौत्र आ० नामको दत्तकः स्वपितुर्भा० संज्ञकस्य ब्धामुष्यायणस्य सापिण्डनं कर्वस्तत्पतिम्रहीतृपितृपितामहपितामहैः भा० आ० ज्ये • नामकैश्विभिस्तथा भा • नामकस्य व्यामुख्यायणस्य जनकपितृपितामहप-पितायहै सिभिश्चेति षड्भिः सपिण्डनं कुर्यात् । नतु दत्तकस्यौरसपुत्रपात्रवत् श्रा० संज्ञकस्यं व्यामुष्यायणस्य जनकारितापहापितापहेः पी० मा० का० संज्ञकेः सह सिपडनं कुर्यादित्यर्थः । श्रा०संज्ञकस्य व्यामुष्यायणदत्तकस्य पुत्रपौत्रयो-रीरसखे दत्तकपीत्रकर्तृकसपिण्डनस्योदाहरणं पूर्वमुक्तमत्रानुसंवेयम् । तेनात्रत्यो विशेषः स्फुटी भाविष्यतीति ।

नमु पित्रमहीतुरीरसत्वे शुद्धदत्तकत्वे व्यामुष्पायणत्वे वा सति दत्तककृतंके सापिण्डीकरण औरसत्वदत्तकत्वव्यामुष्पायणत्वानिवन्वनं त्रयाणां षण्णां वा पि"तुवर्गाणां देवतात्वं युज्यते, परंतु दत्तकपुत्रपीत्रकतृंके स्वस्वपितुः सापिण्डने पण्णां
देवतात्वं न सुज्यते । तयोः पितुव्यामुष्पायणत्वाभावात् । अतो दत्तकतत्पुत्रयोरूप्यमु न्यायमतिदिशाणाह-तत्समामिति । तत्सपिण्डीकरणं दत्तकतत्पुत्रयोदंयो-

नन्वेवं दत्तकप्रगैति स्विपितुर्दत्तकपौत्रस्य सिपण्डीकरणे दत्तकपृत्र-दत्तकतत्प्रतिम्रहीतृगिश्चिमिः सह कियमाणे प्रतिम्रहीतृपितृणां त्रया-णामन्यतमस्याप्यनुप्रवेशाभावेन सापिण्ड्यं न स्यादित्यत आह—च-तृर्थपृरुपे छेदमिति। यो यदा स्विपितुः सिपण्डीकरणं करोति स त-तिप्रादिभिश्चिमिरेव कुर्याच चतुर्थेनेत्यर्थः। नन्वेवमौरसस्थलेऽपि सिपण्डिकरणं त्रिभिरेव शास्त्रे सिद्धं तेनैव सिद्धौ वचनान्तरारम्भ-क्लेशः किमर्थं इत्यत आह—तस्मादिति। दत्तकानामेषा पिण्डाम्वय-कृपाऽशौचाविवाह्यत्वप्रयोजिका त्रिपुरुष्येव सिपण्डता, न—

रिष व्दामुख्यायणत्वे पितृवर्गद्वयेन पतिम्रहीतृषितृवर्गेण जनकपितृवर्गेण च समं

शङ्कते -- नन्वेवामिति । उक्तमकारेण दत्तकपरीतः स्विपतुर्दत्तकपीत्रस्य सपि-ण्डनं विकीर्षुर्दत्तकपुत्र-दत्तक-तत्पातिमहीतृभिः सह सापिण्डनं कुर्यात्। ततथ मित्रमहीतुः पितृणां त्रथाणां मध्य एकस्यापि दत्तकपपौत्रकर्तुके सापिण्डने मबे-शामावाद्दत्तकप्रीत्रस्य सापिण्डचं न स्यात्। यथा-चै ० वै० ज्ये० आ० आ० ( द्त्तकः )। द० पु० भा० । द० पीत्रः -आधि०। द० पपीत्रः -का०। अत्र दत्तकस्य श्रा० नामकस्य परीतः का० नामकः स्वापितुद्रीकपौत्रस्य आधि । नामकस्य सपिण्डनं कुर्वन्दत्तकपुत्रा-इत्तक-तत्पतिमहीतृभिर्मा । भा । आ० संज्ञकै० सहैव कुर्पात् । तत्र पतिमहीतुरा० संज्ञकात्पाचीना ये त्रयः वितर:-ज्ये वे वे वे संज्ञकास्तेषां मध्य एकस्यापि ताहशे साषिण्डने पवेशा-भावेन द्राकपपीत्रस्य पिण्डान्वयरूपं निर्वाप्यसापिण्डचं न भवेदिति। अत आह—चतुर्थपुरुष इति । यः स्विषतुः सिषण्डीं चिकीर्षति स स्विषतुः वितृ-पितामहमितामहै सिभिरेव कुर्याच चतुर्थेनेति चतुर्थे विरामः सिद्ध एव । सिद्ध सत्यारम्भो नियमार्थ इति न्यायेन छेपिनां छेपनिराकरणेन सापिण्डचिनिषेधार्थः। एवं च दत्तकविषये छेपिनां सानिण्डचविच्छेदात्त्रिपीरुपमेव सापिण्डचिपित्यकः-म्। वदेवदाह-तस्मादेवेति । दत्तकानामेषा विण्डान्वरूपाऽशौचाविवाहास्वादि -प्रयोजिका त्रिपुरुष्येव सापिण्डता, न ' लेपभाजश्रतुर्थाद्याः ? इति मारस्योका-काम दोरुवी सविण्डता । मात्स्योकायाः सप्तपुरुवावधिकायाः सपिण्डवायाः साम्।- लेपभाश्वतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम् ॥

् इति मारस्याभिहिता साप्तपौरुषी । तस्याः सामान्यरूपतया विशे-षेणापवादात् ।

एतदेवाभिप्रेत्योक्तं संगहकारेण-

दत्तकानां तु पुत्राणां सापिण्डचं स्यात्त्रिपौरुषम् । जनकस्य कुले तद्वद्गहीतुरिति धारणा ॥ इति ।

यदिदमुमयत्र त्रिपुरुषसापिण्ड्याभिधानं तद्व्यामुष्यायणाभिप्रा-येण । तस्य त्रिकद्वयेन सपिण्डीकरणाभिधानात् । शुद्धद्वंत्तकस्य तु प्रतिशहीतृकुले त्रिपुरुषं पिण्डान्वयक्तपं सापिण्डचं जनककुले साप्तपौ-रुषमवयवान्वयक्तपमेवेत्यलं प्रपञ्चेन ।

तद्वद्गोत्रिमिति । तद्वत्सिपिण्डतावत्, गोत्रामिप बीजवप्तुर्जनकस्य, न केवलं जनकस्यापि तु तत्पालकस्य च दत्तकादेर्यः पालकस्तस्य च गोत्रं दत्तकादीनां भवतीति । अनेन स्पिण्डतावैलक्षण्यं गोत्रेऽभि-हितम् । यथा सपिण्डता जनकस्यैव न तथा गोत्रं किंतूभयोराप त-दिति । न चेदमपि दत्तकमात्रे किंतु व्यामृष्यायणे दत्तकविशेषे

न्यस्तपत्वेन विशेषयाऽनया त्रिपुरुषसापिण्डतयाऽपवादत्वेन बाधितत्वादिति

प्तद्भिमायमनुसंधायेव संग्रहकार उक्तवान्—इत्तकानां त्विति । मुनिवचमिसद्धार्थस्य संग्राहकत्वात्कविकेषं न मुनिवचनिषिति तात्वर्षम् । दत्तकान
पुत्राणां जनककुले पितिप्रहीतुकुले चेत्युभयनापि निषीरुषं सापिण्डचामिति तदः
धः । तिद्दमुभयन कुले सापिण्डचाभिधानं व्यामुख्यायणदत्तकाभिपायेण । तस्य
सिपिण्डनं जनकिषितृत्रयेण मितग्रहीतुः पितृत्रयेण च कर्वव्यमित्युक्तत्वात् । केवलः
दत्तकस्य तु मितग्रहीतृकुले पिण्डान्वयक्तपं निषुरुषं सापिण्डचं जनककुलेऽनयवा
न्वयक्तपं तत्ताप्तपीरुषमित्यलं विस्तरेण ।

तद्वदगोत्रभिति । दत्तकीवादिषुत्राणां बीजवन्तुः सिषण्डता । पश्चभी सप्तर्म तद्वदगोत्रं तत्पालकस्य च ॥ इति पूर्वप्रकान्तबृहन्मनुवचनस्यं प्रतीकिमिद्म् । तद्व सिषण्डतावद्गोत्रभिष बीजवन्तुर्जनकस्य, न केवलं जनकस्यापि तु तत्पालकस्य च तस्य दत्तकादेर्यः पालकस्तस्य च गोतं दत्तकादीनां भववीति । यथा सिषण्ड तथा हि—द्विधि दत्तकाद्यो नित्यवद्व्यामुष्यायणा अनित्यवद्व्याः
मुष्यायणाश्चेति । तत्र नित्यव्यामुष्यायणा नात ये जनकप्रतिप्रहीतृभ्यामावयोरयं पुत्र इति संप्रतिपन्नाः । अनित्यव्यामुष्यायणास्तु ये
चूडान्तैः संस्कारेर्जनकेन संस्कृता उपनयनादिभिश्च प्रतिप्रहीत्रा,
तेषां गोश्रद्वयेनापि संस्कृतत्वाद्व्यामुष्यायणत्वं परं त्वनित्यम् ।
जातमात्रस्थेव परिद्यहे गोत्रद्वयेन संस्काराभावात्तस्य परिद्यहीन्गोत्रभेव ।

ताऽवयवान्वयह्मपा जनकस्यैव, न तथा गोत्रं किंतूभयोरपि वदिति सपिण्डवापे-क्षया गोत्रे वैलक्षण्यमुक्तं भवति । इदं च गोत्रवैलक्षण्यं न दराकमात्रे । मात्र-शब्दः कारस्न्ये । मात्रं कारस्न्यें अवधारणे, इति को शात् । सर्वविधेषु दत्तके दिवरं न, किंतु दत्तकविशेषे व्यामुष्यायणे । द्विविधे व्यामुष्यायण इदं गीत्रद्वयसंब-न्ध्रनं बोध्यमित्यर्थः । व्यामुष्यायणस्वरूषं प्रतिपाद्यितुमाह--तथा हीति । आवयोग्यं पुत्र इति संकल्प्य जातमात्र एव जनकेन पतिग्रहीने दत्तो नित्यब्धा-मुष्यायणः । अनित्यव्द्यामुष्यायणस्तु यश्चूडान्तैः संस्कारैर्जनकेन संस्कृत्य पश्चा-इतः । अर्थात्वतिमहीत्रोपनयनादिभिः संस्कृत इत्यर्थः । तत्र प्रथमव्द्यामुप्याय-णस्थल आवयोरयामिति संकल्पबलाहाने न ममेति त्यागाभावाच्चे।भयगोत्रसंबन्धो-ऽस्त्येव । तथा च गो शद्दयसंबन्धादस्य द्वापुष्यायणत्वम् । गोत्रद्वयसंबन्धमा-गित्वं हि न्द्यामुष्यायणत्वामिति मावः । अस्य च जातमात्रस्यैव पंरिष्रह इति पित्रहीतृगोत्रेण जातकर्गादिकाः सर्वे संस्काराः पवर्तन्ते । एवं चास्य जम्भन आरम्यैव गोत्रद्वयसंबन्धानित्यव्द्यामुष्यायणत्वेन शास्त्रे व्यवहारः छतः । द्विती-यन्धामुष्यायणस्थले तु संकल्पाभावान ममेति त्यागाच्च जनकगीत्रसंबन्धो यद्यपि दुर्वेचस्तथाअपि कतिपयसंस्कारोत्तरं दानात्पतिग्रहीत्रोपनयनादिभिः संस्कृतत्वाच्च गोत्रद्वयेन संस्काराद्गोत्रद्वयसंबन्धः सुवचः । अत एव चास्य न जातमात्रस्य परिम्रहः। एवं चास्य जन्मन आरम्य गोलाद्वयसंबन्धामावादानित्यब्द्यापुर्वायण-रवेन व्यवहार: छत: । पथपव्यामुष्यायणस्थ छे जनकगोत्रांतवन्यो वर्तत एवेति तस्यात्र विचारो न कतः । द्वितीयव्द्यामुष्यायणस्थले दानेन स्वत्वनिवृत्तिदर्शना-ज्जनकगोत्रसंबन्बो दुर्घट इति तं पतिपाद्यितुपाह--तेषां गोत्रद्वयेनापीति । जनक विषेण चूडान्त संस्कारेः, पतिमहीतृगोत्रेणोपनपनादिभिष्य संस्कृतत्वाद्गो-वद्यभागित्वन् । तत एव च व्यामुष्यायणत्वम् । गोत्रद्वयभागित्वं च न जन्मन

तिदं सर्वमिभिष्ठेत्याऽऽह सत्याषाडः—' नित्यानां व्यामुव्यायणानां द्योः ' इति सूत्रेण । नित्यव्यामुव्यायणानां गोत्रद्वये प्रवरसंबन्धमु- करवा तमेवानित्येष्वप्यतिदिशति—' दत्तकादीनां तु व्यामुव्यायणवत् ' इति सूत्रेण । व्याख्यातं चैतच्छवरस्वामिभिः । व्याम्व्यायणप्रसङ्गेन् नानित्यानाह—दत्तकंति । तावदेव नोत्तरसंततौ प्रथमेनेव संस्काराः परिप्रहीत्रा चेत्तदोत्तरस्य पूर्वत्वात्तेनैवोसारत्र । तथा पितृव्येण श्रात्रव्येण चेत्रविष्ठेण ये जातास्ते परिग्रहीतुरेवति । अस्य भाष्यस्याय-

आरम्येवेत्यनित्यव्द्यामुष्यायणत्वमस्य । एवं चात्र गोत्राद्वयेन संस्कारी गोत्राद्वयसं-बन्धहेतुरिति फलति । तथा च गोन्द्रयसंबन्धसत्त्वाद्द्विविधव्यामुष्यायणेन विवाहे जनकपालकंपित्रोगोत्रिमवरसंबन्धिनी कन्या वर्जनीया, न शुद्धदत्तकेन तस्य गोत्रद्वयसंबन्धाभावादिति दत्तकपीयांसाकारमतम्। तदेतत्सर्वयनुसंधाय स-त्याषाढेनोक्तम्—' नित्यानां व्यामुख्यायणानां द्योः ' इति सूत्रे । तत्र हि नि-त्यानां ब्ह्यामुब्यायणानां गौत्रद्वयपवरसंबन्धमुक्त्वा तमेव गोत्रद्वयसंबन्धमनित्यब्द्या-मुष्यायणेष्वति दिशति—' दत्तकादीनां व्यामुष्यायणवत् ' इति सूरे। अरा सर्वेषु दत्तकेषु पविद्यहीतृगोत्रसंबन्धो दत्तकविधिशास्त्रबछादेव भवति । जनकगो-त्रसंबन्धोऽपि पथमदत्तके नियब्द्यामुष्यायणे संकल्पबलादेव सिद्ध इति न तद्धि-पये काचिच्छङ्केत्यतस्तिद्विचारावसर एव नास्तीति ' नित्यानाम् ० ' इति पथ-मसूत्रेण नित्यव्धामुष्यायणे गात्रद्वयसंबन्ध उक्तः । द्वितीयदत्तकेऽनित्यव्धामुष्या-यणे संकल्पाभावाद्दानेन स्वरविनवृत्तेश्व जनकगोत्रासंबन्धः कथिरियाशङ्कोदेति तिनरासद्वारा तत्रापि जनकगोत्रर्सवन्धं पतिपादियतुं 'दत्तकादीनाम्० १ इति द्वितीयसूत्रेणातिदेश उक्तः । अस्य द्वितीयसूत्रस्य शवरस्वाविकता व्याख्या रिबाधम्-नित्यव्यामुष्यायणमसङ्गेनानित्यानाह-इत्तकादीनामिति । अनित्य-ब्द्यामुष्यायणानामित्यर्थः । आदिपदेन कीतक्वत्रिमपुनिकापुनक्षेत्रजादीनां अह-णम्। ताबदेवेत्यादि पतिप्रहीतुरेवेत्यन्तं भाष्यम्। अस्य भाष्यस्यायमर्थः। अनित्यब्धामुष्यायणद्त्तकपर्यन्वभेव जनकापितृगोत्रमनुवर्तते नोत्तरत्र तत्संतता-वित्यर्थः।

दत्तक एव , जनकगोशंत्रवन्धे तत्तंततौ तद्तंवन्थे च कारणमाह-प्रथमेनेथे-ति । एवकारोऽप्पर्थकः । तथा च मध्येनापि जनकेनापि पित्रा चूडान्तत्तंत्का-रकरणादित्पर्थः । जनककर्तृकतंत्काराध्य चूडान्ता एव । पितुर्गोनेण यः पृत्रः मर्थः-यो गोत्रद्वयेन संस्कृतस्तस्यैव गोत्रद्वयसंबन्धो नोत्तरसंततेः। जनकगोत्रसंबन्धे किं कारणमित्यत आह-प्रथमेनेति। प्रथमो जनकः स्तेनैव संस्कृतत्वात्। संस्कृाराश्च चौडान्ताः।

पितुर्गोत्रेण यः पुत्रः संस्कृतः पृथिवीपते । आचूडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः ॥

इति कालिकापुराणात् । व्याख्यातं चैतत्यागेवान्यस्यासाधारणीं पुन् इतां न याति किंतु व्यामृष्यायणो भवतीति । प्रथमेनासंस्कारे कथ-मिरयत आह-परिश्रहीत्रा चोदिति । परिश्रहीत्रैव जातकर्मादिसवंसं-स्कारकरणे चौडादिसंस्कारकरणेऽपि वोत्तरस्य परिश्रहीतुरेव गोश-म् । तत्र हेतुः-पूर्वत्वात् । संस्कारकरणे प्रथमत्वात् । व्यामुष्यायण-

संस्कृतः पृथिवीपते । अनुडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ इति का-खिकापुराणवचनात् । अन्यस्यासाधारणीं पुत्रतां न याति, किंतु ब्धामुख्यायको भवतीति तदर्थः पागेवोकः । अनेनैतदुकं भवति - यो गौत्रद्वयेन संस्कृतस्तस्यैव गोत्रद्वयसंबन्धः । उभयोर्जनकपतिमहीत्रोगीत्रेण संस्कृतत्व।दस्य दत्तकस्य गोत्रद्व-यसंबन्धः । तत एव चास्य ब्द्यामुष्यायणत्वम् । तच्च न जन्मत आरम्येत्याने-रयम् । एवं च ' वावदेव नोचारंसततौ ' इत्यानित्यव्द्यामुप्यायणाविषयमिति । ज-नेदं बोध्यम्-अत्र सर्वत्र प्रतिग्रहीतृगोत्रसंबन्धः परिग्रहाविधिबछ।देवेरयुक्तमेव । तत्र जनकगोत्रासंबन्धे सत्युभयगोत्रसंबन्धो भवति नान्यया । उभयगोत्रासंबन्धे चोमयगोत्रेण संस्कारः कारणम् । स चोभयगोत्रेण संस्कारो दत्तक एवास्ति । अवो दत्तकपर्यन्तमेव जनकगोत्रासंबन्धो भववीत्युक्तम् । उत्तरत्र तत्संवतावुमप-गोत्रेण संस्कारी नास्ति, किंत्वेकेन पतिमहीतृगोत्रेणैव संस्कार:। अतस्तत्र अ-नकगोत्रसंबन्धो नास्मि, अपि तु पतिग्रहीतृगोत्रस्यैकस्यैव संबन्धः । एवं ' पथ-मेबैव संस्काराः १ इत्यन्तभाष्येणानित्यव्यामुष्यायणदत्तके गोत्रद्वयसंबन्धं पद्श्यं यत्र दत्तके गौनद्वेन संस्कारामावस्तत्र गोत्रसंबन्धविचारं पवर्वयितुमवतराणिका-माह भाष्यकार:-प्रथमेनासंस्कारे कथमिति । उत्तरमित-अत आइ-प्र-तिश्रहीत्रा चेदिति । परिमहीशैव स्वगोभेण जातकर्माद्याखलसंस्काराः कि-यन्ते चेदुत्तरस्य परिझहीतुरेन गोत्रं न जनकगोत्रम्। एवं यदा पतिझहात्रा स्म-गोनेण चुडाममृतिसंस्काराः कियन्ते तदाअपि प्रतिमहीतुरेव गोनं, न जनकगो-वसंबन्ध इति बोध्यम् । निरुक्तदत्तके परिमहीतृगोवस्पैव ववृत्ती कारणं मक्कै संततौ दत्तकसंततौ चापेक्षितं गोत्रमाह—तेनैवेति । परिग्रहीतृगोत्रेणै-वोत्तरसंततेगीत्रमभयत्रापि । सगोत्रपरिग्रहमाह—तथिति । जनकपरि-श्रहीशोरेकगोत्रत्वेऽपि परिग्रहीत्रैव व्यपदेशः । परिग्रहसंस्कारकर-णादिति ।

यतु 'गोडारिक्थे जनयितुनं भजेद्दश्चिमः सुतः ' इति तत्परित्रही-त्रैष जातकर्मादिसर्वसंस्कारकरणपक्षे वेदितव्यस् । ये तु नित्यत्रद्व्याः मुख्यायणा दत्तकादयस्तेषां गोत्रद्वयम् ।

यनाह - पूर्वत्वादिति । संस्कारकरणे पित्रमहीतुरेव पथमत्वात्पधानत्वादित्यथैः । पित्रमहीत्रा संस्कारकरणासद्गोत्रसंबन्धो जनकेन संस्काराकरणासद्गोत्रासंबन्ध हित यावत् । अनेन शुद्धदत्तकस्थले गोत्रसंबन्धासंबन्धित्याः पद्धितः । जात-मात्रं पुत्रं परिगृद्ध जातकर्गाद्यासिलैः संस्कारैश्चूडादिसंस्कारैवां संस्कृतः शुद्धद-दक हित तल्लक्षणात् । अयमेव केतलदत्तक हत्यप्युच्यते । एवं च दत्तकपीमां-साकारमते शुद्धदत्तकस्य पित्रमहीत्रकगोत्रत्वाद्गोत्रद्धयाभावेन विवाहे जनकपाल-कामयापितृगोत्रवर्जनं न किंतु पित्रमहीत्रकात्रत्वाद्गोत्रद्धयाभावेन विवाहे जनकपाल-कामयापितृगोत्रवर्जनं न किंतु पित्रमहीत्रकात्रत्वाद्गोत्रद्धाम् । उभयविवव्द्यामुख्यायणे तूमयगोत्रसंबन्धादुभयगोत्रवर्जनमिति । सिद्धम् ।

ननु शुद्धस्त्र रूथले जातमात्रं पुत्रं परिगृद्ध जातकर्मां धिलल संस्काराः मित
ग्रहीत्रेव स्वगोत्रेण कियन्ते तदा गोत्रद्वयेन संस्काराभावाद्गोत्रद्वयसंवन्वाभावेन

गोभयगोत्रवर्जनं किंतु मित्रमहीतृगोत्रस्येव वर्जनिमिति यदुक्तं तद्युक्तमेव । परंतु

यदा मित्रमहीत्रा स्वगोत्रेण चूडाममृतयः संस्काराः कियन्ते तदा चूडामागमाविनां
जातकर्माधन्त्र स्वगोत्रेण चूडाममृतयः संस्काराः कियन्ते तदा चूडामागमाविनां
जातकर्माधन्य स्वगत्तं स्वगतां जनकगोत्रेण जातत्वाद्गोत्रद्वयेन संस्कतःवा
रक्यं न गोत्रद्वयसवन्य इति चेच्छुणु—पितुगोत्रेणं यः पुत्रः संस्कतः पृथिवीप
पते । आचूडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः ॥ इति कालिकापुराणस्थ
वचनेन मित्रमचूडावस्थस्येवान्यनिर्द्धितासाधारणपुत्रतानिराकरणादमित्रमचू
हावस्थस्यान्यनिर्द्धितासाधारणपुत्रतासंपात्तसूचनान्य जनकगोत्रसंवन्वोऽपि तु प
विग्रहीतृगोत्रस्यैव संबन्य इत्य श्रयात्।

अत्रायमिमाय:-आन्डान्तामित्यत्र न्डामिन्याप्येत्पर्धकमान्डामिति वक्कवें यदन्तम्हणं करोति तस्मादेवं ज्ञायते यष्ट्डान्तावयवककमंत्रमुदायानुष्टाने जनकन्गित्रेण कत एव ब्ह्यामुष्यायणत्वं भवति । एवं च ब्ह्यागुष्यायणत्वमाप्ती न्डान् वस्कारस्य माधान्यं ग्रम्यते । ततथ यस्य न्डातंस्कारो जनकपितुर्गोतेण नैव सैपनः किंतु पित्रांहीतृगोत्रोणैव संवृत्तस्तस्य जनकगोत्रसंबन्यो नास्त्यापि तु पित्राहीतृगोत्रस्यैव संबन्य इति । अत एव शुद्धरत्त रुख्यो जातकपाँदिमिश्तूडादिभिवाँति विकल्पवननं संगतं भवति । इतस्या जातमात्रस्य परिष्ठाहे तत्र जाः
ताद्यनपाश्चनान्तसंस्काराणामनुष्ठानस्याऽऽवश्यकतया चूडादिभिवाँति विकल्पवननस्यातामञ्जस्यापतिः । एवं च शुद्धरत्त रुख्यो जातमात्रशब्दोऽपितपन्तचूडावस्थपर इति ष्येयम् । एतदाश्यपनुसंबायेषोक्तं सूत्रकारेण——' प्रतिप्रहीत्रा चेतदात्तरस्य पूर्वत्वादिति । तत्र प्रतिप्रहीता संस्कारकरणे प्रतिप्रहीतुगोत्रसंबन्धे हेतुः पूर्वत्वादित्युकः । संस्कारकरणे प्रतिप्रहीतुः प्रथमस्वारपधानत्वादिति
तद्याः । ब्ह्यामुष्पा गणत्वपाप्तिहेताः प्रधानस्य चूडासंस्कारस्य जनककर्तृकस्य पतिप्रहीत्रेव करणात्पतिप्रहीतुः संस्कारकरणे प्राधान्यात्पतिप्रहीतुरेव गोत्रं न जनकगोत्रम् । तत्र यदा प्रतिप्रहीता जाताद्यिख्छसंस्काराः क्रियन्ते तदा च्डासंस्कारः प्रतिप्रहीत्रिव छत इति निःसंशयम् । यदाऽपि चूडापभृतयः संस्काराः
कियन्ते तदाऽपि प्रधानश्च्डासंस्कारः प्रतिग्रहीत्रेव छत इति गोत्रद्वयेन प्रधानसंस्काराभावान्य गोत्रद्वयसंसर्ग इत्याशयः ।

नन्ववं जनकगोशकरणकचूडासंस्कारस्य व्यामुष्यायणत्वमाप्तिनिमित्तत्वे सिति

नित्यव्यामुष्यायणदत्तकस्य व्यामुष्यायणत्वं न स्यात् । जातमात्रस्य परिमहेण

पतिमहीशैव जातकमांदिसवंसंस्कारकरणात् । यदि च तत्रापि चूडोत्तरमेव परि
मह इत्युच्यते तर्हि तत्र नित्यश्चदार्थावरोधाद्व्यामुष्यायणताया नित्यस्वं न

स्यादिति वाच्यम् । नेदं पितुर्गोशेणोति वचनमपूर्वतया व्यामुष्यायणत्वविधायकं,

किंतु तन्त्यामकम् । नियमस्य च सजातीयापेक्षत्वात्संस्कारोत्तरद्त्तविषयभिदम् ।

ततश्च कतिपयसंस्काराननुष्ठाय तद्तन्तरं दशस्य यदि व्यामुष्यायणता मविति

तर्हि चूडोत्तरं द्त्रस्थैवेति । एवं च पथमव्यामुष्यायणस्यत्रे जनकपतिमहीशो
रावयोरयं पुश इति संकल्पबलाद्गोत्रद्वयसंबन्धरूपा व्यामुष्यायणता, न तु गो
त्रद्वयसंस्कारनिमित्तेति बोध्यम् ।

ब्द्यामुख्यायणसंतताविति । नित्यश्यामुख्यायणस्य पुत्रपौत्रादिसंततावित्य-र्थः । दशकसंतताविति । अनित्यब्द्यामुख्यायणस्य पुत्रपौत्रादिष्वित्यर्थः । अनीमयत्रापि पितमहीतुरेव गोत्रं संबध्यते, न जनकगोत्रिपितः तेनैवोश्वरतः । इति माद्यांशस्यार्थः । अयं मादः—शुद्धदत्तकस्थले दशक एव जनकगोत्रतं-वन्धे नास्ति । तत्र वरसंततौ तरसंबन्धशङ्कगाऽपि दूरापास्तेव । अतः 'वेनैदोन चरत्र १ इति न शुद्धद्वकसंवितिविषयम् । किंतु याद्दशे दत्तके जनकगोश्तंब-न्धोऽस्ति स बोस्रत्व तरसंत्वाबनुवर्वनेन संभाव्येतापि तथ जनकगोश्वसंबन्धनिन्द्रिंगं प्रतिपाद्यितुम् । गोश्रद्धयसंबन्ध्य व्यामुष्यायणक्ष्ति । अत एवोकं व्यामुष्यायणक्षिति । अत एवोकं व्यामुष्यायणक्षेति । अत एवोकं व्यामुष्यायणक्षेति । अत एवोकं व्यामुष्यायणक्षेति । अति एवोकं व्यामुष्यायणक्षेति । अति एवोकं व्यामुष्यायणक्षेति । अति स्वकादीनां व्यामुष्यायणक्ष्त्रं १ इति सूत्रानुसारात् । व्यापुष्यायणपसङ्गेनानि-त्यानाइ—'दत्तकादीनाम् १ इति भाष्ये तद्वतरणपदानात् । तत्र नित्यव्यामुष्याम् यणसंततो जनकगोश्रासंबन्धस्तावदेवमुपपादनीयः । नित्यव्यामुष्यायणे ययपि जनकगोश्रसंबन्धो जन्मतः सिद्धः संकल्पवलादिनेतृत्तः संस्त्वास्त्येव तथापि जनकगोश्रसंबन्धो जन्मतः सिद्धः संकल्पवलादिनेतृत्तः संस्त्वास्त्येव तथापि जनकगोश्रसंबन्धो जन्मतः सिद्धः संकल्पवलादिनेत्रः तसंत्तेते संबन्धुं नोत्स-इत्येषि तु स्वस्थानस्थित एवाविष्ठिते । अथवा 'तावदेव नोत्तरसंतती १ इति निवेधो दिविषव्यामुष्याणसंततिविषयः । ततस्य नित्यव्यामुष्यायणसंततेः म-तिक्षद्वानुष्याम् संबन्धः सिष्वति । एवं च नित्यव्यामुष्यायण एव गोश्रद्धयसं-वन्धमाक्, न तत्संतितिरिति विवाहे तत्संततेर्गोशद्धयपरिपालनापेक्षा नास्तीति भाति । नेदं सम्यक् । अमे सर्वदत्तकेनोभयगोशवर्जनाभिधानात् ।

कानित्यब्द्यामुष्यायणे जनकगोशसंबन्धः संस्काराभिव्यक्तोऽस्ति, परंतु न म मेति त्यागेन हतबलत्वाच्छिथिलः, शैथिल्यादेव चोत्तरत्रानुवर्तितुं मन्दं पवर्तत
हति ताबदेव नोत्तरसंतता।विति सत्याषाढेनोत्तरसंततावित्यब्द्यामुष्यायणस्य संतवावित्रत्यब्द्यामुष्यायणस्य यः साक्षाज्जनकस्तद्गोत्रसंबन्धस्य निराकरणाद्दनित्यव्द्यामुष्यायणसंततावि पि पित्रहितृगोत्रस्येव संबन्धो न जनकगोत्रसंबन्ध इत्यनिरयब्द्यामुष्यायणसंततोरि विवाहे गोत्रद्वयपरिपालनापेक्षा नास्तीति भाति । यद्वीत्रस्य संबन्धस्तद्गोत्रस्येव विवाहे परिपालनिमिति ।

जनकप्रतिश्रहीशोरिति। ' पितृब्येण भातृब्येण चैकार्षयेण ये जाताः '
इत्यस्य ब्यारूपेयम् । पितृब्यः पितुर्भाता पितृश्रहीता । भातृब्यो भातृपुनः पितिमासः । द्वावप्येकगोनी । पितृब्येण पितिशहकेण, पितृगृहीतेनैकगोनेण भातृपुशेषेश्येवंपकारेण ये समानगोने दत्तकाः संपन्नास्तेषां पितिश्रहीतृगोनेणैव व्यपदेशः कार्यः । तन्न हेतुमाह—परिश्रहसंस्कारोति । पितृश्रहीत्रा दश्यकपरिश्रहादिसंस्कारकरणादित्यर्थः । भिन्नगोनीये गुद्धदशके जनकनोनेण व्यवहारः सुतरां
कर्मभवति । ' गोन्नरिक्थे जनवितुर्न मजेद्दाविषः सुतः ' (पं ० स्मृ ० ९।१८२)

## व्यामुष्यायणका ये स्युर्दशककीतकादयः। गोत्रद्वयेऽप्यनुद्वाहः शोङ्गशीशिरयोर्यथा॥

इति पारिजातस्मरणात् । गोत्रद्वये-जनकगोरते परिग्रहीतृगोते च । दत्तकादीनां च ब्छामुष्यायणत्व इदं वचनं नित्यानां ब्छामुष्यायणा-नामिति सत्याषाढवचनं च प्रमाणम् । प्रवरमञ्जर्यामप्यनेनैवाभिप्राये-णोक्तं दत्तककीतक्ठारिमपुञ्जिकापुररादीनां यथासंभवं गोररद्वयं सप्रव-

इति मनुना शुद्धदत्तकस्य जनकिषितृगोत्रसंबन्धिनराकरणात् । यत्र दत्तके जनक-गोत्रेणापि व्यवहारः संभवति द्विविधव्द्यामुष्यायणे तत्रापि सगोत्रव्द्यामुष्यायणे मतिम्रहीतृगोत्रेणेव व्यवदेशः करणीयो न जनकगोत्रोणेत्यनेनोक्तं भवति ।

ननु सगोत्रस्य परिम्रहे पारिमहिविधिवछात्यतिमहीतृगोत्रसंबन्धो यद्यपि भवति तथां अप्यवर्जनीयत्वाज्जनकगोत्र संबन्धो वर्तत एव । स एव च भित्रमहीतृगोत्र सं-बन्ध इति कथं पतिम्रहीतृगोत्रेणैव व्यवदेशः संभववीति चेत्सत्यम् । 'गोत्रारिक्थे जनियतुन भजेइत्तिनः सुतः । गोत्रिक्यानुगः पिण्डो व्यपैति दृद्तः स्वधा १ ( म॰ स्मृ॰ ९ । १४२ ) इति दत्तकस्य जनकिषत्त्रसंबन्धिगीत्ररिक्थग्रहणानि-राकरणारिषण्डस्य च गोत्रारिक्थानुगामित्वाज्जनकिषत्रे विण्डदाननिवेधाज्जनकगो-भादिष्वनिधकारात्मतिमहीतुर्गोत्रारिक्थादिष्वधिकाराच्च मतिमहीत्रैव व्यवदेश इत्याशयः । एवं च ' तथा वितृब्येग मातृब्येणेत्यादि प्रतिग्रहीतुरेवेत्यन्तं भाष्यं सगोत्रव्यामुष्यायणविषयम् । 'गोत्ररिक्थे ० १ इत्यादिमनुवचनं तु शुद्धदत्तकपर-भिति भावः । एतदाशयमिभेषेत्येवाऽऽह—-यस्वित्यादि वेदितव्यमित्यन्तम् । एवं 'दत्तकादीनां व्यामुष्यायणवत् १ इतिसूत्रस्थशबरस्वामिमाष्येणानित्यव्या-मुष्यामणादिषु जनकवितूगोत्रसंबन्धासंबन्धविचारः पद्धितः । अथ नित्यव्यामु≁ ष्यायणे जनकगोत्रसंबन्धं पदर्शयितुमाह-ये तु नित्यवद्ब्धामुष्यायणा इति। पारिजातस्मृतिमुदाहराति-व्यामुष्यायणका ये इति । ये तु दत्तककीतस्त्रिन-मपुनिकापुररस्वयंद्त्तक्षेररजपुत्रा ब्यामुख्यायणा नाम आवयोरयभिति संकल्प्य मिबगूशीबास्तेषां जनकगोतरे मिबग्रहीतुगोतरे च विवाहो न भवति । तत्र दृष्टान्धं मदर्भयति - शीङ्गोति । भारदाजाच्छुङ्गादैशानिशस्य शैशिरस्य क्षेत्रे जातः शु-कुरीशरनामा कविः । तद्गोत्राणां यथा भारद्वाजैविश्वािनत्रेश्वेति गोत्रद्वये वि-बाह्रो न सवति तद्वद्दिगोत्राणां गोत्रह्ये अनुदाह इत्यर्थः । अकारणिकस्य ज- नकगोत्रे विवाहनिषेघस्यातंभवाद्व्यामुष्यायणे जनकगोत्रतंबन्धो भवताति ता्चि-तम् । तदुपपात्तिस्तु पूर्वमुक्तेव ।

नन् दत्तकादीनां व्यामुष्यायणस्वे — जनकपितग्रहितोः पुररस्वे किं प्रमाणिति जिल्लासायामाह — इद्मिति । सत्याषाढवचनं चेति । यदि च दत्तकादीनं व्यामुष्यायणस्वं सर्वथा न स्यादिकतु पितग्रहितुरेव पुत्रस्वेन तद्देकगोररमागिरवं स्यात्तर्दा पारिजातवचनं सत्याषाढवचनं च निर्विषयं स्यात् । किंचैकविधमेव व्यामुष्याणस्वं भवेच्वेत्सत्याषाढसूत्रे नित्यानामिति तद्विशेषणोपादानेन किं पयो-जनं साधितं भवेत् । न किमपीति तेनानित्यव्यामुष्यायणस्वपि सूचितं भवतीति भावः । निरुक्तामिपायमनुसस्येव पवरमञ्जर्या— इत्तर्नित्यादि गोत्रद्वयं सपवरम-स्तित्युक्तम् । संगच्छत इति शेषः । पकरणार्थमुपसंहरंस्तत्पर्यवसितार्थमाह — एता-षत्यादि विवाहे वर्ष्यमिरयन्तम् । एतावता पघटकेन कोऽर्थः सिख इति चेत्युच्छासे तदाऽऽह — दिगोत्राणां विवाहे गोत्रद्वयं वर्ण्यमित्यर्थः सिखः । ये तु न दिगोत्राः किंत्वेकगोत्राः शुखदस्यकश्चव्यास्तेषां न गोत्रद्वयवर्जनापेक्षेत्यर्थः फिछत इत्यर्थः ।

संस्काररत्नमालायां मट्टगोपीनाथळतायां धर्मसिन्यो च विवाहे तु सर्वद्रचकेन वीजिपित्यहीतृषिनोगोन्नपवरसंबन्धिनी कन्या वर्जनीयेत्युक्म् । तस्यायमाश्रायः—द्राकिसिविधः । नित्यव्धामुष्पायणोऽनित्यव्धामुष्पायणः केवलश्रोति ।
नित्यव्धामुष्पायणोऽनित्यव्धामुष्पायणः केवलश्रोति ।
निविधेषानामप्येषां स्वरूपलक्षणानि पूर्वं प्रसङ्गत उक्तान्येव । निविधेष्यपेषु द्रयकिविधिशास्त्रवलात्मतिमहीतृगोत्रं संवध्यत इत्यप्युक्तमेत्र । तत्र व्धामुष्पायणत्वं
माम गोत्रद्वयमागित्वम् । गोन्गद्वयमागित्वं च गोत्रद्वयसंवन्यः । गोत्रद्वयं च जनक्षितृगोत्रमेकं द्वितीपं च प्रतिमहीतृषितृगोत्रिमत्येवं निक्तित्वा द्वयम् । गोन्गद्वयसंवन्धे च न गोत्रद्वयसंवन्धो हेतुः । तथा सति तु गोन्नद्वयेन संस्कारोशरं
गोत्रद्वयसंवन्धो न घटेत । तथा च प्रथमद्राके नित्यव्धामुष्पायण आवयोरयमिति संकल्पचलाणन्नमतः सिद्धो जनकगोन्नतंवन्थोऽस्त्येव । नैतावदेव, किंतु स
बस्तरस्य पुरुरपोत्राद्वित्तंवतावप्यनुवर्तते । तदुकं धर्मपृत्ती—व्धामुष्पायणकस्येव
नोद्वाहो गोत्रयोर्द्वयोः । तद्यत्यस्य तज्जन्मगोररमेत्र विदुर्वुवाः ॥ इति । तत्—
व्यामुष्पायणस्य गोत्रद्वयं तत्यंत्रतेर्जन्यगोररमेत्र वृवा विदुरिति तद्यात् । तथा
च वामुष्पायणस्य गोत्रद्वयं तत्यंत्रतेर्जन्यगोररमेत्र वृवा विदुरिति तद्यात् । तथाः
च वामुष्पायणस्य गोत्रद्वयं तत्यंत्रतेर्जन्यगोररमेत्र वृवा विदुरिति तद्यात् । तथाः

पक्तमात्। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिवेधो वेति न्यायाच्च । तथा 'तेनैवो-त्तरर १ इत्यपि शुद्धदत्त कसंतिवरमेव । पूर्वीक युक्तेरिति बोध्यम् । द्वितीयदत्ता-के अनित्यव्यामुष्याय गे अपि जन्मतः सिद्धस्य तत्रापि जनककर्तृकचूडान्तसंस्कारेर-भिव्यक्तस्य न ममेति त्यागेन सर्वथा निवृत्तेर्युक्त्यसहत्वेन मन्द्रमवृत्तिकस्य तस्या-समेव तस्र सत्त्विमिति स्थलद्वये गोत्रद्वयसंबन्धभागित्वरूपं व्द्यामुख्यायणत्वं सि-पम् । मन्द्रमवृत्तिकत्वादेव च तदुशरतर तत्संतती पवर्तितुं नोत्सहत इत्यभिषेत्यैव ' ताबदेव नो रारसंतती १ इत्युक्तं सत्याषाढमुनिना । दत्तकपर्यन्तमेव जनकगोतर-मनुक्तंते नोत्तरस्र तस्संतताविति तद्रथः । तथा चैतरसंततेः पतिमहीररेकगोत्रस्य-मेव । तृतीये दाद्धदत्तके तु जनकगोररेण संस्कारविशेषामावान ममेति त्यागाच दानान्तर्गतस्य जनकपितृस्वत्वस्य सर्वथा निवर्तनाज्जनकगीत्रसंबन्धो नास्तीति मतिम्हीत्रेकगोत्रस्वमेवैतस्य । प्रथमव्द्यामुष्यायणस्य जन्मन आरम्येव गोत्रद्वयसं-बन्धानित्यव्द्यामुष्यायणस्वेन शास्त्रे व्यवहारः । दितीयव्द्यामुष्यायणस्य चूडोत्तरं दानात्तदुत्तरं पतिग्रहीतृगोत्रसंबन्धेन जन्मत आरभ्य गोत्रद्वयसंबन्धाभाव।दनित्य-ब्द्यामुष्यायणत्वेन शास्त्रे व्यवहारः । तृतीयदत्ताकस्थले तु जनकगोत्रसंबन्यः सर्वथा नास्तीति पागुपपादितमेव । अत एवायं शुद्धदत्तकः केवछदत्तक इति वा व्यवहतः।

ननु दिविधनापि व्धामुष्यायणेन पितृद्वयगोत्रपवरसंवन्धिनी कन्या विवाहे वर्जनीयित्युकं तद्यक्रमेव । दिविधस्यापि तस्य गोत्रद्वयसंवन्धस्योपपादितस्वात् । किंतु केवलद्त्तकस्य पालकेकगोत्रस्य कुतः पितृद्वयगोत्रपवरसंवन्धिनी कन्या वर्जनीया भवेत् । तत्र जनकगोत्रासंवन्धस्योपपादितत्वादिति चेच्छुणु—असगोत्रा च षा पितुः ( म॰ स्मृ॰ ३ । ५ ) इति मनुवचने पितृपदेन पित्प्रहीतृपितृद्य हंणीद् या पितप्रहीतृरूषपितुः सगोत्रा न भवित वाह्यी कन्यां परिणयेत्यर्था यद्यमिषेतः स्याचार्हे 'असगोत्रा च याऽऽत्मनः ' इत्येव वक्तव्ये 'असगोत्रा चं-षा पितुः ' इत्युकेर्जनकगोत्रजा कन्या केवलद्वकेनापि विवाहे वर्जनीयेत्य-वगन्यते । उक्तस्थले जनकगोत्रजायाः कन्याया वरानिक्विपतसगोत्रत्वामावेऽपि वरिष्विनिक्विपतसगोत्रत्वस्य विद्यमानत्वात् । एतदर्थमेव (पितृपदेन जनकपितृ-प्रहृष्णार्थमेव ) हि 'असगोत्रा च या पितुः ' इत्युक्तम् । अन्यथा 'असगोत्रा च या पितुः ' इत्युक्तम् । अन्यथा 'असगोत्रा च या पितुः ' इत्युक्तम् । इत्येव वक्तव्यं स्यादित्युक्तमेव । पितुरिति पदस्यामावे तु परया-

न्या वरनिरूपितसगोत्रत्वाभाववतीत्पर्थः स्यादिति जनकगोत्रजायाः कन्यायाः वलदत्तकेन सह परिणयः स्यादित्यनिष्टमापद्येतेति तदाशयः।

तथा ' असगोत्रा च या पितुः ' इत्यररत्यपितृंपदेन पितामहाद्योऽपि गृह्यन्ते।
तिमहादिपदासमिन्याहतस्य पितृपदस्य साक्षात्परम्परासाधारण्येन जनकमात्रे
ति रूढत्वात् । पितरो यत्र पूज्यन्ते, यावन्तः पितृवर्गाः स्युः, इत्याद्यनेकस्मृतिषु
पेतृचान्देन पितामहादीनां ग्रहणस्य दर्श्यनाच्च । तथा च केवल्ल शुद्ध )दत्तकविणापि स्वपितामहस्य ( स्वसाक्षात्पितृजनकस्य ) यद्गोत्रं तद्गोत्रजायाः कयायाः परिवर्जनं कार्यमेव । अनित्यब्द्यामुष्यायणस्य यः पुत्रस्तस्य तु साक्षाः
तेषष्ठगोत्रवर्जनेतेव सिद्धः । आनित्यब्द्यामुष्यायणे जनकपितृगोत्रसंबन्धसस्वात् ।

नन्वनित्यव्धामुष्ययणपुररस्य केवलद्त्तकस्य च जनकगोत्रीद्भवा कन्या पितुः सगोत्रा भवेत्। अनित्यव्धामुष्यायणपौररादेः केवलद्त्तकपुररपौररादेश्च दत्तकज-नकपितृगोत्रजा कन्या कथं पितुः सगोत्रा भवेदिति चेद्भ्रान्तोऽसि । 'असगोत्रा च या पितुः ' इत्यररत्यपितृपदेन पितामहमिततामहादेरपि महणस्याधुनैवोपपादि-तत्वात्। एतदनुसंधायेवोक्तमुपक्रमे 'विवाहे तु सर्वद्त्तकेनेत्यादि '।

अत्रायं निर्गाछितोऽर्थः—पूर्वोक्तानां त्रवाणां इत्तकानां मध्ये प्रथमो नित्यब्दामुष्पायणो बछवत्संबद्धजनकापितृगोत्रः । बछवत्तंबन्धादेव च तदुत्तरत् तत्तंवती
पुररपीररादी शततमपुरुषयं-तमप्यंभिसंबध्यते । एतद्भिमेरियेवोक्तम् ' तद्पत्यस्य तज्जन्मगोत्रमेव विदुर्बुवाः ' इति । तथा च प्रथमदत्तकेन तत्पुररपीत्रादिना चाभिवादनश्राद्धादौ गोत्रद्वयमुद्धेखनीयम् । तंत्कारास्त्वस्य दत्तकस्य सर्वे प्रतिग्रहीतृगोत्रेणैवेत्युक्तं तद्धक्षणे । पुररपीत्राद्येवत्तंततेः तंत्कारास्त्वस्य दत्तकस्य सर्वे प्रतिग्रहीतृगोत्रेणैवेत्युक्तं तद्धक्षणे । पुररपीत्राद्येवत्तंततेः तंत्कारास्त्व गोत्रद्वयेन कार्याः ।
विवाहे त्वनेन पुररपीत्रादिना च गोत्रद्वयं परिवर्जनीयम् । द्वितियोधनित्यबद्यामुध्यायणस्तु शिथिछत्तंबद्धजनकपितृगोत्रः । शिथिछत्तंबन्धादेव च तदुत्तरत्य
तत्तंतती पुररपीत्रादी नाभित्तंबन्धमुत्रसहते । अत एव ' वावदेव नोत्तरत्तंवती '
इत्युक्तं तत्यांवादेन । तथा चास्य चूढान्तत्तंकाराणां जनकगोत्रेणोपनश्चादितंस्काराणां च प्रतिग्रहीतृगोत्रेण जातत्वाद्गोत्रद्वयत्तंवन्धामावेनाभिवादम्भाद्यादे गोत्रद्वयोक्षेतः कार्यः । एतत्तंततेः पुररपीत्रादेर्जनकगोत्रतंबन्धामावेनाभिवादमः
भाषादो न गोत्रद्वयोक्षेत्रो नापि गोत्रद्वयेन संस्काराः श्वापि तु प्रतिग्रहित्योः
रस्मैकस्यैव संबन्धांत्रस्थेवोक्कस्तेनेव सर्वे संस्काराः कार्याः । विवाहे त्वनेनेवरस्मैकस्यैव संबन्धांत्रस्थेवोक्कस्तेनेव सर्वे संस्काराः कार्याः । विवाहे त्वनेनेव-

रपुररपीररादिना च गोररद्वयं परिवर्जनीयम् । तृतीयः केवलदत्तकः सर्वधाऽसंवदजनकिपतृगोररः । सर्वधाऽसंबन्धादेव च तदुत्तररर तरसंतती पुररपीत्रादी सुतरां
नामिसंबद्यते । अत एव 'गोत्ररिक्धे जनियतुर्न भजेद्दात्तिमः सुतः ' इत्युक्तम् ।
तथा चैतस्येतरसंततेः पुररपीत्रादेश्च पतिम्रहीत्रेकगोररत्वभेव । अत एव चास्येतरसंततेश्च संस्कारा यथायथं पतिम्रहीतृगोत्रीयोव, पतिम्रहीतृगोत्रास्थेव चाभिवादनशाखादावुलेखो भवति । नारर जनकगोररस्येषदिष संबन्धः । विवाहे त्वनेनैवरपुत्रपीत्रादिना च गोत्रद्वयं परिवर्जनीयमेव । 'असगोना च या पितुः ' इरयुक्तस्वात्तत्र च पितुपदेन पितामहादेरपि म्रहणाच्चेति ।

अतर केचिदित्थमाहु:-- 'असगोत्रा च या पितुः ' इत्यत्रत्यपितृपदेन तद-पेक्षया पूर्वेवां वितामहादीनां डाहणे ममाणं न दश्यते । यत्र तु 'वितरी यत्र पूज्यन्ते । इत्यत्र पितामहादीनां ग्रहणं दृश्यते । तजा ' पितरः । इति बहुवचत-बॅंडासंद्यक्तम् । अन्यथा बहुवचनानुपपत्तिः । ' यावन्तः पितृवर्गाः स्युः ' इत्य-त्रापि वर्गशब्दबलात्पितामहादीनां ग्रहणम् । वर्गशब्दश्य सजातीयसमूहवाचकः । ' वृन्दभेदाः समैर्वर्गः ' इत्यमरकोशात् । पळतस्थले ' असगोता च या पितुः ' इत्यत्र न बहुवचनं नापि वर्गेग्राहणम् । तथा च नित्यव्यामुष्यायणसंततौ शतत-मेनापि विवाहे गोत्रद्वयं परिपालनीयमिति युक्तम् । तथ जन्मन आरम्पैव गोत्र-द्वयसंबन्धसत्त्वात् । अनित्यव्द्यामुष्यायणदत्तकस्थले तु तेन व्द्यामुष्यायणदत्तकेन साक्षात्तरपुत्रेण च विवाहे गोत्रद्वयं परिपालनीयम् । ब्द्यामुष्यायणस्य स्वत एवं गोश्रद्वययुक्तत्वात् । चूडान्ततंस्कारानुष्ठानेन जनकगोत्रतंसर्गस्य, पतिग्रहिविबन-छात्पालकगोत्रसंतर्गस्य च ततर विद्यमानत्वात् । साक्षात्ततपुत्रस्य तु तावदेव नी-त्तरसंववाविति जनकगोत्रतंसगैनिवेधेन पाछकैकगोररस्पैव तंसर्गेऽपि ' असगोररा च या पितः ' इति वचनानुसंधानेन पितुरसगीत्रया सहैव विवाहसंस्कारस्यानुष्ठा-वस्यवया वितुरनित्यव्द्यामुष्यायणदत्तकस्य च द्विगोत्रत्वाद्गोत्रद्वयपरिवास्त्रनस्या-ऽऽवश्यक्तवात् । तादशानित्यव्धामुव्यायणस्य यः पौत्रस्वेन ततपुत्रपौत्रादिना च गोत्रद्वपपरिपाछने न किंचिद्दीजं दृश्यते । केवछदत्तकस्थछे च जातकर्पादिसं-स्काराणां चुडादिसंस्काराणां वा पालकगोररेणैव संपादिवत्वाण्जनकगोररस्यात्य-न्तासंबन्धेन तस्य पाछकैकगोररत्वे अपि तेन विवाहे गोररद्वयपरिपाछनं करणीय-मेव । जनकापितुगोत्रोन्द्रवायाः कन्यायाः पितुरसमानमोत्रत्वामावात् । वादक्के-

रमस्तीत्येतावता द्विगोत्राणां गोत्रद्वयं सप्रवरं विवाहे वर्ण्यंमिति । शासाऽपि प्रतिश्रहीतुरेवेत्याह वसिष्ठः—

अन्यशासोद्भवो दत्तः पुत्रश्चैवोपनायितः।

स्वगोत्रेण स्वशाखोक्तविधिना स स्वशाखभाक् ॥ इति । स्वस्य प्रतिप्रहीतुः शाखा यस्मिन्कर्माण तत्स्वशाखं कर्म तद्भजतीति स्वशाखभागिति प्रतिप्रहीतृशाखीयमेव कर्म तेन कर्तव्यमित्यर्थः । द-चंकादिनां मातामहा अपि प्रतिप्रहीशी या माता तिपतर एव पितृ-ग्यायस्य मातामहेष्वपि समानत्वात् ।

यतु मातामहश्राद्धाविधेमुंख्यमातामहाविषयत्वमेवेति हेमाद्रिणाऽभि-

वल्दराकस्य यः पुररस्तेन तत्पुररपौररादिभिश्व गोररद्वयपरिपालने न किंनिन्मूल-भित्युक्तं धर्मतस्वनिर्णयपरिशिष्टे गुरुवरणैरित्यलं पसक्तानुमसङ्गेन ।

दत्तकेन मतिमहीतुर्या चारवा वदुक्तमेव कर्ष कर्तव्यमिति विधातुमाह वासिष्ठः -अन्यशाखोद्भव इति । पित्रहीतुर्या शाखा तर्पेक्षया भिना या शाखा वण्छाखोद्भवो दत्तः पुत्रः, पतिमहीत्रा स्वगोत्रेण स्वर्गाखोक्तविधिना छवोपन-यन: स्वशाखभाक्-स्वस्य प्रतिमहीतु: शाखा यास्पन् कर्पणि तत्स्वशाखं कर्प वज्रजवीति स्वचाखभाक् । मृतिग्रहीतृ शाखीयं कर्षं दत्तकेन कर्वव्यमिति भावः । यथा दत्तकेन भादादी पालकपितृपितामहमपितामहादय एव गृह्यन्ते न स्वजन-क्षित्राद्यस्तथा मातामहादयोऽपि मतिमहीत्री या माता तस्याः पित्राद्य एव बाह्या न स्वजनन्याः पित्राइय इत्याह्-दत्तकादीनामिति । पितृन्यायस्येन ति । दशकेन श्राद्धादिकर्पंतु किं जनकापितृपितामइपपितामहा निर्देश्या अथवा पाछकिषितृषितामहपातितामहाः ? इत्याकाङ्क्षायां ' गोत्रिरिक्थे ॰ ' ( प ॰ स्मु ॰ ९। १४२) इति वचनेन दत्तकस्य जनकपितृगोत्ररिक्थमहणपिण्डदानानधि-कारित्वस्योक्तत्वारपुनत्वापादकदत्तकपरिम्हाविधिबछादेव च पतिमहीतुगरिनरिक्य-विण्डेब्बिकारावगमाच्च पालकपित्रादय एव गृह्यन्ते न जनकपित्रादयः। सोऽयं वितृत्यायः । वाद्यस्य वितृत्यायस्य मातामहेष्यपि तुल्यमवृत्तिकत्वादित्यर्थः । अवं भाव:-इत्तकेन कि जनन्याः पित्रादयो मातामहादित्वेन प्राह्माः किंवा पा-उक्पातुः पित्राद्यः ? इति वीक्षायां पाछकपित्रादिमहणवत्पाछकपातुः वित्राद्य एवं मातामहत्वेन बाह्या न जनन्याः भित्रादय इति । दत्तकसंत्रान्विमातामहविषये हेमादिमवस्यायुक्कवां मविपादायेवुं तन्मतमनुबद्धि--यज्ञ मातामहत्यादिना ।

हितम् । तन्न । व्यपैति ददतः स्वधेति तचनविरोधात् । न च माता-महानां दातृत्वाभावः । बन्धूनाहूयेत्यनेन दानसंमितिकरणेन तेषामापि दातृत्वात् । किंच श्राद्धे गोत्रारिकथानुगः पिण्डो व्यपैति, इत्यनेन् गोत्रारिकथयोर्निमित्तताप्रातिपादनाहत्तकस्य च पितृरिकथस्येव माता-

दत्तककर्तृको मातामहिषयको यः श्राद्धविधिः, अथ ते मातामहास्तत्र स्वतन्त्र-तयाऽङ्गिनो वा सन्तु किंवा परतन्त्रतयाऽङ्गभूवा वा सन्तु, स सर्वोऽपि 'गौण-मुख्ययोर्मुख्ये कार्यंसपत्ययः १ इति न्यायेन मुख्यमातामहविषयकः । मातामह-पूजापसङ्गे दत्तकेन साक्षाञ्जनन्याः पितृपितामहमपितामहा एव मातामहर्षेन पूज्याः, न पतिग्रहीत्र्या मातुः पित्राद्य इत्यर्थः । अधिनशुक्छपतिपदि दौहि-त्रेण कियमाणं संवत्सरे कियमाणं वा मातामहश्रादं मातामहाङ्गिकम् । महाल-यनान्दीश्राद्धादी कियनाणं मातामहश्राद्धं तु मातामहाङ्गकम् । एवं च मातामह-विषये वितृ=वाययोजनं न युक्तिवि हेमादिणोक्तम् । वितृविषये गोणमुल्यन्या-यस्तु न पर्वर्तते । 'गोतरिक्ये ० १ ( म० स्मृ० ९ । १४२ ) इति बाधित-स्वादिति वद्भावः । तत्र युक्तिसहिनत्याह—तन्नेति । अयुक्तते वचनविरोधं हेतु-लेन निर्दिशति-व्यपैतीति । 'व्यपैति ददनः स्वया ' (प० स्मृ० ३।१४२)। पुररं ददतो जनकस्य स्वधा विण्डश्राद्धादि, दत्तको यः पुररस्तादृशपुत्रकर्तृकं नि-वंर्वते इति तद्रथीः। अनेन दत्तकेन स्वदातुर्जनकस्य श्राद्धादि न कर्तव्यमिति निषिष्यते । तत्र यदि दशकेन श्राखे जनन्याः पित्रादया मातामहत्वेन गृहोरं-स्तदा मनुवचनंविरोधः स्पष्ट एव । अत्र ददत इति सामान्यत उक्तत्वाइइत्पदेन न केवलं पिता गृहाते, किंतु जनककुल संबद्धा मातामहादयो अपि गृहान्त इति मन नुवचनविरोधं पदर्शयितुः सिद्धान्तिन आशयः । दश्त इत्यविशेषोकत्या जनक-कुछसंबद्धां मातामहास्तदा गृह्येरन्यदा तेषां जनकिषतुरिव दातृश्वं स्थात् । तच्च तेषां नास्तीति हेमादिमतेनाऽऽ शङ्क्य तिनराकर्तु तेषां दातृत्वं साधयनाह-न-न्धूनाह्रयेति । मातापितृसंबन्धिनो मातामहमातुलपितृव्यादीन । मन्त्राह्वानेन संनिधानेऽपि कथं वेषां दातुत्विभित्या शङ्क्याऽऽह—-दानसंमितिकरणेनेति । पुत्रदाने स्वयमेव पवृत्तस्य पितुरनुपोदनदानेन मातामहादीनां दातृत्वमित्यर्थः। वंथोकमापस्तम्बेन- पयोजयिताऽनुमन्ता कर्ता चेति स्वर्गनरक्रक छेषु क्रमंसु भान गिनो यो मूप आरमते तस्मिन् फलविशेषः ' इति । अत्र कर्मणोऽनुपन्तुस्वाइ-श्कृमेमागिरवं यथा मवति वद्दापुत्रदानकर्मणोऽनुभन्तूणां वेशां पुत्रदानकर्तृत्वं मन् महरिक्थस्याण्यपेतस्वाच पूर्वमातामहश्राद्धाधिकार इति युक्तम् । अतः एवास्वरसादगोणमातामहादीनामपि गोणिपितृवच्छाद्धं कर्तव्यमिति हेमाद्रिरेव पक्षान्तरमुपन्यस्तवान् । युक्तं चैतदेव । दक्तकस्योरसप्रति-विभित्रयोरसकार्यकतृंत्वेनोरसकतृंकश्राद्धदेवतोद्देश्यकश्राद्धकतृंत्यमेव शिष्यति । प्रतिमहीतृपितृगोत्रशास्ताकुलदेवताकुलधर्मान्वयवस्पतिम-हीतृपित्राद्यन्वयाविशेषात् ।

तीत्यर्थः । अनुपननस्य दानहेतुरवादनुपन्तुर्दातृत्विपिति तारपर्यम् । नन्वनुपननस्य कथं दानहेतुत्वम् । अनुमननस्य हि स्वयमेव पवृत्तस्य पवृत्तिकरणह्मप्रवात् । तथा च पुत्रदाननिष्पादनेन तखेतुत्विमिति चेन । पुत्रदानस्य साक्षान्मातापितृब्पा-बीररेव जन्यस्वात् । ' शुक्रशोणिवसंमवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकस्तस्य पदान-विकयपरित्यागेषु मातापितरी मभवतः ' इति वसिष्ठस्मरणात् ! साक्षात्पयोज्यक-र्तृपवृत्त्युत्पादनद्वारेण प्रयोजकस्य कर्तृत्विनि साक्षाद्दातुः पुत्रदाने पवृत्त्युत्पादनद्वा-रेणानुमन्तुः पुत्रदातृरविनत्यपि न । नहि प्रयोजकेन प्रयोज्यकर्तुः स्वयमपवृत्तरव मबुष्युरवादनवदनुमन्त्रा पुत्रदाने स्वयमपवृत्तस्य दातुः मवृत्तिः छता, येन मयो-जकस्य कर्तृत्वददनुमन्तुः पुत्रदातृत्वं स्यात् । यतोऽनुमन्तुः, स्वयमेव पवृत्तं पित प्रवर्षकत्वात् । न च साधु त्वयाध्यवसितं यत्पुत्रदाने मतिर्वे छत्येवं मवृत्तवेवानुन-अवस इति शङ्क्यम् । एताइशस्यानुमननस्य पुत्रदानं मत्यहेतुत्वाद् व्यथेरवाच्ये -कि बेदुच्यते-पत्र हि यः स्वयं मनसा पबुत्तोअपि राजादिपारतन्त्रपवशात्पवृत्ति-विष्छेदशङ्कया मान्यापिशशङ्कया वा शिथिलपयत्नो भवति राजाद्यनुवर्ति वापेक्षते तत्रानुमातिकातुः पवृत्तिमुपोद्बछयन्ती सती पुत्रदानहेतुर्मवस्येवेति । एत-दाचायमनुसंघायैवाऽऽपस्तम्बेन ' पयोजयिताऽनुमन्ता ' इति सूररेणानुमन्तुः स्वर्गे-मरक्षा अक्क में में शिख मुकम् । वररेवापान् विशेष: - अनुपन्तुः स्वल्प फर्ड भवति । साक्षातक तुर्रत्वाधिकं फलं जायते । 'यो भूय आरमते तस्पिन्फलविशेषः ! इति तेनैव बररेवोक्तरवादिति योष्यम् ।

किंच ' गोगरिक्थानुमः पिण्डो व्यपैति । ( म० स्मृ० ९ । १४२ ) इति भनुना भाखे गोररिक्थमिनित्रवमितिपद्गाइत्तकपुत्रस्य च जनकपितृरिक्था- भिक्कर्यभ्यातकपातामहरिक्थेऽप्यनिधिकारात्र जनकपातामहभाखेऽधिकार इति भुक्कमुख्यमाः । अत एवेति । जनकपितृरिक्थमिनिरवाभाववन्मुरूपमातामहरि- भूक्षमानामानाहरूकस्य मुक्ष्यमातामहभाखभिकारमाभ्यमावदिव । वदुदेरपक-

' वाञ्छन्ति पितरः पुत्रान् गयां यास्यति यः सुतः ' इत्यादौ पुत्रपदाविशेषात् । किंच प्रतिव्रहीत्र्या मातुरासुरादिविवा-होढात्वे —

> ' पिता पितामहे योज्यः संपूर्णे वत्सरे सुतैः । माता मातामहे योज्या इत्याह मगवान् यमः '॥

श्राद्धाधिकारपासी तदिक्यमाहित्वस्य हेतुत्वान्यातामहा क्यिमागित्वरूपहेत्वद्शे नाइरोकस्य मुरूपमातापहश्राद्धाधिकारात्यन्तातंभवरूपामरुचिं पश्यन् हेपादिर्धेन हेतुना दत्तकेन गौणिततु:-पालकितः श्रादं कियते तेन हेतुना गौण( पालक )-मातामहादीनामापि श्राख्यननुष्ठेयपिति पक्षान्तरं स्वयमेवोक्तवानित्यर्थः । युक्तं चैतदेवेति । दत्तकेन गौणमातामहादीनामेव श्राद्यकरणं युज्यत इत्यथं: । युक्त-त्वमेव पविवादिषतुं दत्तकस्थेत्यादिमन्यववतारयाते -- औरसप्रतिनिधीति । ' क्षत्रजादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान् । पुत्रपतिनिधीनाहुः १ ( म० स्मृ० ९ 1 १८० ) इति मनुकेरिति भावः । अनेन दत्तकस्यौरसपतिनिधित्वं कण्ठ-रवेणोक्तिनित न तत्र मनागिप विवादः । मुख्याभावे तत्कार्यकारी हि पतिनिधिः। तथा चौरसेन यानि कार्याणि कर्तव्यानि तानि दत्तकेन निव्यीढव्यानि । यदि च पाछकिषतुरीरसः पुतरो जातः स्यातिदा तेनीरसेन स्वपातामहस्य शार्खे छते स्यादिति दत्तकेनापि गौणमातामहस्य आखं कर्तब्यं भवति । एवं च मातामहश्रा-द्वविषये गौणमातामहा एव दत्तकस्य गले पतन्ति । गौतं, शास्ता, कुलदेवता, कुछधर्मभेत्यादिकं सर्व गौणिपतृसँबन्धि यथा दत्तकगछे पत्ति तद्दत् । यथौरस-पुत्रे वित्रानिशासादेरन्वयोऽस्ति तथा दत्तकेऽपि तद्गोत्रशासादेरन्वयसस्वादिति मानः । बाङ्छन्तीति । आत्मने पिण्डोदकदानार्थे पितरः पुत्रान् वाङ्छन्ती-रपर्थः । यस्यौरसः पुत्रो नास्ति तेन पिण्डोदकार्थं पुत्रमतिनिधिः कियते । ततश्र भविनिधिपुनेण मितमहीतुषितुः श्राखं कर्वव्यमिति सिध्यति । गयां यास्यती-ति । गयाभाद्यार्थमपि पुत्रं बाञ्छन्वीवि यावत् । यस्यौरसः पुत्रो नास्ति तेनावि गयाश्राद्धार्थं पुत्राप्रतिनिधिः कर्वव्यो भवति । गयाश्राद्धे च सर्विवृत्वापुद्देश्यस्या-म्मातान्हः अपि तादशभाव उद्देश्या मवन्ति । ततश्य गयाभाव्योद्देशेनापि पुत्र-महणं सिष्यति । एवं चाऽऽत्मनः विण्डोद्काबुद्दिश्य दत्तकस्य गृहीतत्वाचेत्र दसकेन यथा पितमहीतुरेव आर्ख कियते न जनकिषतुरेवं गयाश्राखोदशैक क्रिक

## इरयादिविहितसपिण्डीकरणे पालकमातृपितृरेव मातामहत्वेनान्यत्रापि

कस्य गृहीतत्वाचेन दशकेन गयाश्राख्यापि पतिम्रहीतुहेशेन कर्नव्यं भवति । यच्छ्राखोहेशेन दशकः परिगृह्यते, परिगृहीतेन तेन दशकेन प्रयासस्या तदुहेशे नैव श्राखं कर्तव्यमिति नियम इति यावत् । गयाश्राखस्य च सर्विषुहेश्यत्वात्तदः न्तर्गता गातामहा अपि पतिम्रहीतृसंबद्धा एव आह्या न जनकपितृसंबद्धा इत्य-र्थादेवाऽऽयादीति मावः ।

अन्य च्य-पिता पितामहे योज। इति । पितुर्गातु य मरणानन्तरं वर्याने सापिण्डीकरणवेखायां सुतैः पितुः स्विपतामहे संयोजनं कार्यं, तथा मातुः स्वमानं तामहे संयोजनं कार्यं नतु पितामहादाविति तद्रथः । इदं च स्वमातुः स्वमातामहे संयोजनं मातुरासुरराक्षसादिविवाहेन परिजीतत्वे द्रश्कस्य च संयोजकत्वे सन्येव बोध्यम् । तेन यव मातुरासुरादिविवाहोढात्वे संयोजकस्य चौरसत्वं, यत्र वा संयोजकस्य दत्तकत्वं मातुश्च नाऽऽसुरादिविवाहोढात्वं तत्र मातुर्ग मातामहे संयोजजनं किंतु वितामहाभवेति तिध्यति । तथा च यदा दत्तकः पतिमहीन्या मातुः सविण्डाते तथा च यदा दत्तकः पतिमहीन्या मातुः सविण्डानं विकीर्वति ता च पतिमहीत्री माताऽऽसुराद्युढा चेत्स्यासदा तेन दत्त-केन वादश्या मातुः संयोजनं मातामहेन सह कर्यः प्रमानहन्न तत्र पाछकः मातुः वितेव गृसते ।

मनु मातामहेन संयोजनं कार्यभित्युक्ती मातामह शब्दस्य संविश्व श्वारसंवनिवनभ प्रतितंबिन्वसापेक्षत्वात्कस्य मातामहेनेत्याकाङ्क्षायां पत्यासस्या संयोजकस्य मातामहेनित वकव्यम् । संयोजकश्वात्र दक्तकः । दक्तकस्य च दिविधी
मातामहः । प्रतिमहीत्र्या मातुः पिता, जनन्या मातुः पिता चेति । तत्कथं प्रतिमहीत्र्या मातुः पितेव मातामहपदेन गृस्य इति चेद्रभान्तोशित । मातामह इत्यस्य
मातुः पितेत्यथः । मातुः पितृत्वं च पुत्रनिक्षपितमातृत्वसमानाधिकरणं यज्जन्यस्थितं विचित्रपितजनकत्वम् । मातुर्वं च मुख्यं गौणं चेति दिविधम् । तथा च
मुख्यमातृत्वसमानाधिकरणजन्यस्थितजनक एकोश्यस्य गौणमातृत्वसमानाधिकरणः
मन्यस्थित्वजनक इति दिविधो मातामहः । तत्र यदा पुत्रस्य गौणपुत्रत्वपुरस्कारेशं संस्कर्तृत्वं वत्र तादशेन संस्कर्त्रा संस्कर्त्यां माताशि गौण्येव गृस्तेश्यो मतानहीं स्व गौण एव गृस्ताम् । संबन्धसामञ्जस्यान् । यदि तादशस्यने मुख्यमातामहीत्र्यं गौण एव गृस्ताम् । संबन्धसामञ्जस्यान् । यदि तादशस्यने मुख्यमातामहीत्र्यं गौण एव गृस्ताम् । संबन्धसामञ्जस्यान् । यदि तादशस्यने मुख्यमाता-

श्राद्धे तद्देवतात्वीचित्यात् । तथा दत्तकादीनां परिवेच्चादिदोषोऽपि

भिन्नोदरे च दत्ते च पितृब्यतनये तथा। दाराभिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने॥

इति गौतमस्मरणात् । मिन्नोद्र इति सापत्नश्रात्रोरन्यतरस्य विवा-इदौ न परिवेत्रादिदोष इत्येतदर्थम् । दत्ते चेति जनककुले ज्येष्ठश्रा-तृसस्वेऽपि न दत्तस्य विवाहादौ परिवेत्तृत्वम् । नापि कनिष्ठविवाहादौ

तु इसक एवाधिकार्यन्तराम वाज्जनन्या मातुः संस्कारं करोति तदा व गौषस्व-पुरस्कारेण, किंतु मुरूपेनीरसःबह्दपेग करोतीति तत्र माताअपि मुरूपेव मातामहो-अपि मुरूप एव बाह्यः । संबन्धेकरूपात् । न तु गौणः । संबन्धिकप्यात् । य-कतस्थले संयोजको दत्तको गोणपुत्रः । संयोजमा माताऽपि अतिष्रहािनी गौपवे-बेति वादश्या मातुः पिता गीणमातामह प्रवाध्यातः । मातुक्रारंणीय मातामहस्य मुख्यरवं गौजत्वं चेत्यर्थः । यथा मातुर्भाता सोदरो मातुङः । सा व पाता सा-परनपाता चे तर्सेव तस्यास्वादशो भावा सापरनपातुल इति व्यवह्रियते । पातुलै सापानास्वस्य मातृद्वारेणीव स्वीक्षवत्वात् । अत एव मुख्यमातुः सापानमाता न सापरनपातुळ उच्यते । तत्र सापरनरवस्य स्त्रपातुः सापरनपातृद्वारकत्वेन स्वमातू-द्वारकत्वाभावात् । तद्दरमञ्चते पातृदारकं पावापहस्य गीणस्य मुख्यस्यं च बोष्य-मित्यर्थः । तथा च यथा तादृशमातुः सपिण्डीकरणे मातामहपदेन पाछकमातुः पितैव गृह्यते तद्वदन्यस्मिचपि शाखे पालकपातुः पितुरेव श्राखदेवतास्वेन महण-मुचितमिति यावत् । अत्र तद्ददित्यस्य सांद्रष्टिकन्यायादित्यर्थः । सांद्रष्टिकन्यायो नाम यत्र प्रश्वको यद्दष्टं तद्नुसारेणैवान्यत्रापि तथाऽर्थनिर्णयकरणम् । देष्टानु-सरिणार्थनिर्धारणमिति यावत् । संदृष्टादागतः सांदृष्टिकः । अध्यात्मादिरगद्रञ् । अथवा संदृष्टी भवः सांदृष्टिकः । पूर्ववठ्ठञ् । संदृष्टं पत्यक्षदृष्टम् । यथा द्वक-पुक्कत्के पाछकपातुः समिण्डनश्राखे पाछकपातुरेव पिता माताबहत्वेन इत इति चद्नुसारेण दत्तककर्वके पालकपित्रहेश्यके सपिण्डनव्यविरिक्षभाखेशी मातामहर्य-सक्षे पाछकवातुरेव विवा मावापहरवेन मूखते, नतु जनन्या मातुः विदा मावाम-इतिन वत्र मृद्यते । येन न्याबेन पाळकमातुरेव पिताऽत्र माकामह इति विश्वारित श्रीदवं सांदृष्टिकन्याय इति श्रेनम् । ज्येष्ठं सोद्रं वरित्यज्य दारानग्रीय यो सम्बन् वास्त्राहरो। मुजयाता वरिवेता । ज्येष्टय परिवित्तिरिवि शासे परिवित्तिपरिवेषु-

'स्वदोषः स्मृतः । दोषस्यानिष्ठफलमपि मनुनोक्त्र-परिविचाः परिवेचा यया च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दात्याजकपश्चमाः (म० स्मृ०३।१७२ हि।

सोडिंपि दोषो दत्तकादीनां नास्तीति पतिपाद्यंस्तत्र पमागमार्षे वचनं पठति-मिन्नोद्र इति । इयं गौतपस्मृतिः । ज्यष्ठकृतिष्ठयोर्भात्रोभिन्नोद्रपभवत्वे साति परस्परं सापत्नसंबन्धे सतीति यावत् । ज्येष्ठस्य सापत्नभातुद्राराभिहोन्ममहणम-न्तराअपि यत्कानिष्ठस्य सापरनञ्चातुर्दाराभिहोत्रग्रहणं न तत्परिवेत्तत्वादिदोषावहामि -'स्यर्थः । तथा ज्येष्ठपुत्रदानस्य निषेधात्कनिष्ठः पुत्रो दत्तः । तत्र जनककुछाद-स्यितेन ज्येष्ठमात्रा दारादिपारिमहम्कत्वेत यदि दत्तः कनिष्ठो दारादिपरिमहं कु-र्यात्तदाअपि न दत्तकस्य परिवेत्तृत्वदोषः । नापि वा जनककुछ।वस्थितस्य दत्तका-पेक्षया कनिष्ठस्य विवाहादी दत्तकस्य पारिवित्त्वदोषो भवति । अथवा दत्तकम-इणानन्तरं यद्यीरसी जातः, स औरसः स्वभागुज्येष्ठस्य दत्तकेस्य विवाहादिन-वनात्मागेव यदि स्वस्य विवाहादिकं कुर्याचदार्रि निरुक्तो दोषे। न भवतीत्यर्थः। पितृब्धतन्य इति । अत्र यः पुत्रः स्वेनोरसा निर्वितोऽपि न स्वस्य पुत्रो म-वंति, किंतु स्वन्नातुः पुत्रो भवति ताहराः तितृत्वपुत्रो माह्यः । क्षेत्रजः पुत्र हति यावत् । स हि देवदत्तेनोरसा निर्मितोऽपि न देवदत्तपुत्रो भवति, किंतु स्वभातुर्प-श्वदत्तस्य क्षेत्र उत्पादितत्वाद्यज्ञदत्तस्य क्षेत्राजवुत्री भवति । तदेनदाह-देवरेणे-त्यादि । देवरेणोत्पादितः, अर्थात्स्वभातुः क्षेत्रे । यज्ञदत्तस्य क्षेत्रजपुत्रः, अय च देवदत्तस्यीरसः पुत्रः । तयोर्वध्य औरसी ज्येष्ठः । क्षेत्रजस्तु तद्येक्षया कः निष्ठः । औरसपुत्रानिरूपितं पितृब्यपुत्रत्वं क्षेत्रजे क्षेत्रजपुत्रानिरूपितं पितृब्यपुत्र-त्वगीरस इत्युभयोर्निथः पितृब्यपुत्रात्वम् । एवं सत्यारसविवाहात्पाक् क्षेत्रजस्य विवाहारी सति न क्षेत्रजस्य परिवेत्तत्वदोषः । नापि वा तयोवपरित्येन ज्येष्ठक-निष्ठत्वयोः सतोरीरसस्य पानिववाहादी सति क्षेत्रजस्य परिवित्तित्वदीप इति बोधियतुं पितृब्यतनय इत्युक्तम् ।

ननु देवदत्तरपीरतः पुत्रभेतः । तथा देवदत्तप्रातुर्वज्ञदत्तरपीरतः पुत्री
मेतः । तत्र चैत्रमेत्री परम्परं ममायं पितृब्यपुत्र इति व्यवहरत एव । अथवा क्षेत्रदत्तरप दितीय औरसी हरस्तद्भाता यज्ञदत्तेन पुत्रीकृतः । तत्रापि चैत्रहरकोमैच्ये मयावं पितृब्यपुत्रा इति निधः संगन्धोक्षेस्रो दृश्यते । तथा च वाह्रग्रस्थके
क्षेत्रपरित्यामेन कनिष्ठस्य विवाहादी स्ति तत्र परिवित्तित्वादिदेश्यामावस्रतिशाङ्कनार्थं 'पितृब्यतनये ' इति किं न स्यादित्याद्यक्तन्तर्भात्रक्तिवृत्यन्त्र

ज्येष्ठस्य परिवित्तित्वमित्येतद्रथम् । पितृब्यतनय इति देवरेणोत्पादितस्य भ्रातुः क्षेत्रजपुत्रास्य विवाहादौ देवरपुत्रस्य न परिवित्तिपरिवेत्तृत्वादिदोषो देवरपुत्रविवाहादौ वा क्षेत्रजस्येतद्रथम् । न यथाभ्रुतपितृब्यपुत्राभिप्रायम् । परिगृहीतस्य दत्तपदेनैवोपादानादपरिगृहीतस्य च प्रसक्त्यभावेन निषेधाप्रवृत्त्या प्रतिप्रसवासंभवात् । न चैतस्मादेव ज्ञापकादपरिगृहीतस्यापि भ्रातृपुत्रस्य पुत्रत्वमिति राङ्कनीयम् । दशानां भ्रातृणां मध्ये पञ्चानामपुत्रत्वे पञ्चानां च प्रत्येकं दशपुत्रत्वेऽपुत्राण। भ्रातृणां प्रत्येकं पञ्चारात्पृत्रतापत्तेः । पञ्चारातभ्व भ्रातृपुत्राणां प्रत्येकं दशिवृक्ततापत्तेश्वेत्यायुक्तदूषणगणप्रासात् । तस्मायथाब्याद्वतमेव साधु ।

पुत्रामिप्रायमिति । उपर्युक्तद्विविधिषतृब्यगुत्रविषये दोषाभावपतिपादनाय पितू-व्यतनय इति नोपयुक्तं भवनीत्यर्थः । तदनुपयुक्तत्वमेव स्पष्टी करोति-परिगृही-तरुयेति । द्वितीयपितृ व्यतनयस्थले ममायं पितृ व्यपुत्र इति व्यवहारस्य दत्तकप-युक्तत्वात्तादशिवृद्यपुत्रस्य 'भिनोदरे च दत्ते च ' इति दत्तपदेनैव संग्रहाद्द-त्तकविषये दोषामावकथनेनैवात्रापि दोषाभावकथनं सिख्म्। पूर्वोक्तपथनपितुव्य-तनयस्थले तु परिवे नृत्वादिदोषस्य पसक्तिरेव नास्ति । भातृत्वाभावात् । यथा समानोद्रयोर्भात्रोर्देवदत्तपज्ञदत्तयोर्यथासंरूपं चैत्रमेत्री दावीरसी पुत्रे । तयोर्मि-थः पितृब्यपुत्रत्वेऽपि चैत्रनिरूपितो मैत्रो, मैत्रनिरूपितो वा चैत्रे ममायं भातेति व्यवहाराभावः । किं नाम भ्रातृत्वामिति चेत् । एकजनकशरीरजन्यत्वम् । तच्य सापत्नमराररोः स्पष्टमेव । देवरेणोत्पादितः क्षेररजपुररो देवरस्यौरसपुरस्थेत्यनयोर-प्येक्जनकशरीरजन्यत्वयस्ति । समानोदरी विष्णुक्रण्मै। तयोः कृष्मो द्ताः। ताह शविष्णु कृष्ण योर्द चौरसयोरकापितृजन्यत्वमस्त्येवेति न क्वाप्यव्याप्तिरतिव्यान विवा । परुतयोर्भिथः पितृब्यपुत्रब्यवहारवतोधीररमैत्रयोर्नेकपितृ जन्यस्वामिति तयोः परस्प्रं ममायं भातेति व्यवहारामावेन स्रातुत्वामावाज्य्येष्ठपेरित्यागेन कनिष्ठवि-बाहादी सत्यपि परिवज्ञत्वादिदोषामाधेनं दोष इति दोवनिवेधात्यन्तासंभवात् । अयं भाव:- दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽमत्रे स्थिते ? ( म० स्मृ० ३ ।

्र १०) इति परिविच्यादिस्वरूपपविषादके मनुवचनेऽग्रजशब्दोऽपं रहणा न्ये-

सम्रावहं विक । भरातृत्वं च पूर्वमुक्तभेव । तच्य भरातृत्वं ' मिन्नोद्दे च दत्ते च

ष्वं प्रतिग्रहीतृकुलश्राद्धीयं द्रव्यं दत्तकाय प्रतिश्रहीतृजनककुल-श्राद्धीयद्रव्यं च व्यापुर्यायणाय न दातव्यम् ।

पितृन्यतनये तथा ' इति गौतगरमृत्युक्तंभिनोदरादिरिरतयस्थलेऽक्षतमेत । तथा च निककस्थलक्ष्ये न्येष्ठभरातृतिवाहादेः प्राक्किनिष्ठभरातृर्तिवाहादी साति वत्र पनुव-षत्रेन परिविक्तिंखादिदोषपसकी गौतभेन सोऽभोद्यत इति निवेचसंगतिः । दर्वं च सीदरभरातृत्विषय एव परिविक्तिरग्रादिदोषः फलति । यदि स्वमजलन्दः सोदर-ष्येष्ठभरातिर रूढ इत्युष्धते तदा भिनोदरादिस्यलग्वे तोदरस्यं नास्तीति दोषापा-विस्नुहादकं गौतमवन्तम् । दत्तकस्थले तु सोदरस्वं विद्यत इति मत्तकदोषस्य गौतमवननेन वान्तिको निवेच इति वैक्रप्यं पत्तप्येतित बेष्ट्यम् ।

मनु या भरातृपुत्री भरावन्तरेण दत्तकविचिना परिमृहीवस्वाहगिवृव्यवनयह्या द्वे दीवाभावपतिपादनं दत्तादनव संग्रनिति क्रत्वा गौतनस्मृतौ प्रयक्षितृव्यह्या देवाभावपतिपादनं दत्तादनव संग्रनिति क्रत्वा गौतनस्मृतौ प्रयक्षितृव्यह्या प्रवादानं व्यर्थम् । तत्सामध्योदत्तकविधनाऽपरिगृहीवस्यापि भरातृपुत्रस्य
भरातरनिक्तिपतपुत्रस्यं भवतिति ह्यायते । तत्य वादगिवृव्यतनयस्थले परिहिश्चित्वादिदेशाभावपतिपादनार्थं पितृव्यतनय इति चरितार्थं स्यादित्याशक्किते—
व चित्रस्मादेवेति । न शक्किनीयमिति । दशानां सोदराणां मध्ये पत्रव
भरातरः पर्यकं दश्चसंक्याकपुत्रवन्तः । पत्रव चापरेऽयन्तं पुत्रामावन्तः । एवं
हिश्चते यदि विधिनाऽपारिमृहीवस्येव भरावृपुत्रस्यापुत्राभरावन्तरपुत्रत्वे गृसवाये ये
पुत्रवन्तस्येवां पत्येकं दश्चसंक्याकपुत्रवनः समवस्थित्येव । युकं च तत् । परंतु
स्थां सुवरां पुत्राभावस्तेषां पर्यक्तनायास्तः पत्रवास्थर्याक्ष्यपुत्रवन्तः, पत्रवाशयः प्रवास्थान्यः पत्रवास्थर्यः । तस्याद्यरिवृहितस्य मरातृपुत्रस्यापुत्रमरात्रन्तरस्य नाऽऽशक्किविश्विमित्वर्थः । तत्य ' पितृव्यतनये ' हत्यस्य ' पितृव्यतनयपदेन क्षेत्रजन्तीः वस्थादि स्वर्यादि स्थादि स्यादि स्थादि स्थादि स्थादि स्थादि स्थादि स्थादि स्थादि स्थादि स्था

क्वामिति । दत्तकाविषयेऽपरः कथन विशेषः कथ्यत इत्पर्थः । पतिमहीतु-कुढीयेन येन केन समोत्राद्येकविंशतेः पुरुषेम्पः परेणापि यस्मै कस्मैनिद्वाल -आय दावन्यत्वेन निधितं भाषीयं नासवामीजनादिकं दत्तकाव न दावन्यम् । द्वकस्य प्रतिप्रहीतृगोत्रीयत्वामिधानात् । तथा जनकपतिमहीत्रममकुळ्वंविश्व आद्मीयं इविन्धांमुक्षायणदत्तका । न देयम् । न्यामुक्षायणस्य गोत्रह्यतंत्रस्था- सपिण्डाय समोत्राय श्राद्धीयं नैव दापयेत् । न भोजयोत्पितृश्चाद्धे समानप्रवरं तथा ॥ इति हेमाद्रिपारिजातधृतवचनात् । श्राद्धीयं श्राद्धे दत्तद्रव्यम् ।

औरंसपुत्रस्येवीरसपुत्र्या अप्यपचारे क्षेत्रजाद्याः पुत्र्यः प्रतिनिधयो भवन्ति । मुरूषापचारे प्रतिनिधिरिति न्यायात् । मुरूषत्वं चास्या दानादिविधो साधनत्वेन । साधनत्वं चर्तुगमनाविधिना साधिताया

भिधानात् । तत्र प्रमाणभूनं हेमादिनारिज तोखूनवचनं पठति—सपिण्डाय सगोत्रायेरपादि । श्राद्धीयपदस्यार्थं निर्विक - श्राद्धे दत्तेति । प्रतिमहीतृकृत्रसंबनिव श्राद्धीयं द्रव्यं सगोत्रत्याद्दत्तकाय न देयम् । तथा जनकप्रतिमहीतृभयकुत्रसंबन्धि श्राद्धद्वव्यमुत्रायगोत्रसंबन्धित्वाद् व्यामुष्यायणाय न देयमिरयथैः ।

यथा मुरूपस्यौरसस्पामावे क्षेत्रजादयः पुत्राः पतिनिवयः किपन्त एवपेबी-रस्पुत्रवा अप्वभावे क्षेत्रजाद्याः पुत्रवः पतिनित्रवः किपन्तां न्यायसाम्यादि-त्याइ-मुख्यापचार इति । ननु मुख्याभावे तत्कार्यकारिणः पविनिधानिषि तन्न्यायस्वरूपम् । तत्र सर्वत्र पितृक्तरयेषु षुत्रस्येव मुख्यत्वं इश्यत इति तद्भावे युकं पुत्रपविनिधीकरणम् । पुत्रपास्तु न मुख्यस्विभिति कर्यं तदमावे मुख्यामावे पतिनिधिरिति न्यायेन पुत्रीपतिनिधीकरणपुष्यत इत्याशङ्कायामाह--पुरुषत्वं चाक्या इति । यैन यत्साध्यते येन च विना यच सिध्यति तस्य तिविधी सा-धनस्वं मुरूपस्वं च लोके दृश्यते । यथा 'गां द्यात् ' इति गोदानविधी गीः साधनं मुख्या च भवति । गोः सत्त्वे गोदानसिद्धेः, गोरसत्त्वे गोदानस्वरूपासि-देशा गोदानविधी साधनभूतायाः सास्नावत्त्वे सति शुक्तिस्व मिरयादि अक्षण छ-श्चितायास्तरयाः स्वरूपतः सत्त्वे मुख्यस्वम् । तन्मूल्यपरिमितरजतादिरूपेण सत्त्वे-उमुल्यत्वं च भवति । तथा 'कन्यां दद्यात्रिता स्वयम् १ इति वितूकर्वककम्या-दानिविधी कन्यायाः साधनत्वपवगम्यते । तत्सत्त्वे कन्यादानिविधिसिद्धेः । तस्या अस्ये कृत्यादानविधि स्वरूपानिष्पत्तेश्व । भवत्वेवं रीत्या कृत्यायाः कृत्यादान-विभिन्नाधनत्वेन मुरूपत्वम् । परं त्वीरसकन्याया एव कन्यादानाविधी साधनत्व-विति कुद्रोध्यगवित्या शङ्क्याध्यह्न साधनत्वं चेति । जन्यस्रीत्यस्य कु-क्यात्वस्य तत्रेव मुख्यत्वेनीरसक्त्याया एव कन्यादानविधिताधनस्वाभिरमधीः । किंव कदोई व्यसाध्यावाद्वव्यस्य ऋत्वर्थता नाम कतुस्वत्वरनिष्पादकता इश्यदे

द्रव्याजनविधिनाऽार्जितस्य विद्यादेः कतुसाघनत्ववत् । तथा हि रा-त्रिसन्नन्यायेन ' ऋत्वियात् प्रजां विन्दामहे ऋत्वियात्प्रजां विन्दन्ते ' छोके । तत्र येन केनाप्युपायेनार्जितस्य दृब्यस्य कःवर्धतोत विशिष्टेरुपायरिजि-तस्येति बीक्षायां-पण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि क्यीणि जीविका । याजनाध्या-पने चैव विशुद्धाच्च प्रतिमहः॥ ( म० स्मृ० १० । ७६ ) इति स्मृतेषीज् नाष्यापनपतिमहैनंसिणो धनपर्जयेदिति विहितविशिष्टोपायैराजितस्यैव दृष्पस्य क्रत्वर्धताङ्गीकरणविकिमारोपितकन्यायाः कन्यादानविधिसावनत्वमथवा शास्त-विहितकन्याया इति जिज्ञासायां का मार्थागमनेनाप यं खीर्षेतरूपं भावयेत् १ इत्यर्थक " करी भार्यामुरेयात् " इतिशास्त्रविहितविशिष्टोषायसविताया एव तस्यः ग्रहणस्यौचित्येनौरसकन्याया एव कन्यादानविधिसाधनत्विभित्यर्थः । ' श्रु-वानुभिन्नयोः श्रुवसंबन्धे बडीयान् १ इति न्यायेन कन्यादानविधी साधनत्वेना-भृतकृत्वासंबन्धकरणापेक्षया श्रुतकन्यासंबन्धकरणं न्याय्वत् । अश्रुतकन्यापेक्षया श्चतकन्यायाः पत्यासच्यवादिति यावत् । एतदेन वैदिकदृष्टान्तेन स्पष्टी करे।ति-तथा हीति । रात्रिसत्रन्यायेनेति । सोऽयं न्यायो जैमिनीये चतुर्थाष्याये तुंतीयपादे स्पष्टः । सत्रकाण्डे श्रूयते—' पतितिष्ठन्ति ह वा एते, य एता रात्री-रुपयन्ति । द्वादशाहादुर्ध्वमाविनस्रयोदश्यात्र वतुर्दशरात्रादयः सर्वे सत्र-विशेषा रात्रिशब्देनोच्यन्ते । ये त्रयोदशरात्रादीन्सत्रविशेषानम्विष्ठन्ति ते प्रतिष्ठां माप्नुवन्तीति तद्रथः। तत्र य एता इत्याद्यंशो रात्रितत्रविधायकः । पतितिष्ठ-म्बीत्यादिस्तत्स्तावकोऽर्थवादः । एवं स्थितेऽस्मिन्सात्रिसत्रे किं विश्वाजिन्न्यायेन स्वर्गः फलं कल्प्यमध्यवाऽधंवादे श्वाा मतिष्ठेति जिज्ञासायामश्रुतात्स्वर्गादर्थवादे श्रता प्रतिष्ठेव पत्यासनेति "प्रतिष्ठाकामो रात्रिसनं कुर्यात् " इत्येवं सेन फड-रेवेन कल्पनीयेति सिखान्तितम् । श्रुतसंबन्यवडीयस्त्वे हेतुः पत्यासतिरुकेत्यर्थः । एवं च पत्र विभी तद्र्यवादे वा फलविशेषो न श्रूपते तत्रेत्र विभाजन्यायेन स्वर्गः फर्छं करूपम् । यत्र तु विवावर्थवादे वा फरुविशेषः श्रुती भवति तत्र तु तदेवं भूतं फलं करपनीयम् । अभुतापेक्षया भूतंस्य प्रथमोपास्थितत्वेनान्तरङ्ग-स्वादिति भावः । ऋत्वियारप्रजामिति । इन्दं स्वियशाधिकत्योकं तैतिरीयके-' ऋतिबात्पजां विन्दामहे काममा विजनितोः समनामेति । तस्माहतिबपातिस्ययः प्रजा विन्दम्ते काममा विजनितोः संभवन्ति वाधरे वृतं सासाम् १ (ते । सं । का • २ प • ५ अ • ' ) इति । विश्वस्थानाम्नः पुरोहिनस्य वधादिण्यस्य

इत्याद्यर्थवादोन्नीते ऋतावृषेयात्, तस्मिन्न संविशेत्, इत्यादी नित्ये ऋतुगमनविधी स्नीपुंससाधारण्याः श्रुतिसिद्धायाः प्रजावा एव भाव्य- स्वमवगम्यते । प्रजनयतीति प्रजेति व्युत्पत्त्या प्रजननशक्तिमतः स्नीपुं- सम्येव प्रजाशब्दवाच्यत्वाच नपुंसकस्य तस्य श्रुकशोणितसाभ्यज-न्यत्वेन नान्तरीयकत्वात् ।

बसहत्यायां सत्यां तत्तृतीयां शं रजोरूपेण परिणतं स्वीकुर्वत्यः स्त्रिय इन्द्रमञ्जद-न्-ऋत्वियादित्यादि । ऋतुः षोडशाहोरात्राह्यः समयः पाप्तोऽस्य पुरुषसंबन्ध-स्य कत्वियः । अत्रास्येति षष्ठ्यर्थः पुरुषसंबन्धो विवाक्षितः । पणां विन्दामहा इत्युत्तरत अवणात् । न हि पुरुषसंबन्धमन्तरा केवलर्तुमान्त्या स्त्रीणां मजालाभः संभवतीति । ऋतु शब्दस्य पाष्तिभित्यर्थे ' छन्दासि चस् ' ( पा॰ सू॰ ५ । १ । १०६) इति घास सिन्दात्पदसंज्ञायामोर्गुणामावेन याण रूपमृत्विष इति । तथा विजनितोरिति विपूर्वाज्जनेः ' भावलक्षणे स्थेण्० १ (पा० सू० ३ । ४ । १६) इति तो सुन्। ' क्लातो सुन् । (पा० स्० १। १। ४०) इत्यब्य. यत्वम् । तेन ऋतुकालिकात्पुरुषसंबन्धांत् पजां ऋष्रिसरूपां लभापहे । तद्रथंपा-पसवारसंभवाम मिथुनी भवामेत्वेवं वरं वृतवत्यः । तस्माखेतोर्ऋतिवयातिस्रयः पर्ना विन्दन्ते काममा विजानितोः संभवन्तीत्पर्थः । क्विचिद्यत्विषादित्यस्य स्याने 'ऋ-त्वियाः ' इति पाठो दश्यते । तत्र ऋतुः पाप्त आसामित्यर्थेन स्त्रीणां विशेष्णं बोध्यम् । अयमेवार्थो वसिष्ठेनेत्थं स्पष्टीकृतः—' इन्द्राश्चि गीर्पाणं त्वाष्ट्रं हत्वा पा-प्पगृहीतो महत्तमाधर्भसंबद्धोऽहिभित्येवमात्मानमन्यत । तं सर्वाणि भूतान्यभ्यक्रीन शन्भक्षणहन्भक्षणहनिति । स स्त्रिय उपाधावत् । अन्ये मे बसहत्याये तृतीयं भागं पतिगृष्ट्णीतेवि । ता अनुवन् िं नो भूयादिति । सो अनविदरं वृगी ध्विम-ति । ता अनुवन्नुतौ पजां विन्दामह इति । कापपा विजनितोः संभवाभेति । तथा ' इति । स्त्रियो होतादृश्यो मैथुनार्थिन्यो यत्तेर्द्र्य बहाहत्यामागमप्यङ्ग्य-कार्युरिति ' यथाकामी भवेद्वाधि ' ( या ० स्मृ० १ । ८१ ) इत्यत्र वीरिम-भोदयः । सोऽयं सर्वोऽर्थवादः । नात्र क्वाचिद्धिः श्रूयते । निश्चिनार्थछामो हि बर इति विश्वनीभवनहेतुकवजालाभक्षवेन्द्रदत्तवरसिख्यन्यथानुपपत्त्वैतस्पादश्वेषा-दादुन्नीते ' ऋती भार्यामुपेयात्, 'तस्मिन् संविशेत् ' इत्येवमृतुगमनविधानुतुगमनेन मान्येदिति मावनायां किं भावयेदिति मान्याकाङ्कायामर्थं नादश्रुतिश्रुतायाः स्तीन अत एव-

अनधीत्य द्विजो वेदमनुत्पाद्य च संतितम् । अनिष्ट्वा विविधेर्यज्ञैमोक्षिमिच्छन् पतत्यधः ॥ इति तादृश्या एव संततेरनृत्पादेऽधःपातः स्मर्यते । संतमोत्यन्वयामिति संतितः प्रजापर्याय एव । प्रजा स्यात्संतती जने, इति कोशात् । एवम्—

अपत्यार्थं स्तियः मुष्टाः स्त्री क्षेत्रं बीजिनो नराः। क्षेत्रं बीजवते देयं नाबीजी क्षेत्रमहित ॥ हत्यत्रापत्यशब्दो ब्यारूयातः। 'अपत्यं कस्मादपतनं भवति ना-बेन पततीति वा 'हति यास्कस्मरणात्।

आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी ।

पुंसंद्वायाः प्रजाया एव भाव्यत्वं राजिसत्रे पतिष्ठाया इवाध्यवसीयते । प्रजाश-•र्•पुरास्याअपि जननशक्तिशास्त्रिनोः स्वीपुंसयोरेव ५जा ग्र•द्वाच्यत्वं, न नपुंस-इस्य । तस्य जननशकिमस्वामावादिस्याह-प्रजनयतीति । शुक्रशोणितसा-**क्वाति । पुरान् प्ंसोऽविके वीर्ये स्त्री भर**त्यविके स्त्रियाः । सपेऽपुरान् पुंस्त्रियो बा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः॥ ( म० स्मृ ) ३ । ४९ ) इति स्मृतेः शुक्ताधिकप-जन्मयोः कन्यापुत्रयोः पजननसामध्ये शुक्रणोणितसाम्यजन्यस्य च पजननता-मध्यामायभावगम्यत इत्यर्थः । नान्तरीयकत्वादिति । शुक्रशोणितसाम्यज-न्यस्वेन कन्यापुत्रापेक्षया विभिन्नत्यादित्यर्थः । अत एवेति । शुक्रशोणितता-म्यजन्यस्य कन्यायुत्रावेश्चया विभिन्नत्वेन प्रनाशब्द्वाच्यत्वाभावादेव । अनिधी-रथेति । (म र स्मृ० ६ । ३७ )। अनुत्राद्य च संनितिम् १ संतनीति वि-स्तारबरवन्वयं वंशिनिति व्युत्वत्तेः ' प्रजा स्थारसंनती जने ? इत्यनराज्य संतिति-श्राहरू प्रजापर्यायः । तथाच प्रजनन शक्तिपत्याः कन्यापुत्रह्यायाः संनतेरनुत्यादे-अक्षात उक्तः । अक्त्यार्थं स्त्रियः सुष्टाः स्त्री क्षेत्रं वीजिनो नराः । क्षेत्रं वी-व्यवते देवं नाबीजी क्षेत्रपर्हति ॥ इति स्मृतेरपपर्थः -- अपत्योत्मादनार्धे सियौ निर्मिता:। पजासुनिति शेष:। ताथ क्षेत्रस्थानीया:। पुरुषान्तु बाजिनो बीज-बशारस्तरस्थानीया दैत्यर्थः । यस्माद्वरयोत्पादनार्थं स्त्रि रः सुष्टास्ताव्यः क्षेत्रभूतास्त्र ही बीजवत एव क्षेत्रं दातुं योग्यं भवति । यस्त्यबीजी स क्षेत्रं नाईति । अची- आहुर्दुहितरं सर्वेऽपरयं तोकं तयोः समे ॥ इति कोशाच । यद्यत्र 'पुमान् पुरुमना भवति पुंसतेर्वा ' इति या-स्कोकत्या पुंपदं बहुज्ञपरं तदा पुंसतेर्वेति तदुक्त्येव प्रसवकर्तृमिथुन-परमेव स्यारुपायताम् ।

अत एव यास्कः-मिथुनाः पित्रयदायादा इति । तदेताहक्श्लोका-भ्यामप्युक्तम्-

> अङ्गादङ्गारसंभवासि हृदयादाधिजायसे। आत्मा व पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतम्॥ इति।

जी क्षेत्रदानपात्रमेव न भवतीति तस्मै क्षेत्रं नेव देयमिति । अवस्योऽपरमशब्दः मञ्जनन शक्तिमरकम्यापुत्रयोरेव वाचकः । यतो अपत्यानुत्पाद् ने अवः पतनदोष उकः । अपत्योत्पादने तु स दोषः परिह्नो भवतीत्यपत्यमुत्पाद्यिवव्यं किछ । परंतु बाहकोऽपस्यस्यानुत्पादने दोषः स्मृतस्ताहको।अपस्यस्योस्पादन एव दोषः परिद्वती मवेनान्यथा । तथा चापस्यार्थं स्त्रियः सृष्टा इत्यत्रस्यापस्यशब्दः पणःशब्दपर्याय इति सिष्यति । किंव कस्माद्यतनं नानेन पनतीति निरुक्तेन न पनस्यस्याचा पतस्यनेन वेस्यवस्यामिति द्विभाऽपत्यशब्द्वयुर्वात्तेः पद्शिता । अवादाने करणे वा नञ्जूर्वात्पतवातोर्यपत्ययेऽपत्यशबदः सिद्धः । तत्र यथा श्राद्धादिकतृरिवेन परलो-कसाधनतया पुत्रस्य लोकादपतनहित्रवं तथा पुत्रया अपि दानश्राद्धांदिविवसाध-नरवेन दौहित्रक्रवछोकादपवनहेतुरवं भवतीति प्रवृत्तिनिमत्तस्योभपत्र साधारण्या-त् ' आत्मजस्तनयः सूनुः मृतः पुत्रः स्थियां स्वमी । आहुर्दृहिवरं सर्वेऽपरषं तोकै तयोः समे १। अभी आत्मजस्तनय इत्यादयः शब्दाः क्रियां वर्तमानाः सन्तो दुहितरं वदन्ति । आत्पजा सुता पुत्रीतेयवं यथायथं स्त्रीपत्यमान्यत्वेन दुहिवृवा-चका इत्यर्थः । अपत्यं वोकामिति दे पातिपदिके पुत्रदृहित्रोरेव वर्तेते, परंतु समे त्तमाना छिक्के मनतः । नपुंसका छक्किपुरस्कारेणैन पुत्र रूपार्थं दृहि क्रूपार्थं व दे वद्द इति तद्रथः । इत्यमरकोशाच्च कन्यायुत्रसाधारणस्यार्थस्य वाचकवपरमपदं प्रजाशब्दपर्याय एवेत्यर्थः । 'पुनान्पुरुननाः ' इति निरुक्ताद्यत्र पुनान् पुंसी-अधिके शुक्त इति मनुबचने पुंपदं बहुज्ञपरं तदा पुंसतेर्वेति तदुक्त्यैव पसविधान याः कर्तुभूतं यन्मिथुनं कन्यापुत्रात्नकं ताहकापत्यपरं व्याख्येयम् । पजननशकि-नत्कन्यापुत्र रूपार्थकरवं पुंचान्दस्याऽऽस्थेयामिति तात्पर्यम् । अत एकेति । पुंचन न्दस्य कन्यापुत्र साचारणार्थवाचकत्वादेव । पित्र्येति । पित्र्यस्य पितृधनस्य दा-

अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः । मिथुनानां विसर्गादी मनुः स्वायंभुवोऽन्नवीत् ॥

इत्यत्र पुत्रपदं मिथनपरं दर्शितवान् । न चात्र मिथनपदं पुत्रस्नुषा-परमिति वाच्यत्र । अङ्गादङ्गारसंभवसीत्यस्यासंगतेः । न दाहितर इ-रयेके । पुमान्दायादोऽदायादा स्त्रीति विज्ञायते व्हर्येकीयमते दुहितृनि-राकरणासंगतेश्व । यच्च नापुत्रास्य लोकोऽस्तीत्यादौ पुत्रपदं तद्प्यु-भयपरमेव । भातृपुत्रीस्वसृदुहितृम्याम् (पा० सू० १ । २ । ६८ ) इति पाणिनिना पुत्रदुहितृपदयारेकशेषस्मरणात् । एतेन-

यादा दायभागग्रहीतारो निथुनाः कन्यापुनरूपा भवन्ति, न त्वेकः पुत्र पवेति यास्कोकं संगच्छते । पितूधनप्राहित्वं कन्यापुत्रायोः समामिति पदर्शयितुमिपप्र-न्थमनतारयति-अङ्गादिति। पितृधनमाहित्वे यद्श्वन्द्दयाद्यधिजातत्वं तत्पुनवत्क-न्याया अपि समानम् । अविशेषेणोति । मिथुनानां कन्यापुत्रात्मकानां पुत्राणां तुल्यत्वेन दायो भवतित्यर्थः । अत्र मिथुनानां पुत्राणामित्यन्वयात्पुत्रपदस्य क-न्यापुत्ररूपिथुनपरत्वं दर्शितं यास्काचार्येणेति शेषः। मिथुनपदार्थविषये शङ्करः ते-न चात्रेति । स्नीवुंसौ मिथुनिस्यमरकोशात्सामान्यतः स्नीपुरुषोभयसमुदाय-स्य मिश्रुनशब्दवाच्यत्वावगमात्पक्ठनस्थले मिश्रुनपदेन पुत्रस्नुषोभयसमुदायस्य महणं किं न स्यादिति शङ्कितुराशयः। उत्तरयति—अमंगतेरिति । यदङ्ग-जातत्वं पुत्रस्य तद्क्ष्णातत्वस्य स्नुषायामभावान्निथुनघटकपुत्रसाहित्येन समा-नाङ्गजातायाः कन्याया एवोपस्थितिरित्यर्थः । किंच 'दुहितरे। दायादा न भव-नित १ इत्येक आचार्या मन्यन्ते । यतः पुनान् पुत्र एव दायादः, स्त्री न दायादा इति विज्ञानात् । श्रुत्यादिम्य इति शेषः । इति केचिदाचार्या दुहितूणां दाया-द्रस्वं पितृधनग्रहणाविकारित्वं निषेचन्ति । यदि तु मिथुनपदेन पुत्रस्नुषोमयरूपं श्लीपुरुषयुग्वं गृहीत्वा तस्यैव दायादत्वमववार्यते ' विश्वताः वित्यदायादाः ? इति यास्कोको, तर्हि दुहितॄणां दायादत्वस्य पसकिरेव नास्तीति ' न दुहितरः ? इति केचिन्मतेन दुहितूणां दायादत्वपतिषे बोक्तिरसंगता स्याजिषेवस्य पाप्तिपूर्वे-कत्वानियमात् । इतोऽपि कारणानिश्यनघटकपुत्रसाहित्येन गृह्मपाणायाः स्वियाः समानाङ्गानात्वात्कन्याया एव महगमनिच्छनाऽनि त्वया कर्नेव्यं भवतिति मावः । अपुत्रस्य पुत्रकतलोकपाप्तिनीस्तीत्वधिकायां ' नापुत्रस्य लोको-ऽस्ति । इति श्रुताविष यत्पुत्रपदं तदिष पुत्रदृष्टित्रुभयपरं मन्तव्यम् । ' आतु-

## ' अपुत्रेणैव कर्तंष्यः पुत्राप्रतिनिधिः सदा '। इत्यादावपि पुत्रपदं व्याख्यातम् । तत्साधनं च पुत्रिकाकरणलिङ्गः-

पुत्री स्वसृद्धितृभ्याम् ' ( पा० सू० १ । २ । ६८ ) इति सूत्रेण पाणिनिमुनिना पुत्रदुहितृशब्दयोरंकशेषविधानात् । तथा च पुत्रश्च दुहिता च पुत्री,
आविद्यमानी पुत्री कृषिंसी यस्येति, अपुत्रस्यत्यस्य विद्याह इत्यर्थः । एवमपुत्रेणैव
कर्तव्यः पुत्रप्रविनिधिः सदा, इत्यत्रापि पुत्रपदं व्याख्येयम् । दुहितृशब्देन छतेकशेषस्य पुत्रशब्दस्य नजा सह ' नजोऽस्त्यर्थानाम् ' इति बहुवीहिः समासः
कर्तव्य इत्यर्थः । तेनीरसपुत्राभावे पुत्रपितिनिधिवदीरसपुत्र्यमावे पुत्रीपतिनिधिः
सिद्यति ।

ननु दुहितृशब्देन पुनाशब्दस्यैकशेषविधानेऽपि नथैन सर्वत्रैकशेषः कर्तव्य इति नियमाभावाद्विक्रपैक तेषस्य सक्तपैक रोषापेक्षया विलम्बोपस्थितिकत्वेन बहि-रङ्गतयाऽसिद्धत्वात्तादशैकशेषस्य विना प्रमाणं झाह्यत्वायोगाच कथमत्र दुहितू-शन्देन छतैकशेषस्य पुत्रपद्स्य नजा समास उच्यत इत्यत आह—तत्साधनं चेति । 'पुत्र गतिनिधिः सदा ' इति विधेयस पर्यकपुत्र शब्दस्य दुहितू शब्देन क्रतेकशेषस्य महणमित्यर्थस्य साधनं चेत्यर्थः। पुत्रिकाकरणालिङ्गामिति। सनत्कुमारोक्तमविष्यत्काछिकपुत्रिकाकरणस्य यः सुमन्त्रकतुंको दशरथमुद्दिश्यानुबान द्रतदेव छिङ्गम् । अङ्गराजेन छोपपादेन दशारथश्त्रायाः शान्तारूपकन्याया यत्पुत्रिकाकरणाविधिना पुत्रार्थत्वं संपादितं तदेव निरुक्तपकारकैकशेषे प्रमाणिन-त्यर्थः । अन्यथा ' अपुत्रेणैव ' इत्युद्देश्यविद्याषणपुत्राद्यावपुस्तवाविवक्षायामपि विवेयसमर्थकपुत्र शब्दगतलिङ्गास्य पुंस्त्वस्य पशुना यजेतेत्यत्र विधेयपशुगतालिङ्गा-स्येव विवक्षाया अवश्यकत्वेनौरसपुत्र्यभावसहक्रतौरसपुत्राभाववता द्राकपुत्रः परिम्रहीतन्यः-पुमानेव पुत्रमतिनिधिः कर्तन्य इति 'अपुत्रेणव कर्तन्यः ' इत्य-विवचनार्थात् ' य एतेऽभिहिताः पुत्राः ' ( म० स्मृ० ९ । १८५ ) इति श्लोकव्याख्यानावसरे कुल्लूकभट्टेन मन्वर्धमुक्तावल्यां सत्यौरसे पुत्रे पुत्रिकायां च सत्यां क्षेत्राजादयोऽन्यवीजजाः पुत्रा न कर्तंव्याः ' इत्युक्तत्वाच्वीरसपुत्रीसखे दत्तकादिग्रहणं न स्यात् । न स्याच दत्तायाः शान्तायाः कन्याया दुहित्पतिनिः धिरवं तस्याधीरसपुत्रीवरपुत्रिकाकरणं च संगतम् । तदेति छिङ्गः पुरस्तात् ' तथाऽ-पुत्र इत्युपकम्य पुत्रार्थे दीयतानित्युपसंहारादित्यादिना मूछे तब्दारूपायां पञ्जर्यी (२३२) पृष्ठे पतिपादिषण्यते । उद्देश्यसमर्पके विधेयसमर्पके च दुहित्रान्त्रेन

कतेक शेषस्य पुत्रशब्दस्य ग्रहणे तू देश्यविशेषणे अपि दे पुत्रो दुहिता च । वि-धेमे अपि दे पुत्रो दुहिता चेति । तत्र यथासंख्यमन्वये नेरसपुत्राभाववता पुत्रप-विनिधिः कर्वव्यः, अथ चौरसदुहित्र भाववता दुहित् गतिनिधिः कर्वव्यः, इत्यित्रद-चनार्थस्य संपन्नत्वाद्य धौरसपुत्राभावे दत्तकक्षेत्रजादिः पुत्रापितिनिधिस्त गैरसद्दि-षमामे दत्तकक्षेत्रजादिका पुत्री दुहित् पंतिनिधिर्भवति ।

यद्यपि 'भ्रातृपुत्रीः । इति इंदापवाद किशेषे क्रते क्रमो न पतीयते, तथा च यथासंख्यान्वयासंमवस्तथाऽपि पुत्राथ दुहिता च पुत्रावित्येकशेषवृत्तेविषदः-बाक्ये कपपतीतेः सत्त्वाचिर्वाधो यथासंख्यान्वयः, पुत्रस्याखिलपितृकार्यकर्णे समर्थरवेन बहूपकारित्वादम्यहितत्वेन दुहित्रपेक्षया पूर्व प्रयोगश्चेति ज्ञेयम्। अत एव 'पत्नी दुाहितरश्चेव पितरी० ' (या० स्मृ० २ । १३५) इत्यपुराधनम-हणाधिकारिकपबोधक शक्ये पिनरावित्यत्र 'विजा माना ' (पा० सू० १ । म् । ७०) इति द्दापनाद एक शेषे छते यद्यपि मानापित्री धनदाहणे कानी न वैतीयते तथाअपि माता च पिता च पितराविति तद्विग्रहवाकने मातुशढर्स्य पूर्व भवणादेकशेषामावपक्षे मातापितरावित्यत्र मातुः पूर्वनिपाताःमातुर्गर्भधारण-बीयजादिनाध्रयन्तोपकारित्वान्, ' सहस्रं तु पितुर्वाता गौरवेजातिरिचयते ' इत्या-दिरमरणाच मातुरम्यहितत्वेन दीहित्रामावे पथर्गं मातुर्धनप्रहणाचिकारस्तद्भावे षितुरिति निताक्षरायामुकं संगच्छते । अनुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रि-काम् । यद्परर्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ ( म० स्मृ० ९ । १२७) अविद्यमानपुत्रो यदस्याम ११ यं जायेत तन्यम श्राद्धाद्योध्वदे हिककरं स्यादिति क-न्याद।नकाले जामात्रा सह नियमबन्धरूपेण विधानेन दुहितरं पुतिकां कुर्यात्। पुत्र इस प्रतिक्रतिः पुत्रिका । 'इने प्रतिक्रती । (पा० सू० ५ । ३ । ३६) इतीवार्थे कन्पत्ययः । पुत्रानुकारिणी वामिति तद्रथः । इति पुत्रिकाक्ररण-स्वरूपमुक्तवा-अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽय पुत्रिकाः । विवृद्धवर्ध स्ववं-शस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ ( प० स्मृ० ९ । १२८ ) इत्युक्तशन्त-नुः । अभ दक्षप्रवापतिकतृंकपुत्रिकाकरणात्मकपरक्रतिरूपेगार्थवादेनान्योऽप्येवं कुर्वादिति पुलिकाकरणविधानमुन्नियते । तच्च बह्वीनायपि भवति । 'चकेंड-थ पुत्रिकाः ' इति बहुवचनाछिङ्गात् । ददी स दश धर्माय ( म । स्मृ ९ । १२९ ) इत्यमिमस्रोके दशादिसंख्यायाः स्पष्टमुकेस । मजार-तिसीय मजोत्पादनविधिक्षः । दक्षधतुरः । दक्षे तु चतुरपेशलपटवः, इति भि-

काण्डीस्मरणात् । पद्द्वेषेन मिलित्वा पजोत्यादनकर्षाणे कृशल इत्यर्थः। इदं च हेतुगर्भ विशेषणम् । तदेतदुक्तं विवृद्धचर्य स्ववं गस्येति । ततश्य पुत्राधारमकप-जालामार्थं स्वदुहितूणां पुनिकाकरणं व्यथादिति गम्यते । अनेनैतदुकं भवति-यथीरसः पुत्रः श्राद्धादिकरणेन परलोकसाधननया च पितरमुपकरोति तथा दु-हिताअप भाषादिकरणेन दौहिनाद्वारा परलोकसाधनतयां च पितरमुपकरोत्येवेति मुरुषपुत्रसाद्दश्यादीरसपुत्रकलोति । युज्यते चैतत् । अङ्गादङ्गात्संभवसि० । स्व-क्षेत्रे संस्क्ठतायां त्विति श्रुतिस्पृत्यनुसारात्स्ववात्रसंस्क्रतायां धर्पपत्न्यां स्वस्पाण्ज-न्यत्वे साति पुंस्तववस्वमीरसपुत्रत्विति लक्षणं लभ्यते । तच्च सर्वे केनाचिदंशेन हीनं दुष्टिवरि समन्वेतीति तत्र पुत्रसादृश्यस्य मुख्यस्त्रात् । दत्तकपुत्रे तु न तत्सर्वे स्वतः सिद्धं किंत्यारोपितमेवेति न तत्र मुरूषं पुत्रसादृश्यापिति भावः । अत एव ' तत्समः पुनिकासुतः १ ( या० स्मृ० २ । १३८ ) इत्यनावधारणापूर्वपदकक-र्मभारयाभ्यणेन पुत्रिकेन पुत्रः पुत्रिकापुत्र इति व्याख्याय साऽपि पुत्रिकाउप्यो-रसतुरुवैव । पुंरत्वातिरिक्तसवैरिसलक्षणयुक्तवादित्युक्तपपरार्केग संपच्छो । संग-च्छते चेवार्थे कन्परययोक्तिः। पुत्रः स्वत एव पितुः परलेकिसाधनं भवति । दुहिता तु स्वपुत्रद्वारा वितुः परलोकसाधनं भवति न पुत्रवत्साक्षात् । इद्येव पुत्रानुकारि-त्विविश्धंककन्पत्ययेन स्कोरिविषिति पुत्रिकािषत्यस्य पुत्रानुकारिणीिषत्यर्थः सा-धुरुक इति मावः । मुरूषपुत्रसादश्यपदर्शनयिवोकं मूले ' अङ्गादङ्गारसंववति पुत्रबदुदुहिता नृणाम् १ इति । इदमेव पुत्रिकाकरमित्युच्यते शास्त्रे ।

ननु दुहितर्येतन्मातापितृ जन्यत्वसस्वेऽपि पुंस्तं नास्ति, द्तकपुत्रे तु पुंस्वसंस्वेऽप्येतन्मातापितृ जन्यत्वं नास्ति । तथा चोभयोरक किविशेषणामावेत्र साम्पाद्दुहितरि मुख्यमीरसपुत्रसादृश्यं, दत्तकपुत्रे तु तद्गीणाभिति विशेषः क्यं तिम्बत्ते
हित चेदुच्यते । 'पुमान् पुंसोऽभिके वीर्षे स्त्री भवत्यभिके स्नियाः ' ( म • स्म •
३ । ४९ ) हिति मृत्कर्यन्मातापितृ जन्यत्वं भवति परमासस्या तन्मातापितृ वीयाधिक्यप्रयुक्ते स्वीत्वपुंस्त्वे भवतः । मातृ वीर्याप्त्रयसहरू तिवृ वीर्याययवाप्त्रये
साति पुंस्तं, पितृ वीर्याप्त्रयसहरू तमातृ वीर्याययवाप्त्रये सित स्वितः व भवतित्यर्थः । 'श्रुकशोष्ति संभवः पुत्रो मातापितृ निमित्तकः ' हित विविष्ठोकः । तथा
च दुद्धिति मातापितृ मयीयावयवः नां सस्वेऽपि मात्रवयवोपत्रयात्स्वित्यम् । औरसपुत्रे च मात्रवयवसस्वेऽपि पित्रवयवोपत्रयात्पुंस्त्वम् । दत्तकपुत्रे तु प्रतिमहीतृपातापित्रवयवानां स्रेशकोऽपि संगन्य एव नास्ति, तत्र कृतस्तरां पित्रवयवोपत्रयम्

युक्तं पुंस्त्वमि । तस्माद्दत्तकपुत्रे जन्यपुंस्त्वादिकं सर्वमारोप्यत इति न तत्र मुरूपं पुत्र नादृश्यम् । दुहितरि तु केवलपुंस्त्वादिरिक्तं मातापित्रावयवजन्यत्वादिकं सर्वम-स्वीति तस्या एव मुरूपमीरसपुत्रासादृश्यम् ।

एवंपकारेण दत्तकपुत्र्या अपि पुत्रिकाकरणं भवतीति सुमन्तरकर्तृकसनत्कुवारी-कमिबद्यानुवाद्रक्तपाछिङ्गात्मदर्शियद्यते । किंच ' अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुरिकाम् १ ( म० स्मू० ९ । १२७ ) इति वचनार्थपर्या होचनेनापि तिसध्यति । तथा हि-अपुरर इत्यत्रत्यपुररशब्देन ' अपुररेणैव ' इत्यत्रेव दुहि-तुमहणमनाशङ्क्यमेव । तथा साति दुहित्रमाववान् योऽपुत्रस्तेनेत्यर्थात् 'सुतां कुर्वीत पुरिरकाम् ' इति विधानानुपपत्तेः । एवं चास्य विधानस्य पुरशसापे क्षत्वं सिष्यति । पुतरवदं च गौणमुख्योभयपुतरवरम् । एतद्वाक्यघटकपुतरवदार्थं-बेधकाले गौणपुररपसिद्धिसत्त्वात् । एवं सुतापदमपीति बोध्नम् । अपुररेजैवेरपेत-खटकपुत्रपदार्थबोधकाले तु गौणपुत्रामसिखेर्मुरूपौरसपरमेव ततर पुत्रपदमिति माक् ( ९ पृष्ठे ) मतिपादितं तत्तरैव दष्टव्यम् । पुत्रिकाकरणं नाप दुहितुः पुरस्कार्य-कारित्वसंपादनम् । 'दत्तकपुत्नाः पुत्रिकाकरणं च दत्तकपुत्रीसिद्धिसत्त्र एव संभवति नान्यथा । यदि च ' पुत्रपतिनिधिः १ इत्यत्र विघेयविशेषणस्य पुंस्त्वस्य विवक्षणेन दत्तकपुत्री सर्वथा नास्ति, ताही लिङ्गात्सिष्यद्दतकपुत्र्याः पुत्रिकाकर-जमनुषपनं स्पादिति तदन्यथानुषपस्या विधेयविशेषणस्यापि पुंस्त्वस्याविवक्षणेन दुहितृशब्देन छतेकशेषस्य पुत्रशब्दस्य महणेन वौरसपुत्रयमावे पुत्रीपतिनिधिः कर्तव्य इति विधीयते । तेन दत्तकपुत्रपरिग्रहवद्दकपुत्रपा आपि परिग्रहः, औरस-पुत्रयाः पुत्रिकाकरणवद्दत्तकपुत्रयाः पुत्रिकाकरणं च सिष्यति । एवं च पुत्रिकाक-रणहर्भ यक्षिक्षं तदेव दुहितृशब्देन छते कशेषस्य पुत्रशब्दस्य महण्यित्यर्धज्ञापन-इश्रा दत्तकपुत्रीपरिमहे साघकं भवतीति भावः ।

इत्मनाऽऽकृतम् । पुररीपरिमहस्य पुनपरिमहस्य च पृथक् पृथिविवाने सस्वीरसप्रशीसहस्रतीरसपुरराभावस्य छ पुररीपरिमहो न पर्वतते । तत्पवृत्तिनिभित्तस्वीरसपुन्यभावस्यां सत्त्वात् । किंत्वेक एव पुनपरिमहः । तत्पवृत्तिनिभित्तस्यौरसपुरराभावस्य सत्त्वात् । औरसपुनीसत्त्वासत्त्वयोरप गेजकत्वात् । तेनीरसपुनीसत्वेष्ठि दत्तकपरिमहः सिष्यति । तत्र पुतिरकाकरणदत्तकपरिमहिविध्योर्युगपरमात्री
कियाकीपादिपरिहारस्वपात्राविशेषण वचनद्वयपामाण्यात्पुनिकाकरणं पुनमहणं
वा यदेष्ठं विवेषम् । तेन कृदावितादशस्य छ पुनिकाकरणने पुनमहणनेव वा

मत्रे वश्यते । अत एवोक्तं 'तत्समः पुत्रिकास्तः ' इति, अङ्गादङ्गा-

स्पादित्यन्यत् । अत एव प्रजोत्पादनकुशालेन प्रजापितना स्ववंशवृद्धयर्थं पुतिकाकरणमेव छतं न पुत्रप्रहणम् । 'अनेन तु विधानेन पुरा चकेऽथ पुतिकाः '
(म० स्मृ० ९ । १२८ ) इत्यत्र द्रष्टव्यम् । पुत्रप्रहणं त्वीद्दशस्थंले लोके पसिद्धमेव । औरसपुत्र्यभावसहस्रतौरसपुत्राभावस्थले तु औरसपुत्र्यभावमौरसपुत्राभावं च स्वस्वप्रवृत्तिनिमित्तं वीक्ष्य पुत्रीपरिग्रहपुत्रपरिग्रहयोरुभयोः प्रसक्तौ वचनद्द्यपामाण्यारस्वेच्छया तत्र पुत्रप्रहणं पुत्रीग्रहणं वा कर्तव्यम् । तेन कदाचितादृशस्थले पुत्रीग्रहणमेव पुत्रग्रहणमेव वा स्यात् । पुत्रीग्रहणपक्षे पुत्रिकाकरणविधिना पुत्रकार्यनिर्वाहः । अत एवानपत्येन।ङ्गराजेन पुत्रीग्रहणमेव छतं न पुत्रग्रहणम् । तदेतद्गे पद्शियष्यते । पुत्रग्रहणं त्वीदृशस्थले लोके प्रसिद्धनेव ।

नन्ववं चेदौरसपुत्रीसच्वेऽपि यथोरसपुत्रामावे दत्तकग्रहणं भवति तद्दौरसपुतरसद्भावेऽप्यौरसपुत्र्यमावे दत्तकपुत्रीपरिग्रहः स्यादिति चेत् । स्यादेव । इष्टमेवेतत्संगृहीतम् तथा हि—औरसपुत्र्यमावसहस्रतीरसपुत्रसद्भावस्थ । प्रृतिनिमित्तामावातपुत्रपरिग्रहामवृत्ताविप पुत्रीपरिग्रहमवृत्ती बाधकामावः । औरसपुत्र्यमावस्य
तत्मवृत्तिनिमित्तस्य सत्त्वात् । तथा चौरसपुत्रसत्त्वेऽप्यौरसपुत्र्यमावे दशकपुत्रीमहणं सिध्यति ।

ननु दिविधीरसपुररामावस्थले पुरिरकाकरणपुररिग्रहणाभ्यां सह युगपदत्तक परिग्रहविधेः पवृत्ती वचनद्वयमामाण्यादरत्वन्यतराश्रयणम् । किंत्वीरससन्वे तेनेव
सर्वनिवाहे दत्तकपुत्रीग्रहणे किं प्रयोजनामिति चेत् । उच्यते—औरसक्रतोपकारेण
पितुः पुररक्रतलोकिसिद्धाविप दौहित्रजलोकिसिद्धिनं स्यात् । सा तृ दौहित्रत्वेन
रूपेण दौहित्रक्रतोपकार एवं सिध्यति नान्यथा । तथा चौरसपुत्रयमाव ग्रहक्रतीरसपुत्रसद्भावस्थले दत्तकपुरिपिरिग्रहे कते तत्र पुरिरकाकरणाविधिनं पवतंते ।
मुख्यीरसपुत्रसद्भावेन तत्र गौणपुत्रकरणनिवेधात् । ततश्चाष्टकाश्राद्धादिना मातामहस्य दौहित्रजलोकलामः संगद्यते । अत एत कन्यादानकज्ञाव्यर्थनीरसपुत्रबताऽपि कियमाणं दत्तकपुररीग्रहणं करचिद्दश्यमानं संगच्छते । सर्वतो मुख्ये
क्रिके लब्बे लोकेस्तथा न कियत इत्यन्यदेतत् । निह भागीरथीस्नाने लब्बे क्रब्लास्नानं न कर्वव्यमिति दण्डकोऽस्ति । भागीरथीस्नानेन गङ्गास्नानजक्रस्त्वामेऽपि कृष्णास्नानजं फलं न सिध्येत् । तथा कृष्णास्नानेन कृष्णास्नानजन्यक-

रसंभवति पुरस्वद्दुहिता नृणाम्, इति च । यदि चादृष्टवैकल्येन क-ग्यानुत्पाद्स्तदा छण्णप्रतिपच्छाद्धादिना तरसंपादनं कार्यं, छण्णचतु-

खरुषिऽपि गङ्गास्नानजं फर्लं न सिध्येत् । तत्तरस्नानजन्ययोः करुपोर्भेदादिति
मानः । एतेन, एका श्राविका बाला भविष्यति गरीयसी । तेन दीहिररजाँ छोकान्माप्नुयाभिति मे मितः ॥ श्रावादिका श्रावाधिका श्रावं पुररा एका नाधिका
बालेत्यर्थः । तयोर्मध्य एकाकिन्यि बालैव गरीयसी । यतस्त्रया बाल्या साधनभूतया दीहिररजाँ छोकानहं पाप्नुयामिति मे मितिरित्येवं महाभारते गान्वायुंकत्या
च स्पष्टमेव श्रायते यदीरसपुररश्वसन्त्रेशि न तेन दीहिररजलोकः सिध्यिति ।
किंतु बालैव तत्माप्तिकरी भवति । अन एव सा गरीयसी । एवं चौरसदुहित्सन्ते दीहित्रक्रतोपकारेण दीहिररजलोकसिद्धावि पुरर्पयुक्तलोकसिद्धिनं स्यात् ।
अत औरसदुहित्सन्तेश्विति पुरर्पयुक्तलोकसिद्धावि पुर्रिश्वकोकसिद्धिनं स्यात् ।
अत औरसपुररसद्भावेश्विति पुरर्पयुक्तलोकसिद्धावि दीहिररजलोको न स्यात् ।
अत औरसपुररसद्भावेश्विति पितुः पुरर्पयुक्तलोकसिद्धावि दीहिररजलोको न स्यात् ।
अत औरसपुररसद्भावेश्विति चोदाहरणस्थले पुर्रिकाकरणपक्षे पुररक्रतलोकिः।
द्वाविप दीहिररजलोकसिद्धिनं स्यात् । दत्तकपरिग्रहपक्षे तु पयोजनाभावात्पुरिरकाकरणस्यामवृत्त्या दीहिररजलोकस्यापि सिद्धिरिति । एतरसर्वमनुसंवायोच्यते –
अत एवोक्तं तरसम हत्यादि साङ्गुष्ठमुभयकाम हत्यन्तम् ।

अत एवेति । दुहितयौरसपुररसादृश्यसस्वादेवेत्यर्थः । पुत्रिकास्तत इति । पुत्रिकेव सुतः पुत्रिकासुत इत्यवध रणागर्भः कर्भवारयः । पुत्रिकास्त्रयः सुत और - सेन समस्तुल्य इति तद्र्यः । दोहित्रद्वारा परलोकताधननया पिरलपकारकत्वादी - रसपुत्रसद्दशी पुत्रिकेति यावत् । अङ्गादङ्गादिति । यथौरसपुररोऽङ्गादङ्गात्य- त्येकावयवाष्ट्रनायते । अङ्गादङ्गात्संभवित्त इद्याद्धिजायसे । आत्मा व पुत्रना- माऽसि स जीव शरदः शतम् ॥ इति श्रुतेः। तद्दृन्णानङ्गादङ्गाददुहितोत्यद्यते । अनेन दुहित्र्यङ्गादङ्गाण्जायमानत्वरूषं पुत्रसाद्दश्यं पद्धित्वम् ।

ननु भाविपुत्रदारा दुहितः परलोकसाधनतासंपादनात्मकं पुत्रिकाकरणमीरसदुहितुरेवोचितं तस्यास्तत्र मुख्यत्वात् । अनो मुख्यदुहितुरुत्पादनीपायपाइ——यदिचेति कार्यमारं पत्यदृष्टस्य पयोजकत्वात्कन्योत्पित्तपयोजकादृष्टाभावेन यदि
कम्योत्पत्तिनं जायेत तार्हे कृष्णमतिपदि श्राखानुष्ठानेन तादृशमदृष्टं संपादनीयम् । भाविपदि करां कन्यां दितीयायां सर्वकामः १ इति स्मृतेः । पक्रणानु-

थीं श्राद्धादिना पुत्रादृष्टस्येव । यजु गमनकरणिकायामेव भावनायाम् ' एवं गच्छन् पुत्रं जनयेत् ' इति पुत्रस्येव भाव्यत्वं प्रतीयते तत्प्रजा-पदोपात्तयोः स्त्रीपुंसयोर्मध्ये पुत्रस्य तद्वाक्यविहितगुणफलतयाऽवयु-

रोधात्क्रच्णमितपादि भादकरणेन वरां कन्यां छमते । ताहराकन्योत्पत्तिपयोजकमहर्षं छमते, तर्द्वारा च ताहशी कन्योत्ययत इति व्याख्येयम् । अकारिशकायाः
कार्योत्पत्तेरसंमवादिति तर्यः । एवमेव 'दिनियायां सर्वकामः ' इत्यरपापि
वोष्यम् । अतर दृष्टान्तमाह—क्ठब्णचनुर्थीत्यादि । यथा क्ठब्णचनुर्थ्यां भाद्यानुष्ठानेन पुत्रोत्पत्तिपयोजकमदृष्टं संपायते । 'ब्रह्मवर्यास्वनं चतुर्ये ' इति वचनात् ।
कृष्टापक्षे चतुर्थे दिवसे चतुर्थां तिथावित्यर्थः । ब्रह्मवर्यस्विनं चतुर्ये ' इति वचनात् ।
अत्राप्यकाराणिकायाः कार्योत्पत्तेरसंभवाद्ब्रह्मवर्यस्विपृत्रोत्पत्तिपयोजकमदृष्टं छमत
इति ब्याख्येयम् । तद्वत्कन्योतात्तिपयोजकमदृष्टं संपादनीयमित्यर्थः । अनेनेतदुक्तं भवति—परछोकादिसाधनतयौरसपुत्रो मुख्यतया पितृरुपकारकः । अतो
मुख्यसंपादने पथमतो यत्न आस्थेयः । स च यत्नः क्ठब्णचतुर्थीभाद्यादिनेत्यादिः मद्यितः । तावताशि तद्छामे पुत्रपतिनिधिः । ओरसपुत्रवदौरसदृष्टिताशि
मुख्यस्वेन दोहित्रजछोकसाधनतया पितृरुपकारिणी । अतस्तरसंपादने पथमतो
यत्नः कृष्णमितिपच्छाद्धादिरुकः । तावताशि तस्या अछामे ' मुख्यामावे पतिनिधिः ' इति न्यायेन पुत्रपतिनिधिवदुदृहितृपतिनिधिः संपामोतीति ।

गङ्कते—यत्ति । क्रात्वयात्पणां विन्दन्त इत्यर्थवादोन्नीते 'क्रतौ भार्या मुषेयात् ' इत्यत्र क्रतुगमनेन भावयेदिति गमनकराणिकायां भावनायां 'एवं गच्छन् पुत्रं छक्षण्यं जनयेत् १ ( या० स्मृ० १ । ८० ) इति पुत्रस्येव भा- व्यत्वेनान्वयः प्रतीयते, इति यत्तदात्रिसत्रन्यायेन सिखं यत्क्षीपुंसरूपं प्रजाशब्द- वाच्यं भाव्यं फर्छं तदेकदेशस्य पुत्रस्यावयुत्य पृथक्छत्यानुवादः । अनुवादोऽपि च 'षोडशानुंनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत् १ ( या० स्मृ० १ । ७६ ) इत्यादिवाक्येन विहिताः प्रथमदिनचतुष्टयराहिततुंकाछादिचतुरादिसमरात्रिमचामूछा-दिवर्जनक्षामत्वेन्दुपाशस्त्यादिमेशुनानुकूछा ये गुणास्तेषां गुणानां फर्छ पदशीय-तुम् । छत इति शेषः । 'एवं गच्छन् ' इत्युपकम्य पुत्रं जनयेदित्युकेस्तथैव प्रतिविद्युत्वित्तिस्वत्वात् । एवामिति । प्रतिविद्युवर्जनपुरःसरं विहिततुंकाछाद्युपान्वजन् दानेन प्रकारेण स्त्रयं गच्छिनिति तदर्थः । तथा च विहितकाछाद्युपादानपुत्रजन् दानेन प्रकारेण स्त्रयं गच्छिनिति तदर्थः । तथा च विहितकाछाद्युपादानपुत्रजन

रयानुवादः पुत्रार्थिप्रवृत्त्यर्थः । गुणाश्च युग्मनिशाशुक्राधिक्यस्वीक्षामतेन्दुसीकश्यपुंसवनापूर्वादयो योगिमन्वादिभिरेव-एवमित्यादिना स्पष्टीक्ठताः । आश्वलायनेनापि पाणित्रहणे पुत्रपुत्रयोर्गुणफलत्वं प्रकटितम् । गुम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तमित्यङ्गुष्ठमेव गृहणीयात्, यदि
कामयेत पुमांस एव मे पुत्रा जायेरजित्यङ्गुलीरेव स्वीकामो रोमान्ते
हस्तं साङ्गुष्ठमुभयकाम इति । एतेन स्त्रियोऽयुग्मासु राजिष्वित्यपि
व्याख्यातम् । तस्मात्पुत्रस्येव श्राद्धादिकर्तृत्वेन परलोकसाधनतया

ननयोर्हेतुहेतुमद्भावात्तादशगुणानां फलं पुत्रजनननमिति पुत्रार्थिना तादशे विजिष्टे काले स्वियं गन्तुं पवर्तितव्यमिति भावः। तद्दाक्यविहिता गुणाः के ? इत्यत आह-गुणाश्चेति । युग्मनिशेति । युग्मासु संविशेदिति वचनात् । शुक्राधि-क्योति । पुनान् पुंसोऽधिके शुक्रे । प० स्मृ० ३ । ४९ ] इति मनू-केः। स्त्रीक्षामतेति। स्त्रियं क्षामामिति तत्रोकेः। स्त्री भवत्यविके स्त्रियाः [ म० स्मृ० ३ । ४९ ] इति स्तीशुकाधिक्ये कन्योत्पत्त्युक्तेः पुत्राधिनाऽव-श्यं स्त्रीक्षामताऽपोक्षितव्या । सा च रजस्वलात्वेनैव तस्मिन् काले भवति । अय चेन भवति तदाऽस्निग्धमाजनादिना सा संपाद्येति भावः । इन्दुसौकथ्यमिति । चन्द्रशाखिरित्यर्थः । सुस्थ इन्दाविति वचनात् । पुतरपसवसाधनं पुंसवनारूयं कर्म । पुररोत्पत्तिमयोजकपद्दष्टं पुण्यविश्वषश्चीत । एते च गुणाः पुत्रोत्पच्यनुकू-छाः । पुरराधिनैतेऽश्यमपेक्षितव्याः । अर्थात् कन्याधिनैतद्वैपरीत्येनायुग्मराहिरस्ती-पुष्टस्वादयोऽरेशितव्या इति फलति । मचामूलादिपथमराहिरचतुष्टयादिवर्जनं तु पितवन्धनिवृत्तिद्वारा रागपाप्तमैथुनानुमोदकामिति बोध्यम् । त एते गुणा मनुथाज्ञ-वल्क्यादिभिः, एवं गच्छिनित्येवंशब्देन पद्शिताः । एवपाश्वलायनेनापि पुत्रपु-ज्यो गुणफले इति पाणिमहणपकारेण स्पष्टमुकम् । तदेव दर्शवति-गुम्णामी-ति । अस्यायमर्थः संक्षेपतः --- पदि वरो भे पुत्रा एव जायेरानिती च्छेत्ताई ' गुभ्जामि ते ' इति मन्त्रेण पाणिम्रहणसमये स्त्रिया अङ्गुलीवर्जमङ्गुष्ठभेव गृहषीयात्। यदि च कन्यका इच्छेत्तदा केवलमङ्गुष्ठवर्जमङ्गुर्लारेव गृहणी-यात्। अथ त्भयं पुत्रान् कन्पकाश्चेच्छेतदाऽगुरपङ्गुष्ठसाहेतं हस्तं गृहणीया-दिति । केवलाङ्गुष्ठमहणफलं पुत्रोत्पत्तिः । केवलाङ्गुलिमहणफलं कव्योत्पत्तिः । उभयप्रहणस्पोर्भं फलिनि पुत्रपुत्रवेरिक्कुष्ठमहणादिगुणफलत्वमुकिनिरपर्यः । एतेनेति । ' युग्पासु पुत्रा जायन्ते ' ( म० स्मृ० ३ । ४८ ) इत्युक्तपुत्रजनः

पुत्र्या अपि दानश्राद्धादिविधिसाधनत्वेन सिद्धे मुख्यत्वे तदपचारे प्रतिनिधिर्युक्त एव। 'दुहिता दुरहिता दूरे हिता दोग्धा बा 'इति निरुक्त्या दुहितुदौहित्रद्वाराऽपि पित्रुपकारकत्वं दर्शयति यास्कः । मनुरापि—

पौत्रदौहित्रयोलोंके विशेषो नोपपद्यते। दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रेनं संतारयति पौत्रवत्॥ इति। महाभारते गान्धार्युक्तिश्च-

एका शताधिका बाला भविष्यति गरीयसी। तेन दौहित्रजाङ्कोकान् प्राप्नुयामिति मे मितिः। अन्यत्रापि-

दुाहितर एव मातापित्रोः किमौरसाः पुरराः।

नस्य युग्नरात्र्यादिगुगफलत्ववर्णनेन 'स्त्रियोऽयुग्नासु रात्रिषु १ ( म० स्मृ० ३ । ४८) इत्युक्तकन्याजननमपि व्याख्यातपायं भवति । पुररजननवत्कन्याजनन-स्भाष्ययुग्मराज्यादिगुणफलत्वं व्याख्येयामिति यावत् । एवं च यथौरसपुत्रस्य पितुः श्राद्धादौ मुख्यत्वं तद्दत्कन्याया अपि दानश्राद्धादिवि धसाधनत्वेन मुख्य-त्वम् । एवं स्थिते च मुख्यत्वे यदि कन्याया अभावः स्यात्तदा मुख्याभावे प-विनिधिरिति न्यायेन युज्यत एव दत्तकपुररीग्रहणम् । दुहितेति । दुहितेत्यस्य व्याख्यानं दुरहितेति । दुरहितेत्यस्यापि कोऽर्थं इत्यत आह --दूरे हितेति । दूरे स्थित्वा हितकारिणीत्यर्थः । दौहिनद्वारा पित्रुपकारिणीति यावत् । दौरधेति । दोइनकर्नी, उपकर्नीत्यर्थः । दोहनेनानोपकारो लक्ष्यते । मुख्यस्य दोहनस्य दु-हितुरसंभवात् । दोहित्रद्वारोपकारकत्वं तस्या नतु स्वत इति यास्कवचनाद्वगम्यत इति भावः । दुहितुदौँहित्रद्वारा पित्रुपकारकत्वे मनुं भगाणयति --पौत्रादौद्धितर्-योरिति । पुत्रस्य पुत्रोऽथ च दुहितुः पुत्ररोऽनयोर्भध्ये न कियानिष विशेषस्तर-वमभावे। उस्ति । यस्मात्यौररो यथा परछोके पितापई तारपति तद्दीहिररोऽ प्येनं परछोके तारयतीत्थर्थः । अनेन दौहित्रद्वारा दुहितुः पित्रुपकारकत्वं पद्धितम् । इदानींतनोपलन्धमनुसमृतौ रेववं पाठो दृश्यते -- ' पौत्रदीहित्रयोलोंके न विशेषो-ऽस्ति धर्मतः । तयोर्हि मातापितरी संभूती तस्य देहतः ' इति । स्पष्टोऽर्थः । एका शताधिकाति । एका बालाशतात्पुत्रेम्योऽप्यधिका श्रेष्ठा भवति । यतस्त-येक् बाऽपि बालया दौहिररपयुक्ता होकानहं लभेयेति मे हता मतिरस्तित्यर्थः।

निपतन्दिवो ययातिदैं।हित्रैरुद्धतः पूर्वम् ॥ इति ।

दौहिनेरष्टकादिभिः कानीनैमांगधीपुतरैः । एवं चौरसद्दाहित्भावे दौहितरक्ठतलोकपाष्त्यर्थं क्षेतरजादिद्दाहितृणामि प्रतिनिधित्वेनोपादानं सिद्धमेव । न च बीहिप्रतिनिधित्व इव बचनमस्ति । यद्यवं तिर्हि भ- प्रंपचारे देवरस्येव भार्यापचारे शालिकायाः प्रतिनिधित्वं स्यात् । श्वश्चारशरीरावयवान्वयेन सौसाद्दश्यादिति चेन्मैवम् । निह श्वश्चरश्चरितावयवान्वयेन भार्योपादानं किंतु तस्याः संस्कृतस्वीत्वेन ।

इति महाभारते गान्धारीवचनात्पृत्रकन्ययोः समं पित्रुपकारकत्वपवगतं भवित । तत्र पुत्रक्रतोषकारेण यत्प्रस्तं पाप्यते न तत्कन्याक्रतोपकारेण सिध्यति, कन्या-क्रतोपकारेण च यत्पर्सं पाप्यते न तत्पुत्रक्रतोपकारेण सिध्यतित्येका शताधिका बाखेत्यनेन सूचितमिति बोध्यम् । अन्यत्रापि क्वचित्रमृतौ दुहितैव मुख्यतो माता-पित्रोरुपकारिणीति, औरसष्त्राः के तत्पुरत इत्युक्तम् । इदं दुहितृपशंसापरं नतु पुत्राणां तिरस्कारार्थकम् । तेषां शुक्राधिक्यजन्यतया स्वतः पिण्डदातृतया च कन्याम्योऽपि श्रेष्ठतमत्वात् । दिवो ।निपतन्नधः पतानित्यर्थः । ययातिः पूर्वं दौ-हित्रशक्तिकाद्विशक्तिकृत्वत इति प्रेतिहासः । अत्र दौहितृकर्नृकमातामहोद्धारेऽष्ट-कादिश्राद्धकृत्वतं बोध्यम् । इत्थं चौरसपुत्रयमावे दौहित्रप्रकृतकाक्रवाक्याद्यर्थं क्षेत्रजादिपुत्रीणां प्रतिनिधित्वेन ग्रहणं सिद्धमिति ज्ञेयम् ।

ननु क्षेत्रजादिपुत्रीणां न्यायादागतमप्यौरसदुहितृपातिनिधित्वं तथाऽपि तत्र पित्रपद्देशकं वचनं नारतीति तस्य शास्तानुगृहीतत्वं न स्यादित्याशङ्कां पारिहरन् पितवन्दीमुदाहरति—न च ब्रीहिप्रतिनिधित्व इति । मुख्यानां बीहीणामप-चारे नीवारान् गृहणीयादित्येवमपि पातिरिवकं वचनं नास्तीति बीहिपतिनिधि-नीवाराणामपि शास्तीयत्वं न स्यात् । अथ ं यथोक्तवस्त्वसंपाभी मासं तदनु-कारि यत् १ इति तिथितन्त्वोदाहतवचनाद्वीहिपतिनिधेः शास्तियत्वं चेदाश्रीयते तदा तेनैव न्यायेनाऽऽगतमीरसदृहितृपातिनिधेः शास्तियत्वपिति श्रेषम् । तदुकं जिमिनीये—'सामान्यं तिच्चकीषां हि ' (जै० न्या० ६ । ३ । २७ ) इति । श्रुतवीद्यमावे तत्सदृशमेव पतिनिधयमुत यिकिचिन्नीवारिषयङ्ग्वादीति संदेह आह—सामान्यिनिते । वीहिसदृशमेव मास्यम् । यस्माद्यागे पवृत्तस्य तिच्चकीषां विदेषिणीच्छा तद्छाभे तत्सदृशकरणस्यैवेच्छा जस्यत इति तद्यंः । एतेन

न च तच्छालिकायामस्ति । यर च किनिष्ठादौ तदस्ति तर भवत्यवे तस्या ज्येष्ठाप्रतिनिधित्वम् । यदाह ज्यतिरेकमुखेण योगिश्वरः— सत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकार्यं न कारयेत् । सवर्णामु विधौ धर्म्ये ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ इति । तस्मारिसद्धमासां न्यायत एव प्रतिनिधित्वम् ।

तत्र क्षेत्रजगूढजकानीनसहोढपीनर्भवानां पश्चानां मध्ये क्षेत्रजोत्पादनं मनुरेवाऽऽह-

देवराद्वा सिषण्डाद्वा स्त्रिया सम्यर्ङ्गियुक्तया।
प्रजेप्तिताऽधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये॥
इत्यनेन संतानस्योभयविधस्य परिक्षय उभयविधायाः प्रजाया इष्ट-

भूयसामवयवानां साम्यं सादृश्यामित्युक्तं भवति । भूयोवयवसाम्यं च नीवारेष्वेव विद्यते न भियङ्ग्वादिष्वित्यत्यत्यन्तसदृशमेव पतिनिवातव्यामिति नियमः सिष्यति । अत्र शक्कृते-यद्येविमिति । यदि निरुक्तवनान्मुर्वेषेनात्यन्त्रसदशस्य पतिनि-धित्वमङ्गी कियते चेद्यथा भर्नुरपचारे तत्सदृशोऽन्यो देवगे जातकर्मादी पतिनि-धीयते तद्व-द्वार्याया अप्यवचारे तत्सदृश्यन्या शालिका ( भार्याभगिनी ) प्रतिनि-धीयेत । धशुरशरीरावयवानां यथा भार्यायां समन्वयोऽस्ति तथा शालिकाबामिष तच्छरीरावयवानां समन्वयसत्त्वेन भार्यया साकं शालिकायाः सुसद्दशत्रादिति चेन्मैवं वादी: । किर्मिञ्चित्कर्माण यद्भार्याया उपादानं कियते तर्तिक तस्यां ध-शुरशरीरावयवा अनुवर्तन्त इति हेतोः कियते । न । अपि तु तत्र स्वसंस्कृतत्वे सति स्त्रीत्वं वर्तत इति हेतोः कियते । एवं च तदुगदानमयोजकं भार्यात्वम् । भाषांत्वपयोजकं च स्वकर्त्कविवाहसंस्कारसंस्कतत्विभियर्थः । न च वाहशसंस्क-त्तवं शाहिकायां विद्या इति कृत्वा सीसाद्यामावाच शाहिका भाषांषाः प-तिनिधिर्भवतीति भावः। यत्र तु तादृशसंस्कृतस्त्रीत्वं वर्तते, यथा कनिष्ठभागांगां, तत्र तस्याः कनिष्ठभाषीया ज्येष्ठभाषीयतिर्निधित्वं भवत्येवेति बोध्यम् । ज्येष्ठ-मार्योपचारे कनिष्ठमार्या तत्पतिनिधिर्भवत्येवतदेव निवेधमुखनाऽऽह याज्ञवल्क्यः-सत्यायन्यां सवर्णायां धर्मकार्य न कारयेत् । सवर्णासु विवी धर्मे ज्येष्टया न बिनेवरा ॥ ( या ॰ स्मृ ॰ १ । ८८ ) इति । वोद्धः सवर्णायां मार्यां सरया-म्ययाऽस्वर्णभाविया सह धर्मकार्य नैव कुर्वात्। सवर्णास्विति बह्वीयु मार्यांस विद्यमानास धर्मां बरणे ज्येष्ठभार्या मुक्त्वा मध्यमा कनिष्ठा वा भार्या न नियो- त्वेव यथायथं प्रतिनिधित्वमित्यर्थः। इतरासु चतमृषु नोत्पादनविष्य-पेक्षा। लोकस्वमावसिद्धत्वात् । तासां च नामानि पुत्रवत्तान्येष। प्रवृत्तिनिमित्तस्योभयत्र तुल्यत्वात्। तासां चौरसप्रतिनिधित्वं विकला-वयवार्ष्यत्वेन न्यायत एव सिद्धं ब्रीह्मपचारे नीवाराणामिव। अव-यववैकल्यं च स्त्रयवयवमात्रान्वयेन भर्त्रवयवान्वयाभावात्। अस्त्वेवं

कर्षित तद्र्यः । अत्र धर्मानुष्ठाने ज्येष्ठमायी मुक्त्वा क्रिष्ठादिमायिषा अधि - कारो नास्तीत्युक्त्याऽर्थांज्ज्येष्ठमार्यामावे किनिष्ठादिमायिषः धर्माचरणेऽधिकारोऽ - स्तीति साचितं मवति । ज्येष्ठायां सत्यां किनिष्ठा न नियोक्तव्येत्येवं निषेधमुखेन ज्येष्ठामावे किनिष्ठा तत्पतिनिधिर्मवतीति सूचितिपिति यावत् । तस्मात्क्षेत्राजादि - पुत्रीणां मुख्यपुत्रया अभावे तत्पतिनिधित्वं न्यायनैव सिद्धिपति भावः ।

तत्रेति । पागुक्तस्यानां क्षेत्रजादीनां पश्चानां मध्ये क्षेत्रजपजोत्पादनं मनु-निवाभिहितानित्याह-देवराद्वेति । ( म० स्मृ० ९ । ५९ ) । संतानस्योभय-विव्रस्य कन्यापुत्रात्मकस्य परिक्षये पसक्ते सर्वथाऽपुत्रत्वे सति परयादिगुरुनिकया सिया भर्तुंभ्रोतुः सकाशादन्यस्माद्वा यस्मात्कस्मात्सापिण्डादभीष्टा कन्यापुरसात्मिका पजारेशाद्यितव्येति तद्रथीत् । कन्यापुत्ररूपस्य संतानरय परिक्षये कन्यापुत्ररूपस्य संतानस्यामिष्टत्वाद्यथायथं पुत्रपारिक्षये क्षेत्रजः पुत्रः, पुत्रीपरिक्षये क्षेत्रजा पुत्री-स्येवं यथाई मितिनिधिर्मवतीति बोध्यम् । इतरास्विति । गूढज-कानीन-सहोढ-पौनर्भवाल्यासु चतसूषु पजासु विषये देवराद्वेति क्षेत्रजपजीत्यादनविधि-बद्धत्यादनाविधेरावश्यकता नास्तीत्यर्थः । तासां लोकव्यवहारसिख्त्वाादित्यर्थः । स्रोके हि पुरुषविशेषजातत्वनिश्चयाभावेऽपि सवर्णजातत्वनिश्चयमात्रेण गूढजका-नीनादिब्ववहारस्य प्रतिद्धीरति भावः । तासां च नामानीति । क्षेत्रजगूढजा-दिवजानां नामानि संज्ञाः पुत्रवज्ज्ञेयानि । तादशपुत्राणां यथा क्षेत्रजः, गूढजः, कानीनः, इत्येवं संज्ञा भवन्ति तद्वचादशकन्यानापपि क्षेत्रजा, गूढजा, कानीना, इत्यादीन्येव नामानि भवन्ति नतु स्त्रीखपयुक्त तासां नामान्तरमस्तीति यावत्। प्रवासिनिमित्तस्योति । क्षेत्रजगूढजेत्यादिशब्दपवृत्तिनिमित्तस्य नाम शक्यता-बाच्छेद्कस्य क्षेत्रजातत्वगूढजातत्वादेः पुत्रकन्ययोरुभयोरपि साम्येनावस्थितत्वा-दिखर्थः । तासां चौरसेति । तासां क्षेत्रजगूढाजादिकन्यानामौरसकन्यामतिनि-क्तिं तु विषवयवान्वयामावसहक्रतमात्रवयवारव्यत्वेन हेतुना बोध्यम् । औरस-पूर्व हि मावापित्रे रूपये रवयेवरारम्यते । क्षेत्रज्ञपुत्री तु केवलपात्रवयेवरारम्यते ।

क्षेत्रजादीनां दुंहितृणामीरसदुहितृप्रतिनिधित्वम् । न्यायबलात् । दत्त-ककीतकछित्रिमदत्तात्मापविद्धानां सौसादृश्यन्यायाभावे कथमस्तु प्रतिनिधित्वम् । मैवम् । तत्रापि-

' सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । इति योगिप्रतिपादितसजातीयत्वादिसौसादृश्यसद्भावाद्रस्येव न्यायप्र-सरः । उपपादितं चैतद्धस्तात्पुत्रप्रतिनिधिविचारे ।

नन् क्षेत्रं जादीनां पश्चानां मात्रवयवान्वयेन दत्तकादीनां पश्चानां सजातीयत्वेनास्तु प्रतिनिधित्वं 'पूर्वाभावे परः परः 'इति क्रमविधानं तु कथं ? साहरुयाविशेषादिति चेन्मैवम् । पूर्वपूर्वश्रेयस्त्वेनेति क्रमः । तदाह विष्णः-एतेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयानिति । श्रेयो दृष्टादृष्टविशेषः । दृष्टमवयवप्रत्यासत्त्यादि । अदृष्टं शुद्धचादि । वचनं तु नियमार्थे-यदि

नतु तत्र पितुरवयवानामंश्रतोऽपि संबन्धः । देवरादिना यस्य देवद्त्तस्य क्षेत्रे समुत्पादिता तस्य क्षेत्रभर्तुद्वेद्त्तस्य सा कन्या क्षेत्राजा भवति । तादशक्यानिरूपितं पितृत्वं क्षेत्रभर्तुद्वेद्त्तस्य सा कन्या क्षेत्राजा भवति । तादशक्यानिरूपितं पितृत्वं क्षेत्रभर्तुद्वेद्त्तस्य । तादशदेवद्त्तिनिष्ठिपितं क्षेत्राजकन्यासं नितुद्वेवद्त्तस्य विष्ठा च क्षेत्राजकन्यायां पातुरवयवानामेव संबन्धे नतु पितुर्देवद्त्तस्य वयवानामंश्रतोऽपि संबन्ध इति स्पष्टयितुमेव पितृद्वितृभाव उक्तः । इद्मेव हि बिकलावयवारम्बद्धं नाम यिषत्रवयवसंबन्धामावसहस्रतमातृमात्रावयवैर्जन्यत्वम् । तच्च क्षेत्रजकन्यायां समवस्थितिनस्यौरससादश्यह्मपत्रपत्यायादेव युक्तं क्षेत्रजकन्याया औरसद्वितृपतिनिधित्वम् । वीहिमिर्यजेतेति विहितवीह्मभावे नीवाराः मितिनिधित्वेनोपादीयन्त इति यथा नीवाराषां वीहिपतिनिधित्वं तद्वदिति भावः । यथोक्तम्—पथोक्तवस्त्वसंपासी आसं
तद्तुकारि यत् । यवानामिव गोधूमा वीईणि। पित शालयः ॥ इति ।

अस्त्वेवामिति । उक्तरीत्या मात्रवयवार व्यत्वस्त्योरससादृश्य असण्यायेन क्षेशंक्रगूढणकानीनसहोद्धणीनर्भवाख्यानां कन्यानामीरसकन्यापितिनिधित्वपास्तां नाम,
किंतु दक्तकत्रीतककत्रिमदत्तात्मापिवद्धाख्यानां कन्यानां मातृमात्रावयवार व्यत्स्तपस्याप्योरससादृश्यस्याभावात्कथ्यभीरसकन्यापितिनिधित्वामिति चेन्मैवं वादीः । दसकाद्धपविद्धान्तेष्यापि 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः ' (या ० स्मूण्याः १ १ १ ३ ३ ) दृश्येवं योगीधरोक्तसजातीयत्वादिस्वस्त्रीत्ससादृश्यसत्त्वेन मवर्षेवाः

सोमं न विन्देरपूर्तीकानभिषुणुयादित्यादिवत् । विशेषान्तरमस्मत्छतायां विष्णुस्मृतिटीकायां केशववैजयन्त्यामवधेयम् ।

दुहितृप्रतिनिधौ पुराणेषु लिङ्गदर्शनान्युषलभ्यन्ते । तत्र दत्तका-या रामायणे वालकाण्डे दशरथं प्रति सुमन्त्रस्य सनत्क्रमारोक्तभविं । ध्यानुवादो लिङ्गम् ।

न्यायस्यावसरः । सजातीयत्वादीत्यादिशब्देन दाविडत्वान्धरत्वसमानशास्तीयत्वा-दिकं बाह्यम् । न्यायश्च मुख्यामावे तत्तदृशः पतिनिधिरित्यवेक्ताः । उपपादि-तामिति । मूले पुत्रपतिनिधिविचारे 'येषु दंपत्योरन्यतरावयवसंबन्धस्तेषां न्या-यादेव पतिनिधित्वम् ' इत्यादिग्रन्थेनोक्तं तब्द्याख्यायां पृष्ठे (२०) विस्तरेण निक्तिपत्रेवचत्रेव दृष्टव्यम् ।

शङ्कते-निवति । क्षेत्रजादियौनर्भवान्तानां तथा दत्तकाद्यपविद्धान्तानां च पश्चानों भिलित्वा दशानां क्रमेण मात्रवयवसंबन्यपयुक्तसाहश्येन समानजातीयत्व-प्रयुक्त साहश्येन चाऽऽस्ताभीरसपतिनिधित्वं, किंतु पूर्वाभावे परः परः 'इति मुख्याभावे गौणः । गौणेष्यपि पुत्रिकासुतामावे क्षेत्राजः । तर्भावे गूढज इत्येवं क्रमेण कथनं कथं संगच्छतां दशस्वि सादृश्यस्याविशेषेण विद्यमानत्वादिति चेदु वि । औरसादीनां सर्वेषां पुत्राणां मध्ये पूर्वस्य पूर्वस्य श्रेयस्त्वेन हेतुना '-पूर्वाभावे परः परः १ इति क्रमेण निर्देश इत्यर्थः । क्रमनिर्देशपयोजकं श्रेपस्त्वं ( तत्तारतस्यं ) नतु सादृश्याभिति यावत् । कपस्य श्रेयस्त्वतारतम्यपयोज्यत्वे समृतिकारं विष्णुं प्रमाणयाति—' पूर्वः पूर्वः श्रेयान् स एव दायहरः १ (वि॰ स्मृ ) इति । मनुरप्याह-भेयसः श्रेयसोऽलामे पापीयान्तिकयमहाति ( म० स्मृ० ९ । १८४ ) इति । श्रेयः शब्दार्थं स्पष्टयति—हष्टाहहेति । तत्र मातापि -वस्यवानां संबन्धो दृष्टं श्रेयः । अदृष्टं श्रेयस्तु शुद्धचादिगुणयोगः । नन्वेवं श्ले-मजादिषु यदि 'यथोक्तवस्त्वसंपाप्ती मासं तदनुकारि यत् 'इति न्यायादेव स्मवते पतिनिधित्वं तर्हि ' क्षेत्रजादीन्...पुत्रपतिनिधीनाहु... म रमू० ९। १८०) इति मतिनिधिषवनं किपर्थामित्यत आह—-वचनं त्विति । 'सिखे सत्यारम्भो नियमार्थः ' इति न्यायात्यतिनिधिवचनं वियनार्थामे यर्थः । नियमा-कारधेरयम्-पदि मातापित्रस्यतरावयवसंबन्धेन पतिनिधिरवं भवति तर्हि क्षेत्रजा-बैक्कादशानां पुत्राणाभेव नान्येवामिति । तेनावरुद्धादिदास्यामुत्वन्तस्य वित्रवयव-वैवन्धेअपि न पतिनिधिस्विपिति नियमफलम् । सोमवरूपमावे तस्तद्वशस्य ती-

दक्ष्वाकूणां कुले जातो मविष्यति मुधार्मिकः।
नाम्ना दशरथो वीरः श्रीमान् सत्यपराक्रमः॥
सख्यं तस्याङ्गराजेन भविष्यति महात्मना।
कन्दा चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति॥
अपुत्रस्वङ्गराजो वै लोमपाद इति श्रुतः।
स राजानं दशरथं प्राथंयिष्यति भूमिपः॥
अनपायोऽस्मि धमंज्ञ कन्येयं मम द्यायताम्।
शान्ता शान्तेन मनसा पुत्रार्थे वरवर्णिनी॥
ततो राजा दशरथो मनसाऽभिविचिन्त्य च।

कानां पितिनिधित्वेन ग्रहणे पाप्तेऽपि 'यदि सोमं न विन्देत्० ' इत्यादिवचनं यथा सोमाभावे पूतीकारूपामेव वल्लां तत्स्थाने गृह्णीयाच वल्ल्यन्तरं तत्सहशाम-पीति नियमार्थे कियते तद्ददिदमपि पतिनिधिवचनं स्टब्सिति भावः ।

अथ क्षेत्रजादिकन्यानां दुहितुः प्रतिनिधित्वे पुराणादिषूपलभ्यमानानि छि-ङ्गानि पदर्शियतुपाह-दुहितृप्रतिनिधाविति । दुहितुः पतिनिधिदुंहितृपातिनि-धिः । तस्यन् । यथा-क्षेत्रजादीनसूतानेतानेकाद्श यथोदितान् । पुत्रपतिनिधी-नाहु: ० ( म० स्मृ० ९ । १८० ) इत्येवं पुत्रस्य क्षेत्रजादिरेकादशविधः पति-निधिर्मवति तद्वद्दुहितुरपि क्षेत्रजाद्येकादशविधा कन्यां पतिनिधिर्मवति । तत्र दुहितुः पतिनिधिभूताया दत्तककन्याया लिङ्गं दश्यत इति शेषः । दत्तकपुत्र.व-इत्तकपुत्रीस्वीकारे सनस्कुमारेणोको यो भविष्यकालिकोऽर्थस्तस्य दशरथमुहिश्य सुमन्त्रेण छतं यत्कथनं तर्व पमाणामिति पतिपादयनाह--दत्तकाया इति । अत्र दत्तिकेतित्वेन भाव्यम् । दत्ताशब्दात्स्वार्थे कन् । अथवा क्षिपकादित्वं कल्प्यम् । वार्तिकोका गणा आक्रतिगणा इति वैयाकरणानां सिद्धान्तात् । म-विष्यांनुवाद इति । भविष्यत्काछिकस्य सिख्वद्गृहीतस्यार्थस्य कथनित्यथै:। लिङ्गामिति । छिङ्ग्यतेऽनगम्यतेऽब्यक्तोऽर्थोऽनेनेति छिङ्गम् । अस्पष्टार्धज्ञानसा-धनामित्यर्थः । गथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क इत्यत्र पीनत्वरूपछिङ्गोन दिवाऽमुख्यानस्य रात्रिभोजनरूपोऽब्यक्तोऽर्थोऽवगम्यतेऽन्यथा पीनत्वासंगतेस्तद्वत् ' अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रमातिनिधिः सदा ' इतिवत्स्पष्टमनुको यः 'पुत्रीमातिनि-भिः कर्तव्यः ' इत्येवंरूपोऽर्थः स तु ' कन्येपं दीयताम् ' इत्याद्यनुवादरूपाछे-

ब्रास्यते तां तदा कन्यां शान्तामङ्गाधिपाय सः॥ परिगृह्य तु तां कन्यां स राजा विगतज्वरः। नगरं यास्याति क्षिप्रं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ कन्यां तामुष्यज्ञङ्गाय प्रदास्याति स वीर्यवान् ॥ इत्यादि।

तत्रैव लोमपादं प्रति दशरथवाक्यम्-

शान्ता तव सुता वीर सह भगां विशापते । मदीयं नगरं यात् कार्यं हि महदु यतम् ॥ इति। तत्रैव ऋष्यशृङ्गं प्रति लोमपादवाक्यम्-

अयं राजा दशरथः सखा मे दियतः सुहृत्। अपत्यार्थं ममानेन दत्तेयं वरवर्णिनी ॥

द्वेन्नावगम्यते । अन्यथाऽपत्यार्थं कन्यादानपार्थनाया असांगत्यापतेरिति भावः । तमेवानुवादमनुवद्वि-इक्ष्वाकूणामिति । रामायणे बालकाण्डे दशरथं राजान-मुद्दिश्य तन्मन्त्रिणः सुमन्त्रस्य सनत्कुमारोक्तार्थानुवादोऽयम् । इक्ष्वाकुनामा सूर्य-वंश्य आदिराज इति पुराणपसिद्धिः । सुधार्मिक इति । सुवरां धर्मांचरणशी-तः । सरुयं-पैत्री । तस्य-दशरथस्य । अङ्गराजेनेति । अङ्गारुवदेशस्य राज्ञा डोमपादैनेत्पर्थः । अस्य-इग्ररथस्य । अनपत्यं इति । सामास्यसंतिन-बाचकापत्य शब्द पयोगेण पुत्रकन्यारूपोभयविध संनानाभाव उक्तः । कन्यादाने कं मोत्साहयनाह-धर्महोति । कन्यादाने सत्यनपत्यत्वपयुक्तिविवर्णाद्हं मुको म-वेषम् । तेन च तवापि महान् धर्मछाभो भविष्यतीति । ताहशधर्मछामं समीक्षा-प्यवश्यं कन्या देया भवत्यन्यथा धर्महानिः स्यादिति धर्मज्ञेन त्वया ज्ञायत एवेति गूढोअभिषायः । पुत्रार्थं इति । पुत्ररूपेऽर्थे तत्स्याने-पुत्रकार्यं कर्नुं वित्रवर्णीषा-करणार्थं दीयवामिति यावत् । विगतज्वर इति । पुत्रपतिनिविकन्यासामेना-प्रतोऽनपत्यत्वपयुक्तमनःसंतापो यस्पेत्यर्थः । अत एवाऽऽह-प्रह्वक्षेत्रेति ।

कन्यादानानन्तरं दशरथो राजा लोमपादं पति यदाह विनिर्दिशति-शान्तां तब सुतिति । वव सुतित्यनेन विधिना परिगृहीते पुत्रत्वस्येव सुतात्वस्योत्पच्याः तस्या दुहित्पतिनिधित्वं सूचितम् ।

मार्यात्वेन कन्यासम्भेणानन्तरं छोमपाद ऋष्वशुक्तं स्वजामावरं यदाह विका र्देषुनाइ-तत्रेवेति । रामायणे वासकाण्ड एवेत्यर्थः । अयं राजेत्यादि । यथा मार्यात्वेन कम्यादानादहं ते अशुरोऽस्म्येवनयं दशरथोऽनि ते अशुराधिस्त ।

यासमानस्य मे ब्रह्मक्रशान्ता प्रयतरा मम ।
सोऽवं ते श्वशुरो धीर यथेवाहं तथा नृपः ॥ इरयादि ।
अत्र दीयतां दास्यते प्रतिगृद्ध दत्ताशब्दैर्दानविधिः स्पष्ट एव ।
तथाऽपुत्र इरयपक्रम्य पुत्रार्थं इरयपसंहारादौरसपुत्रीवद्दत्तपुत्रयणि पुत्रप्रतिनिधिभंवतीति गम्यते ।

अत्राहं ते श्रशुर इति ऋष्यग्रङ्गं पित लोमपादोक्त्या द्गरथद्त्तायाः कन्याया दृहितूपतिनिधित्वं स्पष्टमेवोक्तन् । न च पुत्रार्थे दीपनापित्युक्तत्राह्सापाः कन्यायाः पुत्रपतिनिधित्वं स्पष्टमेवोक्तन् । न च पुत्रार्थे दीपनापित्युक्तत्राह्सापाः कन्यायाः पुत्रपतिनिधित्वं कि न स्पादिति वाच्यम् । मुख्यामावे तत्वहशो हि पतिनिधिः । निहं कन्या पुत्रणात्यन्तसद्यीः, यथा पुत्रः । स्विपुंसजातीयत्वेन तन्
योवें लक्षण्यात् । तस्मान्न कन्या पुत्रपतिनिधीमवितुमहंति । किंच विधिना गृहीतायां कन्यायां तत्स्थानापन्नस्तद्वर्मे लभत इतिन्यायेन ग्रहीतृनिह्मपितपुत्रत्वारोपाष्ठोमपाद्वद्गृहीतकन्ययोः परस्परं पितृदृहितृभावामावाद्यव्यग्रङ्गं पित भाषांत्वेन
लोमपाद्वद्गृहीतकन्ययोः परस्परं पितृदृहितृभावामावाद्यव्यग्रङ्गं पित भाषांत्वेन
लोमपाद्वद्गृहीतकन्ययोः परस्परं पितृदृहितृभावामावाद्यव्यग्रहीतकन्ययोः परस्परं
पितृदृहितृभावेन युज्यते निरुक्तोक्तिः । न चैवं पुत्रार्थे दीयतामित्येवं पुत्रार्थत्वेन
कन्यादानयाचनाया लोमपाद्कर्तृकाया असंवद्यल्लापत्वापत्तिरिति वाच्यम् ।
पुत्रिकाकरणाविधिना पुत्रार्थत्वसंभवात् । एतेन दुहितृपतिनिधित्वेन गृहीतायाः
कन्यायाः पुत्रकाकरणं स्वितम् । अन्यथा तस्याः पुत्रार्थत्वासंभवादिति
भावः।

मिति । यते। अने त्रारथेन न्यस्ता शान्ताऽपत्यार्थं याचमानाय मसं दत्ता त्रामाखेतोरित्यर्थः । अने नैतद्कं भवति—पद्दशरथस्पौरसदुहिता शान्ता मम त्यदं तत्माखेतोरित्यर्थः । अने नैतद्कं भवति—पद्दशरथस्पौरसदुहिता शान्ता मम त्यदं तत्मतिनिधिभूतेति । निरुक्तवचनेषु दीयतां, दास्यते, पितगृस, दत्ता, हत्येवंत्वेषः शब्देः स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्त्यनुकू छव्यापारार्थाभिधायकेस्तावद्दुहितुर-पत्यत्वेन दानविधिव्यक्त एवावगते। भवति । अपत्यार्थं कन्यादानयाचना तद्तुः स्तरं वार्यः पत्रिक्ता च कन्यादानमित्यादिवर्णना छिङ्गाद्यथा पुत्रो दत्तको भवत्येवं पुत्रपि दत्तः (त् )का भवतीति यावत् । एविभयं छिङ्गादपत्यपितिनिधीभवन्ती कन्या कि पुनपत्यस्य पतिनिधिरयवा स्वयपत्यस्येति जिज्ञासायां मुख्याभावे मुख्सद्दशस्य सत्तो मुख्यकार्यंकारिण एव कोके प्रविनिधित्यदर्शनात् 'यथोक्रवस्यसंवादि

मासं तषनुकारि यत् । यवानानिव गोधूमा बीहीणामिव शालयः ' इति तिथि-तस्वधृतवचनाचौचित्यादौरसदुहितुः पतिनि।धिर्मवतीति बोध्यम् ।

दुहितुरपत्यत्वेन दानविधिसत्त्वादेव महाकविश्रीभवभूतिना स्वपणीत उत्तररापवरिते पथमाङ्के पस्तावनायां 'कन्यां दशरथी राजा शान्तां नाम व्यज्ञीजनत् । अपत्यक्रितकां राज्ञे लोमपादाय यां दही ' अवापत्यक्रितिकामित्यस्य तद्दीकाक्रद्वीरराचव इत्थमर्थं पयोजनं चाऽऽह—अगत्यस्य क्रितिवर्गापारो यस्यास्तामिस्यथं: । साक्षाद्यत्यस्य यः कर्गव्योऽर्थं स्वापिनुद्वारादिः स दव कर्गव्योऽर्थां यस्यास्तादशिमपत्यकार्यकारिणीमिति यावत् । कन्यां दद्वितावत्येवोक्ते कल्लवार्थंमित्याशङ्का स्यासद्याकरणायायत्यक्रतिकामिति यदुकं तत्त्वाधु संगच्छते । अवापत्यत्वेन दुहितुर्दानं स्पष्टमेवोच्यते । नहि महाकवयः पमाणव्यतिरेकेणार्थं वर्णयेयुरिति संभाव्यते । महत्त्वभङ्गापत्तेः । सा चेयमपत्यत्वेन दत्तिका कन्यां नै
केवलं पुत्रीमितिनिधिरिनि मन्तव्यमपि तु पुत्रमितिनिधरपित्याह—तथितिः ।

ननु लोमपादेन दशरथः कन्यां याचित इति सत्यम् । किंतु दुरदृष्टादिना दुहितुरनुत्वती दीहित्रात्यन्तासंभवेन दीहित्रपयुक्तलोकपाप्तः सुतरां निरस्तत्वात्तत्स-विषादिषंषुर्द्धीमपादौ दुहिनर्थ कःयां याचित्रवानित्येव कल्प्यते । युज्यते चेदम् । अनपत्योऽस्भीत्यविशेषेण।नपत्यत्वं पक्तत्य 'कन्येयं मम दीयताम् ' इत्युकेः । ततश्चापत्यत्वेन दीयमाना कन्या पुत्रीमतिनिधिरेव संभवेत्तत्कथमुच्यते पुत्रपतिनिः धिरपीत्याशङ्कां निराकुर्वनाह--अपुत्र इत्युपक्रम्येति । 'अपुत्रस्त्वङ्गराजो वै १ इत्यवापुत्रपदेऽविद्यमानः पुत्रः पुनपत्यं यरयेति बहुवीहिः, न त्वविद्यमाना पुत्री यस्येति । तथा सर्ति ' नद्युतश्च १ ( पा० सू० ५ । ४ । १५३ ) इति निश्यकवापत्त्या ' अपुत्रीकः ' इति स्यात् । नन्त्रपुत्रीति बहुत्रीहिषटकं पुत्रपदं क्रतैकशेषिति मन्तब्यम् । स चाप्येकशेषो दिवा संभवति । यथा-पुत्रश्च पुत्री च पुत्री। 'पुनान् स्त्रिया' (पा० सू० १। २। ६७) इति। अथवा पुत्रश्च दुहिता च पुत्री। ' भ्रातृपुत्री स्वसुदृहितृभ्याम् । ( पा० सू० १। २। ६८ ) इतीति । द्वाविष विरूपेकशेषी । सरूपसूत्रापवर्तनात् । तथा चाविद्यमाना पुत्री सुतद्वितरी यस्येति द्विवनान्तेन विग्रहः कर्तव्य इति चेत् । नैतद्युक्तम् । सरूपिक रोषसंभवस्थ छे विक्षेक रोष एव मास इति नियमाभावात्सरक पेक रो-वावेक्षया विकारकशेवस्य विलम्बोपस्थितिकत्वेन बहिरङ्गतयाऽसिद्धत्वाद्दढतर-

प्रभाणमन्तरा तद्ब्रहणस्यायुक्तत्वात् । सर्व्यक्कशेषस्विकितिहरः । वृत्तावृपसर्जंनपदे संख्याविशेषानवणमेन पुत्रत्वाविष्ठिन्नपतियोगिकसंसर्गामाववानित्यर्थपतितेः
पुत्रत्वादिनैव र्व्वपेण प्रकरणवशादेकानेकव्यक्तिवाधादीत्तरिकिकवचनस्पेव न्याद्यत्वेन राज्ञ इत्येकवचनान्तस्येव पुरुषेण समासः । न तु राज्ञोः राज्ञां वेति द्विवचनान्तस्य बहुवचनान्तस्य वा पुरुषेण समासः इति सिद्धान्तितत्वात् । परयुताविद्यमानौ पुत्री यस्येति द्विवचनाद्यन्तयोः समास एकसन्तेशि द्यं नास्तीति
न्यायेन पुत्रद्वयामावस्य वक्तं शक्यदेनैकपुत्रवनोश्यि दत्तकप्रहणाधिकारमस्त्रत्येकपुत्रवतोशि न पुत्रग्रहणाधिकःर इत्यर्थक 'पुत्रवतो नाविकारः ' इत्युकपूर्वीकासद्धान्तमङ्गापत्तेश्वेति भावः । ततश्वाश्यरत्यनः पुनपत्यामावकथनेनोपकान्तायाः
कन्यादानपार्थनायाः 'पुत्रार्थे दीयताम् ' इति पुत्रकार्यकरणार्थे दीयतामिरयुकत्या समापितत्वादुपक्रमोपसंहारक्ष्येण तात्पर्यनिर्णायकिष्टङ्गेन दत्तकपुत्रयि पुत्रभविनिधिमंवतीत्यवगम्यते । यथौरसपुत्री 'अपुत्रोश्नेन विधिना सुतां कुर्वीत
पुत्रिकाम् ' (म० स्मृ० ९ । १२७ ) इत्युक्तपुत्रिकाकरणविचिना पुत्रपतिनिधिमंवतीत्यर्थः ।

अयं भाव:-पुत्रकार्यंकरणार्थं कन्यां चाचितवान् द्रारथं पित छोमपादः ।
तत्र पुत्रः विण्डदानादिना 'पुत्रेण छोकाञ्चयित ' (म० स्मृ० ९ । १३७)
इत्युक्तपरछोकजयसाधकत्वेन च वित्रुपकारकरणे यथा साक्षात्सपर्थः, न तथा कन्या वादशपुत्रकार्यंकरणे साक्षाच्छका । तत्याः कीत्वेन संपूर्णसाङ्गपुत्रकार्यंकरणे साक्षाच्छका । तत्याः कीत्वेन संपूर्णसाङ्गपुत्रकार्यंकरणे साधाच्छका । तत्याः कित्याभावात्परछोकसाधकत्वाभावाच्च । अपि तु दौहित्रद्वारा वादशपुत्रकार्यंकरणे समर्था भवति । दौहित्रद्वारा पुत्रकार्यकारित्वाशयोतेन ' तत्सपः पुत्रिका-स्तः ' (या० स्मृ० २ । १२८) इति वचने पुत्रिकासुत इत्यत्र पुत्रिकेव सुतः पुत्रिकासुत इति कर्भधारयसमासाश्रयणेन पुत्रिकायामीरससान्यमतिदिष्टवान् याज्ञवल्वयः । पुत्रपतिनिधिदृहितेत्यभिहितवानिति पावत् । दौहित्रद्वारा पुत्रकार्यंकरणिकारित्वमेव हि दुहितुः पुत्रपतिनिधित्विति वात्पर्यम् । इदमेव पुत्रिकाकरणिकार्यव्यते यद्दुहितुदौहित्रद्वारा पुत्रकार्यकारित्वसंपापनम् । तदुकं स्पष्टं मनुना-कापुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् । यद्गत्यं भनेदस्यां तन्यम स्पारस्वं भाकरम् ॥ (म० स्मृ० ९ । १२७) इति । एवं रित्या यद्यपि पुत्रकार्यकाः रित्वं दुहितुरुपादितं तथाऽपि तत्रिवावान्वियो को कोष्यः-पथा पुत्रः विण्डोद्कदाः-रित्वं दुहितुरुपादितं तथाऽपि तत्रिवावान्वियो कोष्यः-पथा पुत्रः विण्डोद्कदाः-

नादिना वितरमुपकरोति तथा दुहिताऽवि दौहित्रद्वारा विण्डदानादिना वितरमुपकरोत्येव । तथा—यथा च पुत्रः स्वजनेतन ' नापुत्रस्य ठोकोऽस्ति ' इत्युकाछोकतापरिहारेण वितुः परछोकपाविसाधनं भवति तद्वद्दुहिताऽवि दौहित्रद्वाराऽछोकतापरिहारेण वितुः परछोकपाविसाधनं भवति । किंतु यथा पुत्रः ' पुत्रेण छोकाख्वयि ' इत्युकपुत्रामयुक्तछोकपाविकरो भवति न तथा दुहिता दौहित्रद्वाराऽपि
पुत्रकतछोकपाविकरी भवति ' अवि तु दौहित्रपयुक्तछोकपाविकरी भवति ।
अत एव दुहितयौरसपुत्रसाम्यमितिदिष्टवानिति भावः । तेनीरसदुहितृतस्ये दौहित्रापयुक्तछोकपाव्यावि पुत्रामयुक्तछोकपाव्यर्थं छोके कियमाणः पुत्रपतिनिधिः
संगच्छते । संगच्छते चौरसपुत्रसत्त्रे पुत्रामयुक्तछोकपावावि दौहित्रपयुक्तछोक ।
पाप्त्यर्थं दुहित्रभावे छोके कियमाणः पुत्रीपतिनिधिः । उपपादितं चैतदिस्तरेणाधस्तात् ( पृ० २३२ ) तत्तत्रैव दृष्टव्यम् ।

नन्वेवं रीत्या भवत्वीरसदुहितुः पुत्रमतिनिधित्वं यथाऽप्यीरसपुत्रीसत्त्वेऽप्यीरस-पुत्राभावे तत्मतिनिधित्रेन दत्तकपुत्राग्रहणे , अपुत्रेणैव कर्तव्यः पुत्रमतिनिधिः सदा ? इतिवदीरसपुत्रसत्त्वे अप्योरसदुहित्रमावे तत्मतिनि वित्वेन दत्तकपुत्रीयहणे कि मंगाणिमिति चेच्छणु । ' ऋतुगमने स्त्रीपुंसरूषां प्रजां भावयेत् । इति यः प्रजी-स्पादनिविधिरिमधीयते तत्र हेतुः कियालोपालोकतादिपारहारः । कियालोपादि-परिहारमयुक्तः पजोत्रादनविधिरित्यर्थः । तथा च विण्डोदकदानादिकियार्थे छो-कपाप्तपर्यं चौरसपुत्र आवश्यकः । स चाऽऽवश्यक औरसो दुरदृष्टवशाद्यदि न छम्यते तदा मुख्याभावे पतिनिधिरिति न्यायेन ' बाह्मजानां सापिण्डेषु ! इत्युकः दिशाउन्यं पुत्रं परिम्रहविधिना तरस्थाने पतिनिवाय तद्द्वारा पिण्डोदकाद्याखिछं कर्मेजातं संपाद्यत इति हि लोके प्रसिद्धम् । अनेन न्यायेनीरसपुत्राभावे तत्पति-निभित्वेन दत्तकपुत्रमहणं सिष्यति । तथा 'अपुत्रे। उनेन विधिना सुतां कुर्वित पुत्रिकाम् १ ( म० स्मृ० ९ । १२७ ) इत्यनेन यः पुत्रिकाकरणविधिराम्ना-यते तत्र हेतुर्माविषुत्रं (दोहित्र )द्वारा कियाछोपादिपरिहारः । कियाछोपादिपरि-हारमयुक्तः पुतिकाकरणविविराम्नात इत्यर्थः । तथा च ताद्व शहीहिनालाभार्थं-मीरसपुत्र्यावश्यकी । आवश्यकी चौरसपुत्री यदि तत्ययोजकाद्दशमावाच लभ्यते तदा निरुक्तन्यायेनान्यां पुत्रीं परिमहविधिना तस्याः स्थाने मतिनिधाय पुनिका-करणं करवा तदुरपच्नदेशिहशद्वारा पिण्डोदकशनाद्याति उं कर्पजातपमी धं संपादनी -

कीतायां हेमाद्रौ स्कन्दपुराणे— आत्मीकृत्य सुवर्णेन परकीयां तु कन्यकाम् । धर्म्येण विधिना दातुमसगोत्राऽपि युज्यते ॥ लेक्नेऽपि—

> कन्यां लक्षणसंपन्नां सर्वदोषविवर्जिताम् । मातापित्रोस्तु संवादं ऋत्वा दत्त्वा धनं महत् ॥ आत्मिऋत्य तु संस्थाप्य वस्तं दत्त्वा शुमं नवम् । भूषणैर्भूषित्वा तु गन्धमाल्येरथाचंयेत् ॥ निमित्तानि समीक्ष्याथ गोत्रनक्षत्रकादिकम् । उभयोश्वितमालोडच उभौ संपूज्य यत्नतः ॥ दातव्या श्रोत्रियायेव ब्राह्मणाय तपस्विने ।

यामिति न्यायादेवाऽऽगतं दत्तकपुत्रग्रहणवदौरसपुत्र्यभावे दत्तकपुत्रीग्रहणम् । तथा ब दत्तकपुत्रीग्रहणे निरुक्तन्याय एव पमाणितियाशयः । छिङ्गादर्शनं तूकमेव । एवं च यथीरसपुत्री पुत्रिकाकरणविधिना दत्तकपुत्रवत्पुत्रपतिनिधिर्भवति तथा दत्तकपुरुविष पुत्रिकाकरणविधिना पुत्रपातिनिधिभैवतीति पूर्वोक्तिङ्गाद्वगम्यते। यदि चेयं दशकपुत्री दुहितृपतिनिधर्न स्यात्तदीरसपुत्राभावेऽप्रीरसपुत्रासस्वे दशकपुत्री-महर्णं न स्यात् । कृत इति चेत्पतिपाद्यते । यथीरसपुत्रसच्वे दत्तकपुत्रपरिमहो न भवति तद्विधी ' अपुत्रणैव ! इत्यौरसपुत्राभावस्य निमित्तत्वेनोक्तेस्वधीरसपुत्री-सत्ते दत्तकपुत्रीग्रहणं न स्यात् । मुख्याभावे हि प्रतिनिधिरुच्यते । मुख्या चा-नीरसपुनी। न च तस्या अभावोऽस्ति, येन तत्यनिनिधिर्वत्तककन्या परिगृह्ये-वेति । एवं दत्तकपुत्रीविषये प्रमाणमाभिवाय कीतायां पुत्रयां प्रमाणं पद्रशैयितु-माइ-क्रीतायामिति । आत्मीकृत्यत्यादि । क्रयेण स्वीयां कृत्वा । मूर्ल्यं दस्वा वस्तुग्रहणं ऋषः । धर्म्येणेति । धर्मादनपेतेन । ' चतुरी ब्राह्मणस्याऽऽ-द्यान्पशस्तान् कवयो विदुः ' ( प० स्मृ० ३ । २४ ) इत्याद्युक्तवाहादिविधि -नेत्यर्थः । असगोत्राऽपि दातुं युच्यत इत्यन्त्रयः । क्रवेण सुनर्णादिदानहरिण वस्यां केतुः स्वरवसत्त्वादन्यस्मे दानं युक्तं मवतीत्यर्थः । अवाऽऽत्मीकृत्य सुवर्णे -नेरयंनेन कयविधिः स्पष्ट एवाभिहितः।

छेक्क्युराण्रधं कवविधिं स्पष्टयति -कन्यामिति । लक्षणसंपन्नामिति ।

साक्षादधातवेदाय विधिना ब्रह्मचारिणे ॥ इति । अत्र मुवर्णेनाऽऽरमोक्टरय धनं दत्त्वेरयादिशब्दैः ऋयविधिः स्पष्ट एव ।

क्टित्रमाया हरिवंशे शूरापत्यगणनायाम्-

महिष्यां जाज्ञिरे शूराद्भोजायां पुरुषा दश । वसुदेवो महाबाहुः पूर्वमानकदुन्दुभिः ॥ इत्युपक्रम्य-देवभागस्ततो जज्ञे तथा देवश्रवाः पुनः । अनावृष्टिः कनवको वत्सवानथ गृञ्जिमः । इयामः शमीको गण्डूषेः पश्च चास्य वराङ्गनाः ॥

इति मध्ये विधाय-

पृथुकीर्तिः पृथा चैव श्रुतदेवाः श्रुतश्रवाः ।
राजाधिदेवी च तथा पश्चैता वीरमातरः ॥
इति पश्चापि विगणय्य-

पृथां दुहितरं चके कुन्तिस्तां पाण्डरावहत्। यस्यां स धर्मविद्राजा धर्माज्जक्षे युधिष्ठिरः॥ अत्र चक इति कर्तुरेव व्यापारश्रवणादस्याः स्वत्रिमत्वम्। पाग्ने भीमवते च-

आसीत्सनन्दिकः पूर्वं ब्राह्मणा वेदपारम ।

क्रिनावां पुत्र्यां प्रवाणं दर्शयति—महिष्यां जिल्लिर इत्यादिना । शूर-नामा कश्चिद्वृष्टिगवंशीयो राजा । महिष्यामिति । क्रनाभिषेकायां पद्दरा-श्यामित्यर्थः । भोजायामिति । भोजकुलोत्यनायां नहिष्यां शूराजनांतर इत्य-श्योभार्थां च्यूत्रिय महिष्यापित्यर्थः । पूर्व दश पुरुषाः समूताः । तानेष दश

<sup>&#</sup>x27; अव्यक्ष्माङ्गीम् ः ' ( म० स्मृ० । ३ । १० ) इत्यादिभिर्मनुनोक्तवाह्मछक्षणेः ' अष्टी पिण्डान् क्रता ' इत्याद्याधिकायनोक्ताभ्यन्तरस्वाधिभः सकलदोषे रहिताम् । आः स्मीक्रत्योति । भचुरं धनं दस्या स्वीयां संगद्योत्यर्थः । उभयोश्चित्तामिति । द्वयोः परस्परानुरागं परीक्ष्येत्यर्थः । श्रोतियायाधीतवेदायेति द्वयेनाबीतज्ञानवेद्दे । दार्थायत्यर्थः । ब्रह्मचारिण इत्यक्ताविवाहस्योपळक्षणम् । नतु समावर्धनव्यावर्द-कम् । तदन्तरेण विवाहाधिकाराभावान् । अत्र धनं दत्तोत्यतेन क्राविविहकः ।

तस्य सनन्दिका भार्या वन्ध्या तु बहुलोभिनी ॥
तस्यापत्यं न संजातं वृद्धत्ववन्ध्यभावतः ।
तेनान्यस्य सुता जातु सुशीला क्ष्पसंयुता ॥
बाह्मणस्य कुले जाता गृहीत्वा पोषिता स्वयन् ।
तां च पुत्रीं गृहे तस्य ब्राह्मणी सा ह्यपालयत् ॥
विवाहार्थं तु विप्रस्य दत्ता सोमेश्वरस्य च ।
वेदोक्तविधिना तत्र विवाहमकरोत्तदा ॥ इत्यादि ।

अत्रापि स्वयं गृहीत्वेति श्रवणं कृतिमस्वे लिङ्गम् । न च स्वयं पोषितरयन्वयः साधुः। त्रहणपोषणयोः कत्वाप्रत्ययाभिहितसमानकर्तृ-

नापतः क्रमेण गणयति—वसुदेव इत्यादिना । अस्य शूरस्य राजः पश्च स्तियः पृथुकीर्तिरित्यादयः । पश्चापि ता वीराणां पुत्राणां जनन्य इति गणियत्वा कुन्ती राजा पृथां दुहितरं चक्रे यां पाण्डुनामा राजा परिणीतवान्, इत्याद्युक्तं हरिवंशे । अत्र वसुदेवभागिनीं पृथां कुन्तिर्दुहितरं चक्र इति कर्तरि पयोगात्कर्तुरेव ब्यापार-स्णाभिधानेनास्या दुहितः स्त्रिमत्वमुक्तम् ।

कृतिमदुहित्त्वे पुराणान्तरस्थां कथां मनाणामिरयुदाहरति——आसीदिति । वन्ध्येति । मजोत्मित्तिष्कपफलशून्या । मसवशक्तिरहितेति यावत् । अतिशयि-तलोभवती । वृद्धत्ववन्ध्यभावत इति । वृद्धाऽपगतरमस्का । वन्ध्योका । वृद्धत्वाद्वन्ध्यत्वाच्चेत्यर्थः । सुशीला—सुस्वभावा । त्वपसंयुता—पशस्तत्वति । स्वयामिति । अस्मिन्कयापघट्टके स्वयं गृहीत्वेत्यन्वयेन स्वयंक्रतृंकमहणस्यो-केरस्याः क्रिविमत्वं बोध्यम् ।

दृहितुः छत्रिमारवे पमाणभ्तमर्थमाक्षेवतुं शक्करते – न चिति । स्वपित्यस्याऽऽरमनेत्यर्थकस्य पूर्विस्पन्कार्रमिश्चर्ये संबन्धस्योचितत्वेन संनिहितरवारगेषणिकः
यस्यां कर्तृत्वसंबन्धेनान्वयारस्वयं पोषितत्यर्थमतीतेः शब्दतो महणस्थापतीत्याऽस्याः छत्रिमारवं न मितपादितं स्यात् । स्वयं पुत्रार्थिना धनक्षेत्रदर्शनादिपछोषेः
नैव तव पुत्रोऽस्नीत्यर्थमङ्गीकारित इत्यर्थक ' छत्रिमः स्यात्स्वयंक्रतः ' ( या ०
स्मृ० २ । १३१) इति याज्ञवल्क्यमोक्तकत्रिमाश्चानाक्रान्तत्वादिति शक्क्यमिमायः । इदमेव हि छत्रिमत्वं यत्पुत्रार्थिकतृंकमहणव्यापारमयोज्यपुत्रतावस्यथिति यावत् । उत्तरयिन-महणपोषणयोतिति । ' गृहीत्वा पोषितां स्वयम् '
स्ति हि पाठकमः । तत्र पथमतो गृतीत्वेति महणकियायाः क्रेन गृहीत्वेति कर्तुं-

कत्वेनैव स्वयं पोषणस्य सिद्धत्वात् । दत्तात्मिकायाः पुराणान्तरेषु मृग्यम् ।

अपविद्धायां महाभारत आदिपर्वाणि शाकुन्तले दुष्यन्तशकुन्तला-संवादानुवादकमेव वाक्यम्-

जनयामास स मुनिर्मेनकायां शकुन्तलाम्।
प्रस्थे हिमवतो रम्ये मालिनीमभितो नदीम् ॥
जातमृत्सृज्य तं गर्भे मेनका मालिनीमन् ।
छतकार्या ततस्तूर्णमगच्छच्छकसंसदम् ॥
तं वने विजने गर्भे सिंहव्याध्यसमाकुले।
हष्ट्वा श्यानं शकुनाः समन्तात्पर्यवारयन् ॥
नेमां हिंस्युवंने बालां कव्यादा मांसगर्धिनः ।
पर्यरक्षंस्तदा तत्र शकुन्ता मेनकात्मजाम् ॥
उपस्प्रष्टुं गतश्र्वाहमप्रथं श्यितामिमाम् ।

राकाङ्क्क्षायां सत्यां योग्यत्वादुविश्यतत्वाच्च स्वयमित्यस्य कर्तृत्वसंबन्धेन इव्हणकियायामन्वये छते, समान एकः कर्ता ययोस्तादृशक्तिययोर्गध्ये पूर्वकाछवृत्तिकियावाचकाद्धातोर्विहितेन क्रवापत्ययेन स्वप्रकृतिद्यह्धातुवाच्यिक्तियाकतुरेव स्वोत्तरधातुवाच्यिक्तियायां कर्तृत्वेनान्वयस्याभिधानादनायासतः स्वयमित्यस्य पोषणेनाप्यन्वयस्य छाभात्स्वयं गृहीत्वेत्येवमन्वयः समञ्जतः । स्वयं पोषितामित्येवं स्वयमित्यस्य प्रधमतः पोषणिक्तियायामन्वये छते, तेन स्वयमित्यस्य प्रहणिक्तियामनन्वयोऽभिहितो न स्यात् । पोषितामित्यत्र त्वापत्ययानुपादानाः । ततश्च स्वयं
मृहीत्वेत्यर्थापतीतेः छित्रमात्वं नोकं स्यादिति स्वयं पोषितामित्येवं नान्वयः समआस इत्यर्थः।

द्वात्मिकाया इति । आत्मानं स्पर्शयेद्यस्तु स्वपंदत्तस्तु स स्मृतः ( म ॰ स्मृ ॰ ९ । १ ७७ ) इत्युक्तस्रणस्वपंदत्तात्व्यमितिनिधिपुत्रवत्स्वयंदत्तात्मिकायाः पुत्र्यां इत्यर्थः । नतु दत्तिकायाः । तदुदाहरणस्यानुपद्मेनोक्तत्वात् । ताद्दशद्ताः तिमकायाः मितिनिधिदुहितुरुदाहरणं यत्र कापि पुराणान्तरेऽन्वेष्यम् । पयत्नेवाः न्विष्यमाणे तदुपस्तभ्येत नतु सर्वथा तन्नास्तीति मन्तव्यमिति भावः ।

अपविद्धायामिति । ' मातापितृम्यामुत्सष्टम् ० १ ( म० स्मृ० ९ । १७१) । इत्याद्यकापिविद्धारूयपुनावदपाविद्धारूयायां मितिनिधिभूतायां दुहिनरि मनाष्ममुनाः

निर्जनेऽपि वने रम्ये शकुन्तैः परिवारिताम् ॥ आनियत्वा ततश्चेनां दुहितृत्वे न्यवेशयम् । शरीरक्रत्पाणदाता यस्य चान्नानि मुञ्जते ॥ क्रमेण ते त्रयोऽप्यक्ताः पितरो धर्मशासने । निर्जने तु वने यस्माच्छकुन्तैः परिवारिता ॥ शकुन्तलेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया । एवं दुहितरं विद्धि मम विप्र शकुन्तलाम् ॥

शकुन्तलोवाच-

एतदाचष्ट पृष्टः सन् मम जन्म महर्षये।
स्तां कण्वस्य मामेवं विद्धि त्वं मनुजाधिप॥
कण्वं हि पितरं मन्ये पितरं स्वमजानती॥ इति।
अत्रोत्स्रष्टात्रहणादपविद्धाविधिः स्पष्ट एव। तदेवं तत्तद्विध्यविनाः
भूतिङ्गःदर्शनस्तत्तद्विधितिद्धिः सुकरैवेत्यलं प्रस्नुवितेन।

रूपानं दर्शयति-महाभारत इत्यादिना वाक्यामित्यन्तेन । जनयामास स मुनिरित्यादि । मुनिरत्र विश्वामितः । पकरणानुसारात् । मेनकायामिति । मेनकानामाप्सरःसु । प्रस्थ इति । पर्वतस्य देवतादिनिवासयोग्ये पदेशे । अ-भित इति ! माछिनीनद्याः सभीपे । मालिनीमन्विति । माछिनीनद्यास्तीर इत्यर्थः । क्रतकार्येति । क्रतं संपादितं कार्यं विश्वापित्रस्य तपोभ्रंशरूपं कर्तव्यं यया सत्यर्थः । तपस्यतो महामुनेरिन्द्रो नित्यमतीव विभेति । यतोऽयं तपःपभा-वान्मम पदं समुपाहरेदिति । एतदेव सामान्यमुखेनोच्यते-अस्ति हान्यसमाधिभीरुखं दैवानामिति । विभ्यता देवेन्द्रेणैव विश्वामित्रातपे। भक्तार्थं पेषिता अभूवन् मेनका नामाप्सरसः । सा च मेनका देवेन्द्रशासनानुसारेण तत्कार्यं संपादितवतीत्वर्थः । सिंहोति । सिंहव्याव्यादिहिंसपाणिसंकुछे । शकुनाः पक्षिणः । पर्यवारयानि-ति । सर्वत आवबुः । ऋष्यादा इति । ऋष्यमाममांसमद्दित ते । मांसगर्धिन इति । गांसामिकाङ्क्षिणः । शकुन्ताः पक्षिगुः । परिवारितामिति । सर्वत आवृताम् । दुहितृत्व इति । आरोपिते दुहितृभावे । ममेयं दुहितेति बुद्ध्या न्यवेशयामित्यर्थः । तस्यां दुहितृबुद्धौ शास्त्रीयं वचनं पपाणत्वेनोदाहरति-श्राही-रक्कदिति । जन्मदाता, चोरव्याव्सादिक्र्सिंस्मणीम्यो मोचनेन पाणसंरक्षकः माणदावाऽच्यदाता च मसिख इति त्रयोऽपि धर्मशास्त्रे पितृशब्देनोकाः । तत्र ज-

म्पदाता मुख्यः पिता । द्वावन्यी पितृसमत्वात्पितराविति त्रयोऽपि पितृशहराभि-धेया इति भावः । अन्यत्र तु जन्मदातोपनेता विद्यादाताऽन्मदाता भवत्राता चेति पश्च पितर उकाः । माणदातृत्वादन्यदातृत्वाच्चास्याः पिता कणव इत्यर्थः। शकुन्तलेति । यस्माच्छकुन्तैः परिवारिताऽभूत्तस्माच्छकुन्तलेखस्या नाम छतः बान् मुनिः । शकुन्तैर्खायत आदीयते या सा शकुन्तलेति व्युत्पतिर्वोध्या । छा-धातोधिमर्थे कविधानाभिति कः। एवं कण्वेन जीवदानेन पाछितत्वात्पे वितत्वा-चाई कण्वमुने: सुता न तु तच्छरीरजन्यत्वादिति भावः । अत एवाई स्वं पितरं जनकमजानती कण्वं पितरं वेद्मीत्यादिः स्पष्ट एवार्थः । अत्र 'जातमुस्युज्य तं गर्भम् ' 'आनियत्वा ततश्चेनाम् ' इत्यादिवाक्यार्थिषां छोचनया मेनकयोत्सृष्टायाः कन्यायाः कण्वेन मुनिना ग्रहणान्यनुनोक्तापाविद्याख्यपुत्रपतिनिधिविधिवदपविद्या-ल्यदुहित्मतिनिधिविधिः स्वष्ट एवाभिहितोऽस्ति । तदेवामिति । अयं भावः--पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क इत्युक्ते राश्विभोजनस्याविनाभूतं = रात्रिभोजन-स्याव्यभिकारि = तन्त्रियतसहचरामित्यर्थः। रात्रिभोजनमन्तराऽशकगावस्थितिक-मिति यावत् । यद्देवदत्तानिष्ठपीनत्वद्शांनं तेन लिङ्गोन यथा दिवाऽभुञ्जानस्य देव-इत्तरम रात्री मोजनमनुमीयते तद्दद् इत्तक छति पकीतापविद्याद्यारुयानां दुहितृप-तिनिधीनां ये परिग्रह विधयस्तदाविनाभूतानि तादशविधिंभिः सह नियतावस्थिति-कानि यानि भारताद्युक्त छिङ्गानि दुष्यन्त शकुन्त छासंवादानुवादादीनि देषां दर्श-निर्भारतादिदृष्टि द्विः। रत्तकाल्यः पुत्रीपतिनिधिः कर्तव्यः कीताल्यः पुत्रीपतिनिधिः कर्तव्यः, इत्येवं तें ते विधयोऽनुमातव्या इत्यर्थः । एवं क्रतिमस्व-यंदत्तापविद्यानां दुहितृपातिनिधीनां विधयस्तेन तेन छिङ्गिनेनोहितुं सुशका इति बोध्यम् । न चैवं दुहितृपतिनिधीकरणं ग्रन्थक्टद्संपतिपति मन्तव्यपिति ताल्यपै-मिरबस् ।

अथ दनकाशीचमुन्यते । दनकथ दिविधः --केवली न्द्यामुष्यायणश्चिति । स्वामुष्यायणोऽपि नित्यानित्यमेदेन दिविध इत्यन्यत् । केवलः प्रतिम्रहीतुरेव पुनः । न्द्यामुष्यायणस्तु दातृपतिम्रहीनोरुभयोरपि । अत एव संपादितपातिम्रहीन्तृगोत्रसापिण्ड्यादिः सानिवृत्तजनकगोत्रसापिण्ड्यादिः केवलदत्तकः । अयमेषे शुक्रदत्तकः इत्युच्यते । संपादितजनकपतिम्रहीतृभयगोत्रसापिण्ड्यादिन्द्यामुष्यायण-दत्तकः इत्याहः । आशीवं नाम श्रावेभावः शौवाभिति भावपत्ययान्तशीवशब्दस्य नद्या समासे नद्यः शुवीधरेत्यादिपाणिनिसूत्रेण वैकल्पिक्या पूर्वपद्यादिवृद्या निन

## दत्तकमीमांसा ।

अथ दत्तकाशीचनिर्णयः। तच जनककुले परस्परं नास्त्येव।
गोत्ररिक्थे जनयितुनं भजेद्दात्रिमः सुतः।
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा॥
इति मनुवचनात्।

अत्र च स्वधापिण्डश्रब्दावशौचादिसकलपिनकार्योपलक्षणम्

ष्पनत्वादाशीचशब्दस्य न शीचमशीचिमति ब्युत्रच्या शीचामावोऽर्थः । शीचं पुनः पापक्षयः । ततश्च पापक्षयः शौर्च तद्भावस्त्वाशीचं पार्वैभित्यर्थः पर्यवस्य-ति । तच न युक्तम् । आशीने पापलक्षगासंगतेः । तथा हि—' चोदनालक्षगोsथों धर्मः ' (जै० १।१।२) इति सूत्रेण धर्मे उक्ष में कुर्रता जैमिनिमु-निना ' अनर्थे। उन्यं क्रिया में छक्ष गमा पर्यात्सू चितम् । अनर्थश्वानिष्टसा वनम् । यथोकं भाष्यकता शबरस्वामिना-कोऽयों योऽभ्युत्याय, कोऽनयों योऽनम्युद्द-याय १ इति । पापाधर्मशब्दी च पर्यायो । तथा चास्य पापक्षयामावस्वपस्याऽऽ-शीचस्यानिष्टसाधनताबोधकचोदनाभावानवर्गतेति । यथा न कलझं भक्षयोदिति कछञ्जमक्षनिषेषबोधकश्रातिवाक्येन।।निष्टसाधनताबोधनात्कछञ्जनक्षगपधर्मस्तद्वदि-ति भावः । अथैवं मन्यसे कर्पाधिकारः शुद्धिः । तद्विपर्ववश्वाशुद्धिः । शुद्धिः शीचमशुद्धिराशीचं चेत्यनर्थान्तरामिति । तदपि न । तथा सति ' आशीचे दान-पित्रहस्वाध्याया निवर्तन्ते ' इत्यादावाद्यीचकर्पानिवकारयी रुद्देश्यविधेयवावी न स्यात् । तस्य भेदायत्तत्वात् । एतन्यते तयोरभेदस्य स्पष्टत्वात् । न च दानाद्यन-धिकार एवाऽऽशीचामिति वाच्यम् । 'दशाहं शावमाशीचं सापिण्डेषु विधीयते ! ( म० रमू० ५ । ५९ ) इत्यादिवाक्यान्तरपाप्ताशीचानुवादेन तद्नधिकारवोध-नात् । किंच कर्मानाधिकार एवाऽऽशौंच सापिण्डे िवाते वर्न् मष्टव्यः ? किं क-र्मश्वानाधिकारः कर्मविशेषानिधकारो वा ?। नाऽऽद्यः । आशीचिनामप्युद्ध-दानाद्याधिकारदर्शनात् । नापरः । त्राह्मणादे राजसूपाद्यनाधिकारेणाऽऽशीचि-स्वपसङ्गात् । अपि च यदि दानाद्यनिधकार एवाऽऽशीचं तर्हि पिण्डोदकदानाद्य-धिकारोऽप्याशीचं स्यात् । न चेष्टापत्तिः । अनेकशक्तिकरुगनापसङ्गात् । तस्माधा कर्मानिकार आशीचिमिति । यतु ' अन्छादिसयोगपयोज्यस्तान्सदी तत्तदेवता-सीनिधिरेव शादिः । अस्पृश्यसंबन्धपयोज्यस्तसदिवतासानिध्यमावश्वाशादिः ? इति तार्किकसभागम् । तद्वि न पक्षतोषयोगि । अचेतनेषु तत्संभवेअवि चेतनेषु बार्षः पिण्डदानादिनिमित्तीभूतगोत्रिक्थयोर्निवृत्तिश्रवणात् । प्रेतपिण्डदाना-देश्राशौचपूर्वकालत्वानियमात् । ततश्च पिण्डनिवृत्त्याऽशौचानिवृत्तिर-र्थसिद्धैव ।

> असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहानि यो दद्यात्स द्शाहं समापयेत् ॥

ज्जीवं तदसंभवात् । तदुक्त १ – जीव ख्रान्तुर्भवेद्याव त्तावत्तदाभिगानिनी । देवता वर्तते तत्र मृते तस्मिन्निवर्तते ॥ इति ।

अवाऽऽरु:-- कालस्नानाद्यग्नोद्यः पिण्डोदकदानादिविधेईतुभूगोऽध्ययनादि-पर्युदासस्य च निवित्तभूतः पुरुषगतः कश्चनातिशय आशौचम् 'इति याज्ञवल्क्य-स्मृतिटीकायां निताक्षरायां षडशीतिटीकायां च शुद्धिचन्दिकायां निरूपितिनिति । तच्चाऽऽशीचं शुद्धदत्तकस्य जनककुछे निथो नास्तीत्याह-तच्चेति । जनक-कुल इति । पतिमहीनेकगोनस्य केवलद्त्तकस्येति शेषोऽत्र बोध्यः । केवलद्त्त-कस्य जनकगोत्रसंबन्धाभावेनाऽऽशौचाभावस्योचितत्वात् । परस्परामिति । शु-द्धर्तकानिकापितं जनककुलिष्ठं जनककुलिनिकापितं शुद्धर्तकानिष्ठं चेति पिय आशीचं नास्तीत्यर्थः । तत्र प्रमाणं मनुवचनं निर्दिशति -- गोत्रिक्थे ( म॰ स्मृ० ९। १४२ ) इति । अस्यार्थः-जनकितृतंबिन्धनी गोत्ररिक्थे दत्तको न कदाचिदापे पाप्नुयात् । पिण्डश्च गोत्ररिक्यानुगामी यस्य गोत्ररिक्ये मजते तस्यैव स विण्डो दीयते । तस्मात्पुत्रं ददतो जनकस्य स्वधा विण्डश्राद्धादि तत्पु-त्रकर्तुकं निवर्तत इति । अत्र जनकिषतृसंविधिगोत्रारिकथयोर्निवृत्तिः श्रूयते । सा च राखदतकस्थल एव संभवति । न व्यामुष्यायणस्थले । वाच्यार्थविरे।भात् । **द्यामुद्यायणशब्द्स्य हि 'अमुद्य** गोत्रापत्यमामुद्यायणः, द्वयोरामुद्यायणो ब्द्यामुब्यायणः ' इत्येवं निर्वचनीिकयमाणस्य गोत्रद्वयसंबन्धमागित्वामित्यर्थः पती-यते । तथा हि-नडादित्वाद्गोत्रापत्यार्थे फक्षत्ययेन व्यामुष्यायणशब्दो नि-ष्युचः । दत्तकश्रायं जनकपालकयोईयोः साक्षाद्यत्यं भवति, नतु मोगापत्यम् । गोभाषत्यं तु तद्गोत्रभूतयोईयोगीतापत्यम् । अत्र तच्छब्देन जनकपालकपित्रो-ब्रहणम् । गोत्रभूतयोरित्यनेन च गोत्रयवर्तकप्यीर्घहणम् । तथा चादःशब्देन जनकपालकापित्रोविशमवर्तको मवराध्यायमासिद्धौ सागस्यकश्यपादिसम्बर्धन्यतमी बी विषक्त इति द्वावृती तथोर्महणावश्यकत्वेन गोत्र मृत्योर्द्दर्गोर्गीत्रापत्यार्थत्यर्थन गीत्रद्वयसंबन्धामिधान धरीव्यात् । ततश्च जनकर्गात्र संबन्धानिवृत्ते दृव्या पुष्पायणीय न

# प्रशाहिणां तु नैव स्यारकर्तुः स्वस्ति तथाऽपि च। यावदाशीचमुदकं पिण्डमेकं च दद्यः॥

ब्दवाचगगोत्र इयसंबन्धावरोधित्वाद्व्यामुष्यायणेऽत्यन्तासंभविनी जनकपितृगोत्रनिः वृत्तिः शुद्धत्तक एवावशिष्यत इति भावः । 'गोत्रिक्ये ' इत्यस्मादेव वचना-ब्लुखदत्तकोऽपि शास्त्रेऽस्तीत्यवगम्यते । अन्यथेदं वचनं निर्विषयं स्यात् । एतेन शुद्धत्तकः शास्त्रे नास्तीति पत्युक्तम् । ततश्य गोत्ररिक्यनिवृत्तिश्रवणेन गोत्ररिक्थसंबन्धनिभित्तकस्य पिण्डदानादेरापि निवृत्तिव्यापकानिवृत्ते। व्याप्यानिवृत्तेरर्थः-सिख्त्वादिति न्यायेनैव सिद्धा ।

नन्वेकं शुद्धदत्तकस्य जनकापितृगोत्ररिक्थमाहित्वाभावेन जनकपितुहेशमकपेतं-पिण्डादिदातृत्वं मा भूत्तथाअपि परस्परमाशीचामावे किमायातं प्रमाणानित्याश-ङ्क्याऽऽह—प्रेतापिण्डदानादोरिति । अत्राऽऽदिशब्देन जलदुग्वदानं पेतत्रंण-पित्यादिसकलपेतकर्गणः परिम्रहः। आशौचपूर्वकालत्वनियमादिति । आ-शीर्वं पूर्विस्मिन्काले यस्य तस्य भावस्तत्त्वम् । तिन्यमादित्यर्थः । विण्डदानादि यद्यत्मेतसंबन्धि कर्भ तत्सर्वभाशीचपुरः सरमेव पवर्तते । ' यावदाशीचं तावत्वेतो-दकं पिण्डमेकं च दयुः ' इत्यादिस्मृतेः । ततश्च पिण्डदानादिषेततन्त्राशौचयोः साहचर्यनियमाद्सहचरितयोश्च भेतिपण्डाद्याशीचयोर्मध्ये 'गोत्रारेक्ये १ इति मे-तिषण्डिनिवृत्तिदर्शनात्संनियोगशिष्टानामन्यतरापाय उभयोरप्यपाय इति न्यायेना-ऽऽश्रीचिनवृत्तेरर्थतः सिद्धत्वादिति भावः । एवं चात्र स्वधाविण्डशब्दावाशीचाः दिसकल वितृक वीं वलका विति तारपर्यम् । स्वस्य, स्वान्यस्व संबन्धिनश्वाऽऽशीचाः देरजइ इक्षणया बेधकाविति यावत् । तेन शुद्धदत्तकपरणनिषित्तकपाशीचं जन-कृषितुकुले नास्ति, तथा जनक्षितृकुलगतसापिण्डादिषरणानिषिककपाशीचं शुद्ध-दशकस्य न भवतीति च सिख्न्। तद्तेतत्सर्वननुसंधायाऽऽह—ततश्च पिण्डानिवृत्त्येनु रयादि समब्यापिसिद्धोरित्यन्तम् । असगोत्रः सगोत्रो वेति । अनेन वर्षः नेन सगोत्रासगोत्रस्रीपुंसमध्ये येन पथमेऽहानि पेततन्त्रं पारब्धं तेनव तह्याहपूर् र्यन्तं कत्वा समापनीयं नान्येनेति मेतकत्यारम्भसमाप्त्योरेककर्तृकत्वनियमः प्र विषाद्यवे ।

अत्रेयमाराङ्का भवति । किं दाहमारम्येव पेतळत्यारम्भो मन्तव्योऽध्या तुर्द्

इत्यादिवाक्षपर्यालोचनया पिण्डाशीचयोः समब्याधिसिद्धेः । तस्मा-इत्तकतज्जनकादीनां च परस्परं नाशीचादि ।

धिकारिण औरसादिपुशस्यासांनिध्यादमुख्याधिकारिणा केनचिदाहः पारब्बस्तत्र मुल्याधिकारिसांनिध्येअपि दाहकर्त्रेव दशाहपर्यन्तं समापनीयं स्यात्। यदि तु मैतिषण्डादिदानं पेततःत्रारम्भ इत्युच्यते तदा दाहानन्तरं कृतसांनिध्येन मुख्या-धिकारिणा मेताविण्ड।द्यारब्बब्धं तेनैव च द्शाहपर्यन्तं सपापनीयामिति सिध्यति । परं तु ' असगोत्रः संगोत्रो वा योऽभ्रिं द्यात्सले नरः । सोऽपि कुर्यानवश्राखं शुष्येतु दशमेऽहानि ॥ अधिकार्यसंनिधाने उन्येन दाहे कते प्रथमपिण्डोपक्रपात्पा-कृपुत्रादेरागमने अपि दाहकर्त्त भिन्नतया निषेध इत्यर्थस्य निर्णयसिन्धुटीकायां (पृ० १ १६५ ) वर्णितस्याद्येनामिदानं कतं तनैव दशाहपर्यन्तं समापनीयं न मुख्याचि-कारिणाऽपि पिण्डादिदानं पारब्धव्यं तस्य दाहकर्तृत्वाभावादित्यर्थकनिरुक्तदिवो-दासीयवचन वरोवः स्वात् । इति चेद्त्रोच्यते-यद्यप्यत्र 'द्यात् ' इति सामा-न्येन दानमुक्तं, दानं च स्वस्वस्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वापादनं, परस्वत्वापात्तिश्च पर-भौतिमहमन्तरेणानुषपन्नेति तदाक्षेपेण प्रतिमहम्बितत्वाद्दानस्य द्विजाम्याय गां-इदातीत्य।दावेव मुरूपं दानं संभवति । तथाऽपि पतिग्रहांशाभावेऽपि पिण्डकर्मे-भाषादी ततुद्देशेन स्यागपात्राहदातिशब्दपयोगपंभवेन पथनेऽहानि यो द्यारत दशाहं समापयेदिति च प्रथमदिनापिण्डादिदानकर्मण एव दशाहसमाप्तयन्वयप-तीतै: । पथमेऽहाने यो दद्यारपेतायाचं समाहित: । अनं नवस चान्येषु त एव मैद्दात्यापे ॥ इति वालाच्य मेनापण्डाद्येश मेतनन्त्रारम्म इति निश्चीयते । एर • दाशयेनेव निर्णयसिन्यो (पृ० ४२५) 'पथमेऽहानि यो द्यान् 'इति वचन-ब्यारूयावसरे दद्यादित्यत्र 'विण्डम् ' इति शेवः पूरितः, नतु दाहः। तस्य वंद्देशेन स्थागरूपासंभवेन द्वातिशब्दार्थत्वामावादशाहसपाप्त्यन्वयापतीतोरीते भावः । केवित ' असगीतः सगीतो वा योशमें द्यात्सले नरः । सोअपि कु-वीजनशासं शुध्येत् दशमेऽहानि ॥ इति निरुक्तवचनाद्द्यादित्यत्रामिति शैर्वे पूर्वित्वा 'असमोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुनान् । यश्चामिदावा मैत-स्य विषक दियात्स एव हि ॥ इति शुद्धितस्ये वायवीयववनाच दाहकरीव दशाह कार्य प्रयम्पिण्डोपक्रपारमाक्समायतः पुत्रोऽगीति व इन्तीति निर्णयसिन्धावुक्तंम् र्षेष्ट ४३६ )। एवं दशाहान्तपेतापण्डादिकर्वपारम्भसपाप्योरेककर्वकरविष-मेमुक्तका मेतानिण्डादिदानमकारै कथयति-यावदाशीचिमिति । आशीतकां छ-

समाप्तिपर्यन्तं पत्यहभेकं पिण्डिमिति मिलित्वा दश पिण्डानुदकं च द्युरिति तदर्थः । स्मृत्यन्तरेऽपि—नविभिर्दिवसैदंद्यान्तव पिण्डान्सपाहितः । दशमं पिण्डमुत्सूच्य
राश्विशेषे श्रुचिभंवेत् ॥ इति । अश श्रुचित्ववचनपपरेद्युः कियमाणश्राद्धार्थनासपानिमन्द्राणाभिपायेण नतु सर्वधाऽऽशोचिनवृत्तिपरिपति वेदितव्यम् । एवनेद
'श्रुच्येचु दशमेऽहानि श इत्यत्रापि बोध्यम् । तथा च 'येन पेतिपण्डादितन्त्रं
पकान्तं तेनैव तद्दशाहपर्यन्तं क्रत्या समापनीयम् । पिण्डश्च पत्यहमेक इति क्रिभेग
सावदाशीचसमापि पिण्डदानमुदकदानं च कुर्युः श हरयेवंक्तपवाक्यार्थद्वयप्यांद्वोसन्वा पत्यासन्त्या पिण्डदानाशीचयोः समव्याप्तिः पतीता भवति ।

ननु यदा मेताविण्डादितन्त्र प्रवर्तकः सगात्र सविण्डो भवति, भवतु तदा विण्डा-शीचयोव्याप्तिः, परं तु यदाऽसगोत्रोऽसापिण्डश्च पेनपिण्डादिपकान्ता भवति तदा कथिव विण्डाशीचयोव्याप्तिः ? 'दशाहं शावमाशीचं सिष्ण्डेषु विभीयते । ( म० स्मृ० ५ । ५९ ) इति मनुना सगीत्रसपिण्डेष्वेव दशाहाशीचविवाना-दिति चेत्सत्यम् । उच्यते-गुरोः पेतस्य शिष्यस्तु पितृपेवं समाचरन् । पेताहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुप्पति ( म० स्मृ० ५ । ६५ ) ॥ निरन्त्रयेऽसिपण्डे तु मृते सति दयान्वित:। तदशौचं पुरा चीर्त्वा कुर्यात् पितृवारिकपाम् ॥ इत्यादि-वयनैयोऽसगोत्रादियंश्यौध्वदोहिकं करोति स तज्जातिपयुक्तं संपूर्णांशीचं कुर्यादिः रयुरसर्गतोऽवगम्यते । इदमेव कर्गाङ्गं दशाहाशीचिमत्युच्यते । तच दशाहपेतिप-ण्डादिकर्तुरेव, न केवलदाहकर्तुः । तदेतदुकं-- प्रमाहिणां नेव स्यात् १ इति । प्रमाहिणां शववाहकदाहकादीनां कर्पाङ्गाशीचं तन्त्रसपासिनियम् नेव भवति । मेतिषण्ड।दिदानकर्गंभेन्नत्वादिति भावः । यद्यसगोत्रादिरेव दाहादिसकलीर्ध्वहे-हिकं करोति तदा तस्यापि दशाहाशीचं भवत्येव । तत्र मथमदिने दाहानिमित्तः काशीच अच्वात्तस्य च 'तवोऽवि शवदाहकः ' इति गुरुतरदोषमस्तस्वातमथम-दिने संध्यादिनित्यकर्गछोपः । द्वितीयादिदिनेषु तु नित्यकर्गछोपो नास्तीति युक्तं मम भाति । एवं विण्डाशीचयोव्याप्तिं क्रस्वा शुद्धदत्तकस्य तज्जनकादीनां चेति परस्परमाशौचाविचारमुपतंहराति--तस्मादित्यादिना नाऽऽशौचामि-रयन्तेन ।

नन्त्रेवं शुद्धदत्तकस्य जनककुछे परस्परमाशीचं मा भूत । किंतु ' वैजिकाद-भिसंबन्धादनुरुन्ध्यादषं त्र्पहम् । (म० स्मृ० ५ । ६३ )। अस्पार्थः—वीज-निभित्तो वैजिकः । अभिसंबन्धोऽपत्योत्पत्तिः । सापिण्डतादिसंबन्धासत्त्वेऽपि वीज

### यत्तु—वैजिकादिभसंबन्धादनुरुन्ध्याद्धं त्र्यहृत् । इति, तद्पि व्यपैति ददतः स्वधेरयनेनापोदितम् । दत्तकातिरिक्तस्थले

रेत: संबन्धो हेतुर्यत्रापत्योपची तस्मात् । केवलरेत:संबन्धादेव तिरिनमाशीचं कुयादिति । इति वचनविहितमाशीचं स्यादित्याशङ्कते—यस्विति । तथा च शुक्इतके जनकस्य पितुर्वीजल्लतसंबन्धसस्वात्म्बहमाशीचं पाप्न्यादिति शङ्काश्चय
इति भावः । उत्तरयति – तद्पीति । यथा 'दशाहं शावमाशीचं सपिण्डेषु
विश्वीयते ' । म० स्मृ० ५ । ५९ ) इत्युक्तं सपिण्डतादिसंबन्धनिपिनं दशाहं
शावमाशीचं 'गोत्रारिकथे ' (म० स्मृ० ९ । १४२ ) इत्यनेनापोद्यते तद्देन्
जिकादिमसंबन्धादिति निरुक्तवचनेन विहितं बीजमात्रलतसंबन्धनिपिनं तिदिनाशीचपपि गोत्रारिकथे . . . इयपैति ददतः स्वधेत्यनेनापोद्यत इत्यर्थः । वैजिकादभिसंबन्धादिति सामान्यवचनस्य गोत्रारिकथे इति विशेषवचनपप्रवाद इति
यादत् ।

मनु यदि ' गोत्ररिक्थे, इत्यनेन बैजि हादिति वचनं बाध्यते ? तर्हि तद्वनन-मचरितार्थं स्यादिति न शङ्गीयं तस्य दत्तकव्यतिरिक्तस्थले सावकाशस्वादित्य-भिषेत्याऽऽह—दत्तकातिरिक्तस्थल इति । परः पूर्वः पतिर्थस्या भार्यायाः सा परपूर्वभार्याः। परपत्नीति यावत् । तस्यामगत्वोत्पत्तौ सत्यां ताहशापत्योत्पत्तातुः-स्पाद्यितुर्ने कश्चित्सापिण्ड्यादिः संबन्धः किंतु बीजमात्रास्टनः संबन्ध इति तैत्रो-रपाद्रविद्या त्रपह्माशीचं बैजिकाद्यिसंबन्धादिति वचनात्कर्तव्यम् । अयं भावः 🕳 बैजिकादिति वचनेन बीजिनिमित्तकसंबन्धनिमित्तं त्रिदिनमाशीचं विधीपते । बी-जक्रतसंबन्धश्र स्थलद्वये दश्यते । दत्तकपुत्रे ( दाख्दत्तके ) जनकिषतुर्वीजकतः, संबन्धः । अथ च परपरन्यां परेणोत्पादिते पुत्रो चोत्पाद्यितुर्वीजकतः संबन्धः । अत्रोभयत्रापि स्थले बीजसंबन्धात्परस्परं त्रिदिनमाशीचं भवति । तदाह परीचि:-सृतके मृतके चैव तिरात्रं परपूर्वयोः । एकाहस्तु सापिण्डानां तिरात्रं यत्र वै पितु: ॥ इति । अत्र परपूर्वयोरित्यत्र परः पूर्वः पतिर्यस्या भार्यायाः सा पर-पूर्वा । परः पूर्वः पिता यस्य दशकादेः पुत्रास्य स परपूर्वः । परपूर्वा च परपूर्वश्व परपूर्वी । ' पुनान् स्त्रिया ' इत्येकशेषः । तयोः परपूर्वयोत्रित्यर्थी बेष्धः ,। तनः क्सकस्थले बीजसंबन्धपयुक्तिदिनाशीचस्य 'गोगरिक्ये १ इत्यनेनापवादंत्वाद्धा-धेऽपि परपूर्वभायीयां जातापत्यविषयत्वेन बीजसंबन्धपयुक्तिशिदिनाशीचाविधायक-बचनस्य चारितार्थ्यमवशिष्यत इति मावः । अत एव मन्वर्थमुकावल्यां कुल्लू-

तस्य सावकाशत्वात् । किंचाशौचोदकदानादौ गोत्रसापिण्ड्ययोर्मि-लितयोर्निमित्तत्वावगमादन्यतरापाये न तन्निमित्तमशौचादि । तथा च शङ्खलिखितौ-

सिप्डता तु विज्ञेया गोत्रतः साप्तपैरिषी।
पिण्डश्रोदकदानं च शाचाशौचं तदानुगम् ॥ इति।
प्रतिग्रहीतृपित्रादीनां तु दत्तकादिमरणे त्रिरात्रमाशौचम्। तदाह
बृहस्पतिः—–

अन्याश्रितेषु दारेषु परपत्नीसृतेषु च । मृतेष्वाप्लुत्य शुध्यन्ति त्रिरात्रेण द्विजोत्तमाः॥

कंभटटेन बैजिके तु संबन्धे परपूर्वभायांयामपत्योत्पत्ती त्र्यहमाशीचं भवति । तथा च विष्णुः—' परपूर्वभायांसु त्रिरात्रम् । यत्र रेतःपानमात्रेण स्नानं तत्रापत्योत्पत्ती विरात्रमु । यत्र रेतःपानमात्रेण स्नानं तत्रापत्योत्पत्ती विरात्रमु । इति तद्वचनं व्याख्यातम् । किंच ' सापिण्डता तु विश्चेया गोन्वतः साप्तपोरुषा । पिण्डश्रोदकदानं च शोचाशीचं तदानुगम् ॥ इति शङ्ख- छिस्तितवचने स्वगोत्रे वीजिनमारम्य सप्तमपुरुषावाधिकं सापिण्ड्यमुक्तवा पिण्ड- स्रोदकदानं चेत्याद्युक्तवान्मछिनं ते वपुः स्नायादित्यत्र स्नाने मछिनवपुष्ट्वस्येव तिद्धसाध्यसम्भिव्याहारन्यायेनाऽऽशीचोदकदानादी गात्रसापिण्ड्ययोपिष्ठितयोई- तुत्वावगमेन सगोत्रत्वसमानाधिकरणसापिण्ड्यस्याऽऽशीचादिमयोजकत्वेनोति या- वत् । तयोर्पध्ये शुद्धदत्तके ' गोत्रारिक्थे १ इत्यनेन जनकगोत्रनिवृत्तेः पितपाद - नादन्यतरापाये सिति पिण्डनिवृत्तेरप्यर्थसिद्धत्वेन गोत्रापिण्डनिमित्तकमाशीचमिष् निवर्तते । आशीवस्य पिण्डानुसारित्वात् । तदुक्तं तदानुगमिति । पिण्डानुगं पि- ण्डानुसार्याशीचं पिण्डामावान्य भवतीत्यर्थः ।

प्वं शुद्धस्तकस्य जनककुछे परस्परपाशीचामावं सिद्धिकृत्य द्त्तकादीनां पित्रमहीतृकुछे निराशमाशीचं पितजानीते —प्रतिग्रहीत्रिति । पित्रमहीतृक्तपि - तृपितामहमपितामहानां शयाणामित्यर्थः । दत्तकादीत्यादिपदेन क्षेत्राजादेर्ग्रहणम् । ते च क्षेत्राजदिश्मिकशिमगृद्धजापाविद्यकानीनसहादकीतकपौर्नभवस्वयंदत्तपारशवे । त्येकादश नवमाध्याये मनुस्मृतावुक्ता बोध्याः । प्रतेषां मरणे पाछकपितृपितामह-पितामहानां निदिनमाशीचं भवतित्यर्थः । तशेव पपाणं बृहस्पातिवचनमुपन्य - स्यति—अन्याभितेष्विति । स्वभार्यास्वन्यं पितछोमव्यतिरिक्तं परपुरुषमाश्रितासु पुनर्भूष्वित्यर्थः । मृतासु सतीषु , तथा परपरनीसुतेषु दत्तकक्षेत्राज।दिष्वित्यर्थः ।

#### इदं च शिरात्राशीचविधानं यत्प्रतियोगिकं भाषीत्वं पुश्रत्वं च तस्यैव ।

मृतेषूपरतेषु सत्सु त्रिरात्राशीचानन्तरं स्नानेन द्विजोत्तनाः शुध्यन्तीत्यर्थः। पा-धान्याद्दिजोत्तमग्रहणम् । तेन क्षत्रियादयः शूद्रान्ता अप्येवं शुध्यन्तीति बो-ध्यम् । एतेषु मृतेषु तिरात्राशीचं कस्य भवति, किं पूर्वरतेर्वतिरातेर्वा तथा जन-कस्य वा पतिश्रहीतुर्वेत्याशङ्क्याऽऽह--इदं चेति । यः पतियोगी निरूपकः संबन्धी यस्य भार्यात्वस्य पुत्रत्यस्य वा भवति तस्यैवेदं त्रिरात्राशीचम् । भार्या-पुत्राशब्दयोः संबन्धिशब्द्रशाचाम निरूपितार्थपतिपादकरवाचिरहापैतार्थस्य निरूपकविषये नित्यसाकाङ् अत्वान् । पुनभ्वी यनिरूपितं भाषीत्वं दत्ताकादिव च यजिलापितं दत्तकादिपुत्रत्वं तस्यैव निलापकस्यैव तदाशाचं भवतीरपर्धः । पु-नभ्वी भाषीत्वं च परिपालयत्वोपभोग्यत्वादिना मुख्यभाषीसादृश्याद्वेष्ट्यम् । तथी-त्तरपतेः पतित्वमपि मुरूवपितसादश्याद्धोध्यम् । एवं दत्तकादिपुत्रेष्वप्यूसम् ततथे-द्मुकं भवति-पदन्याश्रितेषु दारेषु मृतेषु गौणपतेरेवेदं त्रिराज्ञामा शीवं न मुख्य-पते:। तथा परपरनी सुतेषु दत्तकादिषु मृतेषु पालकपितुरेवा शीवं न जनकाषितु-रिदि । तथा च यदिदं बृहस्यतिवचनेन शिराशाशी वयुक्तं ततु जनक कुछे नुतरां नाक्सवेव किंतु पतिग्रहीतृकुछ एव मवति । तत्रापि पतिग्रहीतुरे इस्पैव तज्रवि नतु मित्रहीतृह्वपित्र।दिनिपुह्वपतापिण्डानापिति कयं मूलकारेण पविमहीतृपि-त्रादीनामित्यादिशब्दः पयुक्तः, कवं चाम एकाहाशीचनतिनादकस्वनाकने 'त्रि-पुरुवामन्तरवर्तिनाम् ' इत्येवं पतिमहीतृसापिण्डानां विशेषणं प्युकापिति चेत्। दत्तकमीमांसाकारस्थायमाशयो सक्यते-पत्तन्यते निर्वाप्यविण्डान्वयेन साविण्ड्यं नाऽऽदिवते । तस्याव्यापकत्वात् । अपि तु श्रुतिसिखत्वादुरपनेपत्वाच्येकशरीरा-वयवान्वयेनैव सापिण्ड्यम् । तच्य यद्यपि दत्तकस्य प्रतिम्हीतृकुले सर्वधाऽसं-भवि तथाऽपि शुद्धदत्तकस्य पतिमहीतृकुछेऽशीचाविवास्थ्यपयोजकं त्रिपुरुषं सा-विण्ड्र वाचितिकं पूर्व (पूर्व १८७) मुक्तम् । ततश्य गोत्रासां विण्ड्ययोर्विष्ठित-योईसके सरवेन दशकनरणे पितमहीतृषित्रादिसापिण्डानां 'दशाहं शावनाशीचं सिविपडेषु विधीमते ' (म० स्मृ॰ ५ । ५९ ) इति दशाहमाशीचं पासम्। त्रव ' सामान्यस्य विशेषं वाधकम् ' इति न्यायेन विशेषेणानेन विरामेणाप-वाद्श्वाद्धाध्यवे । तत्र ' उत्तर्गतपानदेशा अपवादाः । इति महाभाष्यकारसै-महेन म्यायेनेइं शिरामं पविमहीतृपित्रादित्रिपुरुषसपिण्डामानेव भवितुं मुक्ते, नै-

तिपुरुषानन्तरवर्तिनां पितृसपिण्डानां तु पृथगाह मसीचि:सूतके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः ।
एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः ॥ इति ।
यद्यपि दत्तकादीनामुत्पन्नानामेव स्वीकारात्परिग्रहीतुस्तदुत्पत्त्या-

कस्य पितमहीतुरेवोति । ततश्च यदुकं पितमहीतृ पित्रादीनां दिनत्यादि तत्सम्यगेव । एवं च ' यत्पितियोगिकं भाषांत्वम् ' इत्यस्य मन्थस्य पूर्वपतो जनके चेदं
तिरात्रं सर्वथा न पर्वतत इत्यर्थे परमतात्पर्यं नतु पितमहीतुरेकस्पेवेदं तिरात्रिकत्यर्थं इति रहस्यम् । त्रिपुरु गानन्तरवार्तिनामित्यस्य स्थाने त्रिपुरुषान्तर्वार्तिनामिति
पाठे ' यत्प्रतियोगिकं मार्यात्वं पुत्रत्वं च तस्येव ' इत्यत्रत्येवकारेण पितमहीतुः
पिवृतितामह्योव्योवात्रिकं मार्यात्वं पुत्रत्वं च तस्येव ' इत्यत्रत्येवकारेण पितमहीतुः
पिवृतितामह्योव्योवात्रिकं विद्यां । अत एव त्रिपुरुषान्तर्वार्तिनामित्यु।किः संगक्छि ।
तथा चैतत्याठे पितमहीतुरेव विरात्रं पितमहीतृव्यितिरिक्तिपुरुषान्तर्वार्तिनां स्वेकाह्
इति सिध्यति । अत्र युकायुक्तं सद्भिविचारणीयम् । एतत्याठे ' प्रतिमहीतृतिकः दीनाम् ' इत्युपक्रपस्थ आदिश्वदो न साधु संगच्छत इति भाति ।

नन्वेवं दत्तकादिमरणे तत्रालकिषत्रिपतामहर्गतिवामहानामेव त्रिदिनाशीचोक्स्या तरपरबर्विनां बृद्धमपितामहाद्वीनां त्रयाणां पालकपितृसपिण्डानापाशीचं नेव मा-मोबीत्या शङ्क्याऽऽह—त्रिपुरुषानन्तरेति । पाछकपिवृपितामहपितामहासिपु-रुषाः । तद्नन्तरवर्तिनां वृद्धप्रितामहादीनां त्रयाणां पालकपितृसपिण्डानां पृथ-मेव मरीचिनाऽऽशीचमुक्तमित्याइ-सूतके सृतके चेति । परपूर्वा च परपूर्वम परपूर्वी । पुबान् किये त्येक शेषः । परोऽन्यः पूर्वः पनिर्यस्या भार्यायाः सा परपुरी भागी, पुनर्भूरित्यर्थः । परोऽन्यः पूर्तः पिता यस्य पुत्रस्य स परपूर्वः पुत्रो दत्त-कादिरित्यर्थः । वयो पुनर्भूदराकयोः सूतके मृतके चाऽऽशीचे पसके त्रिराम स्यात् । उत्तरपत्तेः पालकपित्रादित्रयस्य चेति शेषः । सपिण्डानां पालकपितृत्त-विण्डानां बुद्धपविषापहादीनां त्रायाणां खेकाहमाशीचं स्यादित्यर्थः । यत्र स्यादे पितः पाछकपितः पाछकपित्रादित्रयस्थेति यावत् । तिरात्रपाशीचमुच्यते तत्र तः रस्तिण्डानामेकाइनाशीचं युक्तमिति भावः । अत्र ' यत्र वे पितः ' इति पितः महमां पत्युरप्पुत्र उक्षणं जीवम् । परपूर्वासु भाषांतु पुत्रीषु छत्र हेषु च । भर्तिपत्री-किसमें स्पाद्काइं तु सपिण्डतः ॥ इति इतिवनने भर्तमहणादिरवर्धः । इति समामधेनैकवानप्रवामादिति पावत् । तेन यभारारश्य परमुक्तिरातं तम तरस-किछान्।मुत्तरपतेः संविण्डानामेकाइमाकीवानित्यप्यथी बोध्यः । ननु पुनर्मृद्वकः

शौचं न घटते तथाऽषि तदपरयोत्पत्त्याशौचं घटत एवेति सूतकिनि-देशः। इदमपि समानजातीयानामेव पुत्राणाम् । तथा च ब्रह्मपुरा-णम्—

औरसं वर्जियत्वा तु सर्ववर्णेषु सर्वदा। क्षेत्रजादिषु पुत्रेषु जातेषु च मृतेषु च॥ अशौचं तु त्रिरात्रं स्यात्समानामिति निश्चयः॥ इति। सर्वदा सर्वकालमुपनयनानन्तरमपि।

> अन्याश्रितेषु दारेषु परपत्नीसतेषु च । गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युश्चिरात्रेणैव तत्त्ववित् ॥ इति ।

योर्भरणे तत्परिमाहिणोर्मृतकं संघटत इत्यन वचने तर्निर्देशो युक्त आस्तां नाम । किंतु पुनर्भूद्रभकादीनामुत्परयनन्तरमेव परिग्रहकरणात्परिग्राहिणोस्तदुस्पात्तिनिमिन त्तकं सूनकं न घटत इति कथमत्र तिनर्देश इत्याशङ्कय यद्यपि पुनर्भृदत्तकवीः साक्षादुत्पत्तिनिमित्तं सूतकं तत्परिमाहिणो( पुनर्म्बाः पत्युः, पालकपितुश्च )ने संभवति तथाअपि पुनम्बा दत्तकस्य च यदपत्यं तदुत्पान्तिमयुक्तं सूतकं पूनर्भूपतेः पाउकिषतुश्च संघटत इत्याशयेनात्र वचने सूनकिनईशो युक्त एवत्याह-यद्यपी-स्यादि सूतकि विदेश इत्यन्तम् । दत्तकादिकापुत्राणां मरणे तत्पतिमहीतृक्षप-विवृवितामहमिवामहानां यत्त्रिरात्रामाशीचमुकं तत्ते च दत्तकाद्यः पुत्राः मित-ग्रहीतृसमानजातीयाः स्युश्चे देव भवति नान्य येत्याह-इदमपीति । तदेवोपपादय-ति-तथा चेति । औरसं वर्जियत्वेति । क्षेत्रजादिष्वेकादशसु पुत्रेष्तकेषूपः रतेषु च शिराशमाशीचं स्थात् । पतियहीतृरूपित्रादीनामिति शेषः । किमविशे वेण, नेत्याह-समानामितीति । सनानां तुल्यानान् । पत्यासस्या दत्तकादिभिः समानानां प्रतिमहीतृषित्रादीनामित्यर्थः । समानत्वं च जात्या । सर्वेषामेव वर्णानाः जातिष्वेव न चान्यतः १ इति शीनकेन सजातिष्वेव दत्तककर्तव्यवाभिधानात् । तथा च दशकपतिमहीर्जाः सपानजातीयत्वे सत्येवेदं निरात्रं पवर्तते नतु तयो ने विजातीयस्य इति ' समानाम् ' इत्युक्तेरवगम्यत इत्यर्थः । ब्रह्मपुराणस्थस्वदेत्या-स्यार्थमाइ-सर्वकालमिति । तस्यापि स्पष्टार्थमाइ--उपनयनान्तरमपीति । अपिनोपनपनात्पागपीत्पर्थः । तथा च स दत्तकादिक्रानयनात्पागनन्तरं वा निर्ने यदां सर्वव्यक्ति विरामित्वर्थः । रतेन-आवस्तजननात्स्य आचुहानेशिकी रमुता ि त्रिराशवानतादेशाइशरात्रमतः परम् ॥ (या ०- रम् ० - ३ । १८ ) हैं-

रयाद्याशौचपकाराणां नात्र पवृत्तिरिति सूचितम् । पतिम्रहीतुस्तिरात्रमाशौचित्यधकं पजापितवचनमुदाहरति—अन्याश्चिति वित्यादि । गोतिणः सिपण्डिमिनाः
सोदकाः सगोत्राश्चेत्यणः । स्नानेन शुद्धा भवेषुरिति शेषः । तत्त्वित्—-पितमहीतेत्यणः । तिरात्रेणैव शुद्धो भवित । मिताक्षरायां तु ' तिरात्रेणैव तिरिता '
इति पाठो दृश्यते । स चासंदिग्धः । अनेन पजापितवचनेन पालकिपितुरेव तिरात्रं
सिपण्डानां त्वाशौचाभाव एवेति लम्यते । व्याख्यानं च तथैव विज्ञानेधरेण ' अनौरसेषु पुत्रेषु ० ( या० स्मृ० ३ । २५ ) इति स्थोके मिताक्षरायाम् ।
पक्रतमन्थकारेण तु तिरातेत्यत्र पितृमहणं सापिण्डोपलक्षणं मत्वा सपिण्डव्याति ।
रिकानामाशौचाभावसाधकत्वेनोपन्यस्तिमिति भाति ।

ननु निरुक्तबसपुराणवचनपर्याछोचनया प्रतिग्रहीतृसमानजातीयद्त्तकपरणे पतिम्रहीतृषितृणां तिरात्राम शै।चिमत्यर्थपर्यवसानेन दत्तके समानजातीयत्वविशेषणं फलि । तेन चासमानजातीयद्त्तको व्यावर्थते । ततश्चासमानजातीयद्त्तकमरणे पतिग्रहीतुरिदं तिरात्रं न भवतीति तात्पर्यम् । इदमयुक्तमिव पतीयते । यद्यसमा-नजातीयः पुत्रो दत्तकः शास्त्रेण सिध्येत्तदा समानजातीयत्वाविशेषणं भवेत् । न चासमानजातीयः पुत्रो दत्तकः शास्त्रसिद्धोऽस्ति । ' सर्वेषामेव वर्णानः जातिष्वेव न चान्यतः १ इति शौनकेन जातिष्येवेति नियमेन सजातीयेषु दत्तक-विधानेन विजातीयेषु दत्तकपतिषेधात् । अत एव 'तस्मादसमानजातीयो न पु-श्रीकार्य इति सिद्धम् ' इति मूछ एवोक्तं पुरस्तात् । इति चेत्सत्यम् । श्रीनकोक्त-नियमसिद्धो यो विजातीयद्त्तकपतिषेधस्तस्यैव फलतोऽनुवादकं ब्रह्मपुराणामिति केचिद्दन्ति । दत्तकचान्द्रिकाकारस्तु—' जातिष्वेव न चान्यतः ! इति नियमस्तु सजातीयदत्तकसंभवे विजातीयदत्तकानिवेषार्थः, नतु विजातीयो दत्तको न भव-वीति सर्वथा विजावीयदत्तकानिषेषार्थः । तथा सति ' उत्पन्ने त्वीरसे पुत्रे तृती-यांशहराः सुताः । सवर्णा असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभाजनाः ॥ इति विजाती -यद्त्तकानामीरसोत्परयनन्तरं प्रासाच्छाद्नभागित्वपतिपाद्ककात्यायनवचनविरोधां स्यात् । तथा शीनकः -यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोऽपि सुतः क्वित् । अंश-माजं न तं कुर्याच्छी। नकस्य मतं हि तत् ॥ यदि सर्वथा विजातीयो दत्तको मास्ति तदा विजातीयदत्तकस्यांशभागित्वनिषेषोऽनुपपनः स्यात् । याज्ञवल्कयोऽपि सजावीयस्य विण्डदातृत्वांशहरत्वे विहिते नतु विजातीयस्य पुत्रात्वं निविद्धिन- यद्यपि प्रतिष्रहीतृमरणे दत्तकस्य दशाहाशीचं न घटते सिषण्डस-गोत्रात्वयोर्मिलितयोरभावात् । अशीचिवशेषश्चाऽऽहत्य नोपलभ्यते तथाऽपि -

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरत् । प्रेताहारैः समे तत्र दशरात्रेण शुष्याति ॥

रयाह । तदेव स्पष्टमुकं वृद्धयाज्ञवलक्षेत—तजातीयः सुता उत्राहः पिण्डदाता स रिक्थमाक् । तदमावे विजातीयो वंशमाशकरः स्मृतः ।। अत्रा विजातीये पि-ण्डोदकाद्यनहीत्वेऽपि नामसंकीर्तनादिमयोजनकतया पुत्रत्वमुदाद्यत एवेति प्रतिपा-दितम् । इत्याद्यार्षवचनपापाण्यादिजातीयोऽपि इत्तको भवत्येवेत्याह । स च ना-मसंकीर्तनाद्यतिस्वल्पोपकारकतया आसाच्छादनमाशभागीत्यन्यदेतत् । तथा च तादृश्विजातीयद्त्तकपरणे प्रतिग्रहीतुस्त्रिराश्वारणाय दत्तके समानजातीयत्ववि-शेषणं सुतरां चरितार्थभिति बोध्यम् ।

एवं दत्तकादिमरणे पतिम्रहीतृषितृणां शयाणां शिरात्रमाशीचमुपराद्येदानीं प-तिमहीतृमरणे दत्तकस्य 'दशाहं शावनाशीचं सिनण्डेषु विवीयते '( म॰ स्मृ॰ ५। ५९ ) इत्युक्तं द्शाहमाशौचं संभवति नवेति विचारिते-यद्यपीति ।। स-पिण्डता तु विज्ञेषा, इत्यादिशङ्खिलिवितवचनेन गोलात इति गोनैकासाहित्येन सप्तपुरुषपर्यन्तं सपिण्डतामुक्त्वा पिण्डश्रोदकदानं च शौचा गीचं तदानुगपित्यभि -हितत्वादाशीचोदकदानादौ गोलासाविण्ड्ययोरुभयोः सिख्नाध्यसपिष्याहारन्या -येन हेतुताऽवगता भवति । सा च पुनर्न पत्येकपर्याप्ता किंतु दण्डचक्रन्यायेन गोवसाविण्डचेतदुभवपर्याप्ता भवनीत्युक्तं पुरस्तात् । दत्तके तु पनिम्रहितृगोत्रासं-बन्धोः यद्यपि वर्तते तथाअपि दत्तकस्य पतिम्रहीतुकुने सापिण्डयं सुररां नास्ति । सगोतेषु कता ये स्यूर्रशकीताद्यः सुगाः । विविता गोतातां यान्ति न सापि-ण्डचं विचीयते ।। इति वृद्दगौतभेन दत्तके पतिमहीतृनाविण्डचस्यानुस्रस्यभिधा-नात् । अत एव देवछेन ' धमार्थं वर्षिताः पुरुषस्तत्तद् विग पुत्रवत् । अंशापि -ण्डेविभागित्वं तेषु केवल गीरि म् ॥ इति पुत्रमतिनिवितया परिगृस वर्वितेषु पुत्रेषु के बलं परिमही गं शिषण्डविमागित्वमेव न सापिण्डचामिति दत्तके पतिमही-तुसाविण्ड्यं निधिद्यमिति पाग् ( पू० १६९ ) उक्तः वाच्य । यच्य पूर्वे (१८७ पूरे) इत्तकस्य पतिमहीतुकुले शिपुरुषं वाचितिकं सापिण्डयमुकं त-रिरराभाशीयमयोजक्षेव भवति, नतु दशरागाशीचनयोजकम् । विधेवेग वि-

इति मरीचिवचनेन शिष्यस्य गुरुषेतकार्यंकरणनिमित्तदशाहा-शौचमुक्तं भवति । अत्र गुरुशब्द आचार्यादिरूपः । गुरुत्वमत्राप्य-स्ति । उपनयनादिकर्तृत्वात् । ततश्च दत्तकस्य प्रतिम्रहीतृक्तियाकरण एव दशरात्राशौचं मिध्यति । अन्यथा त्रिरात्रमेव पूर्वोक्तवचनात् । एवं दत्तकस्य प्रतिम्रहीतृश्चिपुरुषानन्तरवर्तिमपिण्डमरण एकाहः । एकाहस्तु सपिण्डानामिति पूर्वोक्तमराचिवचनात् । सोदक्रमगौत्र-

रात्रविधिना सामान्यस्य दशरात्रस्यापवादत्वेन बाधान् । एतदाशयेन 'यद्यपि ' इत्यादिग्रन्थपवृत्तिर्वोध्या । तथा च दशराआशौचोदकदानादिनिमित्तयोः पति-यहीतृगोत्रासापिण्डचयोर्निछिनयोर्देत्तकेऽभावारमतिग्रहीतृवरणे दत्तकस्य दशाहणा-शीचं यद्यपि न पामोति नापि वा दशाहपतिपादकपाहत्य विशेषवचनमुपलम्पते तथाऽपि ' गुरोः पैतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । पेताहारैः समं तत्र दश-रात्रेण शुध्यति ॥ ( प० रमृ० ५ । ६५ ) । निरन्वयेऽसापिण्डे तु मृते साति दयान्वितः । तदशीवं पुरा चीर्त्वा कुर्वात्तु वितृत्वत् क्रियाम् ॥ इत्यादिवचनेर्पः शि-ष्यादिर्भुरोराचार्यादेरसिण्डस्य मृतस्यान्त्येष्टिं छत्वा मेतनिर्हारकैर्गुरुसिष्डैस्तु-ल्यो दशरात्रेण द्वाध्यतीत्यर्थकैः शिष्यस्य गुरोर्यत्मेतकार्यकरणं तिनिमित्तकं दशा-हमाशै।चमुच्यते । अत्र गुरुराचार्यादिरूपोऽपि नतु पित्रादिरूप एव । पतिमही-तरि गुरुत्वमाचार्यत्वमपि भवति । उपनयनादिकर्तृत्वादिति भावः । एवं च दत्त-कस्य पतिग्रहीतृकियाकरण एव दशाहमाशीचं सिध्यति । दत्तकस्य पतिग्रहीतृ-कियाकरणाधिकारश्रीरसाभाव एव । सति त्वीरसे तस्यैव कियाकरणाधिकारः । ' विण्डदों । हरश्रेषां पूर्वामावे परः परः ' (या० स्मृ० ३। १३२) इति वचनात् । अन्यथेति । उक्तवैपरीत्ये । दत्तकेन पतिम्रहीतृक्तिणाया अकरणे । औरससत्त्वेनेत्यकरणे हेतुर्वोध्यः । दत्तकस्य पतिग्रहीतृपरणे त्रिरात्रमेवाऽऽशीच-म । ' अन्याश्रितेषु १ इति पूर्वीक बृहस्पतिवचनादिति भावः । एवं पिति झहीतृरू... पित्रादिपुरुषत्रयादनन्तरवर्तिनो ये पतिग्रहीतृपितृसिषण्डाः, अर्थाद्दनकस्य दुद्ध-मितामहादयस्तेषां परणे दत्तकस्यैकाइपाशीचं 'एकाहस्तु सिप्डानाम् १ इति पूर्वीक्तमरीचिवाक्यात्।

ननु दत्तकपरणे त्रिपुरुषानन्तरवर्तिनां पित्रग्रहीतृषितृसिषण्डानामेकाह्रपाशीचमुक्तमुक्तमरीविवचनेन, नतु त्रिपुरुषान्तरवर्तिसिषण्डमरणे दत्तकस्यैकाहमाशीचमुच्यत इति तत्कथमुच्यते पूर्वोक्तमरीविवाक्यादिति चेत्। उच्यते—पूर्वीक्तमरीवि-

योर्मरणे स्नानमात्रम् । ' अन्याश्चितेषु दारेषु परपत्नीसुतेषु च ' इति पूर्वोक्तप्रजापतिवाक्यात् ।

अथ दत्तकपुत्रकर्तृकश्राद्धनिणंयः। तथा च जातूकणः (णर्यः)-

वचनेनोकं यत् 'यत्पतियोगिकं यिनिष्ठम् ' आशीचं, तस्मान्तल्यन्यायेनोहितं 'निषुरुषानन्तरवर्तिसिपण्डमरणे द्राकस्यैकाहमाशीचम् ' इति 'पूर्वोक्तमरीचि-वाक्यात् ' इत्यस्य तात्पर्यमिति भावः । तुल्यन्यायश्च 'यन्मरणे यस्य यदाशीचं भवति तन्मरणे तस्य तदाशीचं भवतीति '। यथा—पन्मरणे—द्राकमरणे, यस्य— निषुरुषानन्तरवर्तिसिपण्डस्य, यदाशीचम्—एकाहमाशीचम् । उक्तमिति शेषः । तन्मरणे—निषुरुषानन्तरवर्तिसिपण्डमरणे, तस्य—द्राकस्य, तदाशीचम्—एकाहमा-शीचम्, भवतीति बोध्यम् । मरीचिवाक्यार्थाद्वेतोस्तुल्यन्यायेनोहिताद्वाक्यादिति म्रीचिवाक्यार्थित्वाक्यादित्यस्यार्थे इति यावत् । एवमेव पूर्वोकस्य 'बृहस्पतिवचनात् ' इत्यस्यार्थेऽनुसंधेयः । तदिदं तुल्यन्यायस्वस्वपाशीचस्वावशाविश्वेषकार्योपेक्षयोक्तम् । अन्यकार्येष्वप्येवं तुल्यन्यायो योज्यः ।

बोधायनेन 'मातुः सपत्न्या भगिनीम् ' इति वचनेन स्वमातुः सपत्न्या भ-गिनी स्वस्याविवाह्येत्युक्तम् । यथा-त्वं-देवदत्तः । स्वमाता-राधिका । स्वमातुः त्तपत्नी-चिन्द्रका । स्वपातुः सपत्न्या भागनी-ज्योतस्ना । सा ज्योतस्ना देवद्त्तीन नैव परिणेयेत्यर्थः । अत्र यथा देवदत्तस्य ज्वोत्स्नया विवाहो निविध्यते स्वमातुः सपत्न्या भगिनीत्वात् तद्वज्ज्येसात्नाया अपि देवदत्तेन सह विवाहस्तुल्यन्यायेन निषिष्यते । तुल्यत्वं चात्रैवं वर्गनीयम्-स्वं-ज्योत्स्ना । स्वमगिनी-चन्द्रिका । र्स्वैमगिन्याः सपत्नी राधिका । स्वमगिनीसपत्न्याः सुतो देवदत्तः । स देवदत्तस्त-या ज्योत्स्नया नैव परिणेयः । यथा स्वपातुः सपत्नीभागनित्वाज्ज्यात्स्ना स्वस्य निषिद्धा तद्वत्स्वभगिन्याः सपत्नीसुतत्वाद्देवदत्तो ज्योतस्नाया निषिद्ध इति यावत्। पतिमहीत्कुलीयसोदकसगीत्रयोपरणे दत्तकस्य स्नानवात्रेण शुद्धिः। अन्याश्रि-तेषु...गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युस्त्रिरात्रेणैव तत्त्रवित्, इति पूर्वोक्तपनापतिबा-क्यादित्यर्थः । अत्रापि ' पजापतिवाक्यात् ' इत्यस्य पजापतिवाक्यार्थातुल्य-न्यायेनोहितात् ' सोदकसगोत्रयोर्भरणे दत्तकस्य स्नानमात्रम् १ इत्येवंरूपाद्वाक्या-दित्यर्थं इति ज्ञेयम् । इदं सर्वे शुद्धदत्तकस्य पतिम्हीतृकुछे परस्परमाशीचं पति-पादितम् । व्यामुष्यायणस्य तु जनकपालकैतदुभयोरिप कुलवोर्गोत्रसापिण्डचोर्भि-ठितयोः सत्त्वादुभयत्राप्याशीचेन भाव्यम् । तच्चीमयत्रापि कुछे त्रिगत्रमेव न

प्रत्यब्दं पार्वणेनैव विधिना क्षेत्राजीरसी । कुर्यातामितरे कुर्यरेकोद्दिष्टं सुता दश् ॥ इति । प्रत्यब्दामिति सामान्योपादानेन मघादिश्राद्धप्राताविष क्षयाहश्राद्ध-मेवात्रा विवक्षितम् ।

> पितुर्गतस्य देवस्वमौरसस्य त्रिपौरुषम् । सर्वज्ञानेकगोत्राणामेकोद्दिष्टं क्षयेऽहानि ॥

दशरात्रम् । उभयत्र सापिण्डचं पद्शितं संग्रहकारेण -दत्तकानां तु पुत्राणां सा-विण्डचं स्यात्त्रियौरुषम् । जनकस्य कुले तद्द्यहीतुरिति धारणा ॥ इति । तथा च दशरात्राशीचपाप्ती तदपवादकं शिरात्राशीचं ब्रह्मपुराण उक्तम्-दत्तकश्व स्वयं-दत्तः क्रिनिः क्रीत एव च । अपविद्धाश्य ये पुत्रा भरणीयाः सदैव ते ॥ भि-चगोत्राः पृथक्षिण्डाः पृथग्वंशकराः स्मृताः । जनने मरणे चैव त्र्यहाशीचस्य भागिनः ॥ इति । अत्र त्यहाशीचस्य भागिनो दत्तकादयः पुत्रा इत्यन्वयाद्दत-कीदीनां त्र्यहाशौचं पतीयते । तथा च जनने मरणे चैवेत्यत्र कस्य जनने मरणे चैत्याकाङ्क्षायां पत्यासत्त्या जनकपालककुलगतसपिण्डजननपरणयोरिति लम्यते। ततश्च यन्मरणे यस्य यदाशीचं तन्मरणे तस्य तदाशीचिमिति तुल्यन्यायेन दत्तका-दीनां जननमरणयोस्तत्पालकजनककुलेऽपि व्यहाशीचे भवति । तच्व त्रिपुरुषसपि -ण्डानामेव । व्यामुष्यायणस्योभयकुले त्रिपुरुषसापिण्डचोक्तेः । किंचायं दत्तको यद्यसिपडः स्यात्तदैवेदं त्रिरातं पवर्तते । त्रह्मपुराणे 'पृथक्षिण्डाः ' इत्युक्त -त्वात् । अस्तिण्डा इति तर्र्यात् । एतेन सापिण्डे दत्तीक्रो तु सपिण्डनरणादि-निमित्तकं दत्तकस्य, दत्तकपरणादिनिभित्तकं सपिण्डानां च दशरात्रमेव । सापिण्ड-दत्तके ब्रह्मपुराणस्थित्रिरात्रस्यापवृत्तावुत्सगंतः पाप्तस्य दशरात्रस्यावस्थानादिति सू वितम् ।

अथ दत्तकपुत्रकर्तृकं श्रादं निर्णीयते । तत्र पितुः सिपण्डीकरणान्तषोडशश्राद्धे दत्तकस्य पूर्वमेव गृहीतत्वेऽप्यौरसपुत्रसत्त्वे तस्यैवाधिकारो न दत्तकस्य ।
'औरसे पुनरुत्यन्ने तेषु ज्यैष्ठचं न विद्यते ' इति देवलेन दत्तकादीनां ज्येष्ठत्वपंतिषेधात् । ज्येष्ठ एव हि पुत्रः पितुरोध्वंदेहिकाधिकारीति भावः । 'पिण्डदें।ऽश्वहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ' (या० स्मृ० २ । १३२ ) इति याज्ञवल्कये .
नीरप्तादिद्वादशपुत्राणां मध्ये पूर्वस्य पूर्वस्याभावे परस्य परस्य पिण्डद्तवाभिधा .
नाम्च । क्षयाहश्राद्धे विशेषमाह जातूकर्णः -प्रत्यब्दामिति । औरसः क्षेत्रजश्च

इति पराशरवाक्ये क्षयाहपदोपादानात् । न चात्राप्यनेकगोत्रपदं मातामहादिपरम् । तस्य पित्रौरसपदसमभिव्याहारेणौरसप्रतियोग्य-नौरसपुत्रपरत्वस्यैवीचित्यात् ।

पुतः पितुः पत्यब्दं सांवत्सिरिकं पार्वणेन कुर्यात् । इतरे दत्तकादयो दश पुताः पितुरेकोहिष्टं कुर्युनं पार्वणिमिति तदर्थः । क्षेत्रजीरसयोर्यायितुः क्षयाहे पार्वणमुकं तदिप क्षेत्रजीरसयोः साग्न्योरिव नतु निरम्न्योः । निरम्न्योस्तयोरस्वेकोहिष्टभेव । 'पार्वणेन विधानन देपमाग्निमता सदा ' इति जाबालमत्स्यपुराणेकवा स्यत्यात् । अत्रेरसक्षेत्रजेतरेषां तु साग्नितरिम्नसाधारणानामेकोहिष्टमिति दश्चकवान्त्रकायां विशेषः । अत्राब्देऽब्दे कियमाणं श्रादं पत्यब्दामिति व्यत्पत्त्या यद्यपि पर्यबद्धः शब्देन मद्यादिशाद्धनापे पाद्यनेत्रव्देऽब्दे कियमाणत्वाित्रोषात्तथाऽप्यत्र पत्यब्दः शब्देन स्थाहश्चाद्धनेव विवाक्षतम् । तत्र पमाणं पद्यायत्राह—पितुर्गतस्योति । औरसकर्तृके मृतस्य पितुः क्षयेऽहानि क्षयाहश्चाद्धे त्रिपुरुषं त्रीन् पुरुषानिभव्याष्य देवत्वं श्राद्धदेवतात्वं भवति । अनेकगोत्राणां स्वभावतो दिगोत्राणां दत्तकादिनां तु पित्रादिशाद्धे क्षयेऽहन्येकोहिष्टं भवतीिते तद्धः । ततश्चोरसः सर्वत्र पितृशाद्धे मातामहादिश्चाद्धे च क्षयेऽहानि पार्वणमेव कुर्यात् । अनेकगोत्रग्णव्याभिषेयो दत्तका-दिस्त्वेकोहिष्टमेव क्षयाहे कुर्यादिति यावत् । अस्मिन् पराश्चरवचने क्षयेऽहनीरियुगा-दानात्मत्यब्द्धनेन क्षयाहश्चाद्धमेवोच्यते तदेकवाक्यत्वादिति मावः ।

मन्वनेकगोत्राणामिति भिन्नगोत्राणां मातामहादीनामित्यर्थपरं स्यात् । ततश्च येन पुत्रेण स्विपतुः क्षयाहे पार्वणं करणीयं तेनव पुत्रेण स्वमातामहानां क्षयाह-श्राद्ध एकोदिष्टं कर्तव्यमित्यर्थपर्यवसानान्नेदमनेकगोत्रैः स्वमावतो दिगोत्रेदंत्तका-दिभिः स्विपित्रादिक्षयाह एकोदिष्टं कर्तव्यमित्यर्थं पितपादयतीत्याद्यङ्कले—न चा-न्नापिति । शङ्कां निरस्यित—तस्येति । पितुर्गतस्य देवत्वमौरसस्येति पितृपद्-स्यौरसपदस्य च सम्भिव्याहारेण—समीपोच्चारणेन तस्य—अनेकगोत्राणामिति पद-र्योरसिवरोध्यनौरसपुत्रार्थपतिपादकत्वन्यवोत्तितत्वान्मातामहपरत्वं न शङ्कितुमपि चाक्यमित्पर्थः । अन्ययेति । अनेकगोत्राणामि यस्य दत्तकादिपरत्वामावेन मान्तामहपरत्वे सतीत्यर्थः । दत्तकेन स्वपितुः पाडकस्य क्षयाह एकोदिष्ठं कर्तव्य-पित्यर्थस्यात्यन्तापतीत्या इत्तकेनापि स्वपितुः क्षयाह औरसपुत्रवान्तिपौरुषं नाम पार्वणमेव कर्तव्यमित्यर्थादेवाऽऽयाति । तत्र्य ' पितुर्गनस्य देवत्वं तत्सुतस्य नि-पौर्वप् ' इत्येवमौरसद्याव्दस्थाने सामान्यतः पुत्रशब्द एव निवेश्यतुं योग्यो

अन्यथा पितुः पुत्रेण क्षयेऽहानि त्रिपुरुषं कर्तव्यभिन्येतावतैवार्थासि-द्धावौरसपदोपादानानर्थक्यापातात् । न च मातामहादीनामपि क्षयाह एकोदिष्टमेव भवतीति नियमोऽस्ति । तथा च मरीचिः-

मातुः पितरमारम्य त्रयो मातामहाः स्मृताः। तेषां तु पितृवच्छ्राद्धं कुयुंदुहितृसूनवः॥ इति। अत्र त्रयाणां मातामहानां श्राद्धविधानात्पार्वणमवगम्यते। न च

भवति । तथा च विशेषस्यौरसञ्ज्यस्योपादानं वार्धं भवति । यतश्च विनुः क्षयाः हश्राद्धे पार्वणकर्तरि पुत्रे वैशेष्याकाङ्कोत्।दक्षयोरसञ्ज्यं पयुङ्के ततोऽनेकगोः नाणामित्यस्य न मातामहपरत्वं कित्नौरसपतियोग्यनौरसदक्तकादिपुत्रपरत्वभेव युक्तम् । किंच पुत्रेण स्विपितुः क्षयाहश्राद्धे पार्वणं कर्तव्यमिति वितुर्गतस्येति वचनपूर्वार्थेन विहिते साति तेन पुत्रेण वितृव्यतिरिक्तस्य स्वमातामहस्य क्षयाहश्राद्धे पार्वणं न कर्तव्यमित्याधिकपार्वणनिवेधात्परिशेषन्यायेन पार्वणाभाव एकोदिष्टभेव

गातामहानामविशिष्यत इत्युत्तरार्धे सुतरामवक्तव्यं स्यात्।

ननु मातामहानां क्षयाहे पार्वणविधानार्थमुत्तरार्धं किं न स्यात् । मातामहानां क्षयाहे त्रिपौरुषं देवत्विमित्यन्वयेनाऽऽधिको यः पार्वणिनिषेधस्तिन्ववारणार्थं किं न स्यादित्यर्थः । मातामहक्षयाहश्राद्धकर्तृत्वं च यानिकापितं मातामहत्वं तस्य दौहिः नस्यदेत्यर्थः । तथा च दौहित्रोण मातामहानां क्षयाहश्राद्धे पार्वणं कर्तव्यिमित्येवं विधानार्थमुत्तरार्थं स्यादिति शङ्कितुरागय इति मावः । तन्न । मातामहानां क्षयाह एकोदिष्टिमित्यन्वयस्यैव संनिहित्तवेनोचिनत्वात् । पार्वणं क्रुरुते यस्तु केवछं पितृकारणात् । मातामहानां न कुरुते पितृहा स पन्न यते । इति वचनेन माता-महानां क्षयाहे पार्वणाकरणे दै। पश्चवणेन पार्वणानुष्टानसूचनाच्च ।

ननु मातामहानां क्षयाह एकोदिष्टमेवेति नियमार्थ किं न स्यादिति चेन्मरीचिना मातामहानां क्षयाहे पार्वणविधानान्मैविमरयाह — - च मातामहादीनामिति । मरीचिववनं पठिति — मातुः पितरमारम्येति । अत्र दौहित्रेण मातुः पितरमारम्येति । अत्र दौहित्रेण मातुः पितरमारम्य त्रयाणां भातामहानां श्राद्धं कर्वव्यमित्येवं श्राद्धकर्वव्यताया अभिधानारपार्वणमित्यर्थोऽत्रगम्यते । तथा च मातामहानां क्षयाह एकोदिष्टमेवेति नियमो वक्तुमद्यक्य रित भावः । एवं चानेकगोत्राणामिति पदं न मातामहादिपरं किंस्वरीसम्रतियोग्यनीरसदत्तकादिपुत्रपरित्यङ्गिकत्येत्र मरीचिवचनार्थाविषये राष्ट्रवे — म च पितृवद्दिति । अयं भावः — मरीचिवचने पितृवच्छादं कृपीदिरयुक्त्या

पितृवदित्यनेन मातामहानाम।पि पार्वणैकोद्दिष्टयोर्विकल्पः। तस्य मा-तामहश्राद्धनित्यताविधानपरत्वात् । किंच—

कर्षुसमन्वितं मुक्त्वा तथाऽऽयं श्राद्धषोडशम् ।

प्रत्याब्दिकं तु शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः॥

इत्यत्रापि प्रत्याब्दिकशब्दस्यापि प्रत्यब्दशब्दवन्मधादिश्राद्धपरत्वं कृतो न स्यात् । इष्टापत्तिरिति चेन्न । मधादिष्वपि दत्तकादीनामेको-दिष्टापत्तेः । न चैतत्कस्यापीष्ट । प्रत्याब्दिकशब्देन श्राद्धमात्रसंग्रहे

यथौरसपुत्रेण क्षेत्रजपुत्रेण च स्विपितः क्षयाह पार्वणं कियते दत्तकादिभिश्चेकीदिष्टं, तथौरसदौहित्रेण क्षेत्रजदौहित्रेण च स्वमातामहस्य क्षयाहश्री पार्वणमेव
कार्यम् । अथ चौरसक्षेत्रजदौहित्रव्यतिरिक्तेर्दंतकादिदौहितः स्वमातामहस्य क्षयाह
एकोदिष्टमेव कर्तव्यिमित्येवं मातामहानां पार्वणकोदिष्टयोर्विकल्पोऽवगम्यत इति ।
तद्युक्तम् । यथा पितः श्राद्धं नित्यमवश्यानुष्ठयं भवति तद्दन्मातामहश्राद्धमवश्यानुष्ठेयिमत्येवं मातामहश्राद्धनित्यतापतिपादनपरत्वातितृवादित्युक्तोरित्याह—तस्येति ।
मातामहश्राद्धकर्तृत्वेनाचिश्चेषण दृहितृसूनव इत्यिभधानादौरसादिभः सर्वेरेव दौहित्रैर्मातामहानां क्षयाहे पार्वणकर्तव्यतावगमान्तिरुक्तविकल्यात्यन्तासंभवेन पितृवदित्यस्य मातामहश्राद्धनित्यतापरत्वमेवेति भावः ।

जातूकर्णवचेन परयब्दशब्देन मघादिश्राख्यहणे वाधकमण्यस्वीत्याह - किं-चेति । कर्षूसमन्वितमिति । सर्वतश्चतुरङ्गुटा चतुरस्रा तावत्येवाधः खाता सूमिः कर्षः । ताहश्वकर्ष्त्रयसमीपेऽिन्त्रयमुपसमाधाय तिस्मिलाहृतित्रयं हूपते य-स्मिस्तरकर्ष्तमन्वितं श्राख्य । छन्देगिः कियमाणमन्द्रष्टकाश्राख्यमिति यावत् । श्राख्यां द्वश्मिति । द्वादश् प्रतिमास्यानि आद्यं पाण्यासिके तथा । सपिण्डी-करणं चैव इत्येतच्छाख्योहश्चम् ॥ इति वचनोक्तमित्यर्थः । प्रत्याब्दिकं प्रतिसां-वरसिकम् । इत्येतान्यहादश् श्राख्यानि वर्णयित्या शेषेषु श्राख्येषु पितृ ।वंणं मा-तामहपावंणं चेति मिलित्वा पट्षिण्डा भवेयुः । निरुक्ताष्टादश्च तु विण्डत्रयमे - वेति कालिति तद्र्यः । पिण्डाः स्युः षडित्यनेन पार्वणमुकं भवित । अत्र पत्याब्दिकशब्देन मघादिश्राख्यपि कुतो न गृह्यते ? पत्यब्दं कियमाणत्वाविशे-वादिति श्रेषः । इष्टापितिति । पत्याब्दिकशब्देन मघादिश्राख्यपि प्रहण-मिष्टमेवेत्यर्थः । यथा पत्यव्दश्चने गचादिकमिति श्राखं गृह्यते तत्तुल्यन्यायादत्रापि पत्याब्दिकशब्देन मघादिश्राख्याद्वापि सत्याव्यक्ति भार्षे गृह्यते तत्तुल्यन्यायादत्रापि पत्याब्दिकशब्देन मघादिश्राख्याद्वापि सत्याव्यक्ति विद्वति तन युक्ति-

शेषपदाभिधयश्राद्धान्तराभावेन पर्युदासासंभवात् । तस्मादौरसेन क्ष-याहे मात।पित्रोः पार्वणमेव कार्यम् । इतरैर्दत्तकादिभिरेकोद्दिष्टमेवे-त्येव व्यवस्था साधीयसीत्यलं विस्तरेण ।

अथ दत्तकविभागः । तत्र वसिष्ठः-तिस्विश्वेरप्रतिगृहीत औरस उ-

त्याह—नेति । प्रत्यब्द्शब्देन मघादिश्राख्यहणं नेष्टिमित्यर्थः । अनेन द्रष्टान्ताति। दिरुका । द्रष्टान्त एवाऽऽदी मघादिश्राख्यहणं नेष्यत इति यावत् । यदि तु
पत्यब्द्शब्देन मघादिश्राख्मिप गृक्षेत तदा क्षेत्रजीरसी पत्यब्दं सर्व सांवत्सिरकमघादिश्राखं पार्वणेनेव कुर्याताम् । इतरे दत्तकादयो दश सुतास्तु सर्व मघादिश्राख्मेकोद्दिष्टेन कुर्युरित्येवं जातूकर्णवचनार्थपर्यवसानाद्दतकादिभिः सांवत्सिरकश्राख्वन्मघादिश्राख्मप्येकोद्दिष्टेन कर्तव्यं स्यादित्यनिष्टं पसच्येत । तथा पत्याब्दिकशब्देनापि मघाश्राखादिसकलश्राख्यहणं नेष्यते । यदि च पत्याब्दिकशब्देन
मघाश्राखादिश्राख्मात्रं गृक्षेत्, तदा सर्वस्य श्राखस्य वर्ण्यकोदिपविष्टत्वेनावशिष्ठश्राखान्तराभावात् ' शेषेषु पिण्डाः स्युः षादिति स्थितिः ' इति वाक्यं निर्विषयं
स्यात् । श्वेषिविति शेषशब्दाच्यश्राखान्तराभावेन पर्युदास एव न संगच्छेतेति ।
यावत् । एवं च पत्यबद्शब्देन पत्याब्दिकशब्देन च सांवत्सिरिकश्राख्मेव विवक्षितं नतु मघादिश्राख्मात्रम् । उक्तानिष्टपसङ्गापातात् । तस्मादीरसेन मातापिश्रोः क्षयाहश्राखं पार्वणमेव कर्तव्यभितरैर्दत्तकादिभिरकोदिष्टभेवरयेव व्यवस्था
साध्वीति बोष्यम् ।

अथ दत्तकस्य दायविभागो निरूप्यते । यद्धनं स्वामिसंबन्धादेव निमित्तादन्यस्य स्वं भवति स दायः । साधारणस्वत्वाश्रयस्य व्यवस्थाविशेषादिभिः पतिनियतस्वत्वाधानं विभागः । तथा च स्वामिसंबन्धवशास्त्रव्यस्य धनस्य विभागो
दायविभाग इत्यर्थः । स च दत्तकस्य याद्यशे भवति स प्रतिपाद्यत इति यावत् ।
तत्र वसिष्ठ आह—तिसंमश्र्येत्प्रतिगृहीत इति । दत्तके प्रतिगृहीते साति तदनन्तरमीरस उत्पद्यते चेत्स दत्तकः पित्र्यस्य यावते। वृष्यस्य चतुर्थाशं स्वभत इति
तद्र्थः ।

ननु दत्तकस्य प्रथमं गृहीतत्वेन ज्येष्ठत्वादौरसस्य च पश्चादुत्पनत्वेन किनिष्ठ . त्यादौरसेनेव किंविदंशभागिना भवितव्यं, दत्तकेन तु धनहारिणा भवितव्यम् । तदुक्तं मनुना—ज्येष्ठ एव तु गृहणीयात्वित्र्यं धनमशेषतः । शेषास्तमुपणीवेयुथं -

## त्पयेत चतुर्थंभागभागी स्याद्दत्तक इति । तदभावे तु सर्वहरः । इति श्रीधर्माधिकारिरामपण्डितात्मजश्रीनन्दपण्डिताविरचिता दत्तकमीमांसा समाप्ता ॥

थैव पितरं तथा ॥ इति चेत्तन । ' उत्पन्ने त्वारसे पुत्रे तेषु ज्येष्ठयं न विद्यते ' इति देवलेनीरसोत्पत्ती सत्यां पूर्वं गृहीतेष्वपि दत्तकादिषु ज्येष्ठत्वपतिषेधात् ।

नन्वेवम्-एक एवैरिसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः । शेषाणापानृशंस्यार्थ पदद्यात् पजीवनम् ॥ ( म० स्मृ० ९ । १६३ ) इति वचनानुसारेणीरसस्य सममधनहारित्वाद्दतकेन जीवनमात्रपर्याप्तांशहारिणा भवितुं युक्तमिति कथमुच्यते चतुर्थीशभागी दत्तक इति चेदुच्यते। 'उत्पन्ने त्वीरसे पुत्रे चतुर्थीशहराः स्मृताः १ दत्तकक्षेत्रजाद्य इति शेषः । इति कात्यायनेन दत्तकस्य विशिष्य च-तुर्थीशभागित्वाभिधानात् । तदिदं चतुर्थोशभागित्वं दत्तकादीनां सवर्णानां सतामेव नात्तवर्णानाम् । तद्ष्युक्तं तेनैवोत्तरार्धे-' सवर्णाः, असवर्णास्तु यासाच्छादनमा-गिनः १ इति । सवर्णा दत्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्यै।रसे चतुर्थाशहराः । असवर्णाः कानीनगृढोत्पन्नासहोढजपीनर्भवास्ते त्वीरसे सति न चतुर्थाशहराः किंतु प्रासा-च्छादनभाजनाः । सर्वथौरसाद्यभावे दत्तकः समप्रधनहारी भवति । तदुक्तं वसि-ष्ठेन- धर्य तु सर्वेषां वर्णानां न किश्वद्यादः स्यादेते तस्य भागं हरेयुः १ इति । औरसपुनिकापुन्रक्षेत्रजगूढजकानीनपानभंवदत्तककीतकानिष्वयंदत्ततहो-ढजापविद्याख्यान् द्वादश पुत्रान् कमेणाभिषाय ' पिण्डदें।ऽशहरश्वेषां पूर्वामावे परः परः १ ( या ० स्मृ० २ । १२८ ) इति याज्ञवल्क्येनौरसादियौनमैवान्ता-नामभावे दत्तकस्य समग्रघनहारित्वाभिधानात् । अत्र पौनर्भवान्तानामभावे दत्तक्र-स्य समग्रधनहरखाभिधानेनौरसामविअपि पुनिकापुत्रादिसन्ते दत्तकस्य न समग्र-धनहारित्वं, किंतु चतुर्थीरामागित्वमेवेति पतीयते । अत एवीरसाद्यमाव इत्यत्रा-ऽऽदिपदमुपात्तम् । कछी तु 'दत्तीरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिम्रहः ? इति कछिव-ण्यंप्रकरणपिठतवसनेनौरसदत्तकव्यातिरिकपुत्राणां निवेधादीरसामावे दशक एव सममधनहारीति निर्विवादम् । इति राम् ।

### दत्तकमीमांसा।

न मञ्जर्या व्याख्या विबुधजनसंतोषकरणी न वाऽऽस्ते सद्धोधा छित्तिनधुरा वाक्यरचना । न चार्थो गम्भीरः सुविशदतयाऽस्यां विवारित-स्तथाऽप्येषां नव्येति हि खलु विलोक्या बुधवरैः ॥

नेत्रषड्वसुभू( १८६२ )वर्षे शाके विक्रयसंज्ञिते । वैशाखे पास्यर्षितेयं सिच्चदानन्दपादयोः ॥

इति श्रीपरमपूज्यगोडबोलेइत्युपाभिधरामशास्त्रिचरणान्तेवातिनो रङ्गनाथभद्दात्मजशंकरशास्त्रिणः कृतिनन्दपण्डितक्ठन-दत्तकमीमांसाया व्याख्या मञ्जरी नाम समाप्तिमगमन् ॥

### दत्तकमीमांसायन्थस्थिशिरोगतेकद्व्यायङ्क-विषयिण्यष्टिप्पण्यः ।

लेखकः-विनायक विष्णु देशपाण्डे एल् एल्. एम्. माध्यापकः हिन्द्विद्यापीठं काशी ।

पृष्ठम् पङ्किः साङ्कं प्रतीकम्

(१) दत्तकमीमांतेति । नन्दपण्डितस्य [ ग्रन्थेषु ] पत्तिद्धो ग्रन्थे। दत्तकमीमांता नाम । अस्य प्रान्थस्य राजकीयन्यायवित्वाण्डितमध्ये पतिखेर्मुरूपं कारणं ' सद-रछंड ' आङ्ग्लपण्डितेन द्त्किविषयोपरि प्रमाणभूतोऽयमेक एव ग्रन्थ इत्या-ङ्ग्लभाषायां व्याख्यानमकारीति । परपार्थदृष्टचाऽवलोक्यते चेत्पुण्यपत्तनपण्डरी-क्षेत्रेत्यादिपदेशीयपण्डिता द्त्तकसंबन्धेन शास्त्रार्थनिर्णयपदानसमये स्वेतरविषय-वदेव निर्णयसिन्धुसंस्कारकौस्तुभव्यवहारमयुखधभीसन्धुभिताक्षरादिग्रन्थाधारेणैव निर्णयं ददते स्म । तैरयं दत्तकमीमांसाग्रन्थो नाऽऽङौकित इति न । परमेतद्ग्र-न्थकर्तां उत्तावस्मिन्पदेशे समन्तत इयतीं मान्यतां पाप्तो नाऽऽसीत्। किंत्वस्य ग्रन्थस्य भाषान्तरादारम्याऽऽङ्ग्छन्यायास्येषु दत्तकसंबन्धिविवादानिर्णयपदान्छ-तेऽस्य महती समाद्वतिमथा पवर्तते स्म । मदुरादेशाधिकारिकछेक्टराविरुखं मुदु-रामिलङ्ग ( १२ मू॰ इं० अ० पू० ३९७ ) एतिपव्हीकौन्सिलकतानि-र्णयेन त्वस्य मन्थस्य श्रेष्ठतमाधिकारविषय एकपकारकं राजमुदाङ्कित्तमनुशासप-पत्रमिव संजातम् । तस्मिन्विवादनिर्णयमध्ये न्यायमूर्गय एवमवादिषु:-यद्दत्तक-मीमांसादत्तकचान्द्रकाभिल्यं मान्यद्वयं दत्तकसंबन्धेन शास्त्राधारावलोकनलतेऽ-स्विछहिन्दुस्थानमाभिव्याप्य पमाणभूतिमिति विज्ञायते । परंतु यदि तयोर्मध्ये कि-यानिष मेदः स्यात्ताहि दत्तकमीमांसानुसारी निर्णेयः काशी, मिथिछा, तयोरास-मन्ताद्गतपदेशाश्चेत्वेतत्पदेशरथलोकैः शिरसा वन्यते । अथ च बङ्गाल-पदास-मदेशस्थजनैर्दत्तक बन्दिका शिरोधार्यां मन्यते । तस्यानिर्णयादनन्तंर दत्तक पक-रणविषये मोहमयीमहापान्तेअपि दत्तकपीनांसाधिकारः पुष्कछनेछासु मान्यः छ-वोअस्ति । सत्यतया वक्तव्ये साति नीलकण्ठभट्टलतव्यवहारमयुखः, विज्ञानेश्वरी-विभिन्नाक्षरा वेशियेतद्यन्थशास्त्राभारानुतारं मुन्वामहामान्तीयो धर्मशास्त्रविषयकः सर्वी व्यवहारः भवालिपितुं योग्य इति न्यायमन्दिरैरेव निश्चितम् । परं केषु केषु विषयेषु व्यवहारमयूखादेशान्द्रमपसार्य दत्तकमीमांसामितिपादितशास्तार्थो न्याया - ल्येरङ्गिल्यः । उदाहरणम्—व्यवहारमयूखानुसारेण द्विजानामि दौहित्रमागिनेय-मातृष्वमुसुतानां दत्तकत्वेन स्वीकारे न कोऽपि मितवन्यः । परंतु मुम्बापुरीयमहा-न्यायालयेन दत्तकभीमांसाधारमवलम्बय निरुक्तपुत्रवयस्य ग्रहणमशास्त्रीयमिति मस्तावोऽकारि । एवंत्वेऽपि दत्तकभीमांसायां वर्णिताः सर्व एव निर्णया मानिता इत्येवं नेव मन्तव्यम् । कारणं—इत्तकभीमांसाकारः स्त्रीणां पुत्रग्रहणाधिकारो ना-स्त्रीति मितपाद्यति । किंतु मिथिलापदेशं वर्जियत्वाऽन्यत्र सर्वत्र न्यायालयेरसा वंधिकारो मान्यः छतोऽस्ति । वयसः पञ्चमवर्षानन्तरमपत्यस्य द्राकिविधानं न भवितुं शक्नोतीति नन्दपण्डिता मन्यन्ते । परमद्य साक्षात्काशीमान्तेऽप्युपनयन-संस्कारपर्यन्तमनुष्ठितं इत्तकविधानं मान्यं भविति । मदासदेशे विवाहपर्यन्तं, मोह-मय्यां तु विवाहोत्तरभि दत्तकविधानं शाकीयमित्युररीक्रतम् । तथैव विरुद्धतं-सम्यविषये पुत्रच्छायावहसुतविषये च नन्दपण्डितकतानि विवानानि न्यायालयैः-सर्वेवेव मानितानीति न मन्तव्यम् ।

#### पु॰ प॰ सा॰ प्रतीकम्

• ५ (२)। नन्द्रशण्डा इति। नन्द्रशण्डतस्य पू-र्वजा बेद्रमामनिवासिनः। तद्वंशीयो

मूलपुरुषो लक्ष्मीधरः । तस्मारषष्ट्यां वंशपीि कायां नन्द्यणिडतजन्म । लक्ष्मीध-रोऽसी नैरन्त्येंण काश्यां निवस्तुं गतोऽभूत् । शालिबाहनशकी येकोनिवंशिततम-शतकपारम्भसमये धुण्डिराजधमीि कारी नन्द्यणिडताज्ञवमवंशपीि कापुरुषः काश्यां जीबद्वस्थ आसीत् । तेन काश्यां दत्तकमीमांसामन्यस्याऽऽवृत्तिः पण्डितैः संशोध्य मुद्रापिताऽस्ति । अद्यापि तत्कुलं काश्यां स्वास्तित्वे वर्तते । सोऽसी नन्द्यणिडतः शालिबाहनशकीय १५०० आरम्य १५५० पर्यन्ते काले बहुधा स्वास्तित्वेऽभूित्यनुमानेनावगन्तुं शक्यते । विष्णुवर्मसूत्रोपिर या वैजयन्तीनाची तत्कता टीका मसिद्धाऽस्ति सा काशीक्षेत्रे विक्रमसंवत् १६७६ कार्तिकपीर्ण-मास्यां पूर्णाऽभूदिति तस्येव लेखो मन्यान्ते दृश्यते । १६७६ विक्रमः, अर्थात् १५४५ शकः । वैजयन्तित्यसी बहुआ (तत्कामन्येषु ) चरमो मन्धः । नन्द-पण्डितपितुर्जाम 'रामपण्डितः १ इति भूत्वा 'विनायकपण्डितः १ इत्याकारकं दितीयमप्यिमिधानमस्ति स्म । नन्दपण्डितस्य धर्मशास्तिवयोपिर मन्धरसना महु-हरा वर्तते । पराश्चरस्मुती विद्वन्मनोहरा, विज्ञानेश्वरक्षमिवाक्षरामां मिववाक्षसः, श्रांखकल्पलता, स्मृतिसिन्धुः, शुद्धिचन्दिका, विष्णुवर्मसूत्रीपरिगता वैजयन्ती च। स्मृतिसिन्धुरित्यभिरूषो प्रन्थोऽतीव विद्याल इति हेतोस्तदन्तःपातिनो मुरूप-मुरूपविश्यानेकत्र सारांशरूपेण सुसंगतानतंगृद्ध 'तत्त्वमुकावली 'नाप प्रन्थ-स्तेनैव व्यरिव । त एते नन्दपण्डितप्रन्थाः सर्वत्र शास्त्रिपण्डितसमाजे पान्यतां पाष्ताः सन्ति । नैतावदेव, किंतु काशीपान्ते विवादनिर्णयलापनवेलायां वैजयन्ती-प्रन्थाधारो राजकीयमहान्यायमान्दिराध्यक्षेरापि गृह्यते । एतव्यतिरेक्षणापि 'नत-रात्रपदीपः 'हरिवंशविलासः, बालभूशा, तीर्थकन्यता, कालनिर्णयकीतुक्रम्, माधवानन्दम्, काशीपकाश इत्येवं भूयसी प्रन्थरचना नन्दपण्डितसकाशादाविर-भूष् । परं त्वद्य नन्दपण्डितनाम सर्वत्र यद्धिन्दुनोतिनियमवित्पण्डितमुखेषु निर्णं कीहाति तहत्तकमीमांसायन्थकतृत्वेतेवित मन्ये । (पळत्यन्थसंचन्वस्थूलविष-याणां संक्षेपतः परिचयो दत्तः स पाक्तनटिप्पण्यां द्रष्टःपः )।

नम्द्रपण्डितस्तद्वंशजाश्च स्वनाम्नः पूर्वं 'धर्माधिकारी ' इत्युपपदं लापयन्ति ।
तेन तःकुले काशीस्था यशक्वत्याऽपि वा धर्माधिकारिवृत्तिरासीदित्यनुमातुमवकाशोऽस्ति । पळतपण्डिताधिवासो यद्यपि काशीक्षेत्रे समभूत्तथाऽपि नानादेशनिवासिराजाधिराजसकाशादस्य महतो विदुषो योगक्षेत्रो पचालितो स्त इति पतीयते ।
यत्कारणं स्वतःळतिमिन्निमन्यादौ मिन्निमन्याशां नामान्युल्लिष्य तदाश्रयेण
ग्रान्थविरचने मावार्तिष्यहामित्येवमर्थको वाक्यसंदर्भो व्यलेखि । उदाहरगम्-श्राखकल्पलतानामको ग्रान्थः साहराजपुरीयवंशस्थपरमानन्दराजपोतसाहनेन, महेन्द्रकुलीयहरिवंशवर्भणो राज्ञः सूचनया स्मृतिसिन्धुः, मदुरास्थितकेशवनायकाञ्चया
वैजयन्ती व्यरचीति तेनोल्लिखतम् ।

पृ० प० सा० प्रतीकम्-

९ ४ (३) अपुत्रेणैत्रियेवकारेण पुत्रवतोऽनिषकारो बोधित इति । मानवव्यक्तेर्धार्मिकिकिपानुष्ठानाधिकारिविषयिण्यः कल्पना अस्मव्यंग्रास्त्रे पाश्चात्यानामेतिद्वषयककल्पनापेक्षयाऽतीद सूक्ष्मा वर्तन्ते । पाश्चात्यशास्त्रज्ञाः
विविक्षितराष्ट्रान्तर्गतसर्वमानवानां सामान्यतः समानाधिकाराः सन्तीति गृहीतं धरनित । तेषां मते निरुक्तसमानाधिकारस्यापवादः— -अज्ञानावस्थानतीतवयसः स्त्रीपुरुषाः, अथ च यासां बुद्धिश्रमः संजातस्तादृश्यो व्यक्तयः । एतादृग्रानामेव
केवलमधिकारा मर्यादिता मवन्ति । वैदिकधर्मशास्त्रानुतारेण बह्वंशेन कर्मस्वस्दपानुस्त्रपा अधिकाराणां कक्षा निश्चीयन्ते । विवक्षितगुणयुक्ता एव व्यक्तयों वि-

शिष्टकर्माचरणयोग्या भवन्तीत्येवपकारेण निर्णीता भवन्ति । दत्तकपुत्रमहणाधि-कारो येऽसंजातपुत्रा मृतपुत्रा वा तेषामेव । अर्थातैर्गृहस्थाश्रिमिमिक्षियित्येवं पृथक्पतिपादनापेक्षा नास्ति । पुत्रोत्पादनविधिपवृ ति हि गृहस्थाश्रामिण्येव युक्ति-सहा भवति । ब्रह्मचर्यवानपस्थसंन्यासाश्रामिणां पुनर्नेवायं विधिविहित इति सु-डयकं वर्तते । एवं स्वेऽपि यस्य समग्रायुषि कदार्शेप हि विवाहो नैव संपन्नः, एताइगि पुरुषो दत्तकग्रहणे योग्याधिकारीत्याधुनिकन्यायाख्यैनिरचायि । ( द-ष्टब्यं-गोपाळ वि नारायण १२ मुं ० ३२९ )। औरसपुत्राभावे दत्तकः पुत्र-मतिनिधिर्मास इति धर्मशास्त्रानुशासनं वरीवर्ति, अस्य सरलोऽथीऽसी -यत्पुत्रो-रपादनस्य शास्त्रदृष्टाः सर्वे मार्गा यस्य कुण्ठितास्तस्यैवायमधिकार उरपतुं शक्यो न पुत्रोत्पादनमार्गांक्रमणात् पाक् । तत्राविवाहितपुरुषेण द्वितीयाश्रममास्थाय तत्र • रयपुत्रोत्पादनावश्यकतायाः पारं गन्तुं यावन्त प्रयतितं तावत्तत्र पुत्रमहणाधिकारे। नाङ्कुरतां पाप्स्यति । परंतु गृहस्थाश्रमस्वीकृती संजातायां सत्यां यदि किंचि -दिशिष्टकारणं स्थाचेत्तदाऽयमाधिकारोऽव्यवहितक्षण एवाङ्कुरितो जायवे । उदा-इरणम्—कश्चित्पुरुषो विवाहोत्तरक्षण एव रुग्णो भूत्वा मृत्युशय्यां यद्यविशयीत त्दैतस्यां परिस्थितौ पिण्डोदकिकयावंशनामादिना न छोप्तव्यमित्येतदर्थं ताइश-व्यक्तेः पुत्रमतिनिधिस्वीकाराधिकारो भवत्येव । आधुनिकराजकीयन्यायालयेस्तु यस्य स्त्री गर्भवती स्यादेतादृशोऽपि पुरुषस्य दत्तकग्रहणाचिकारोऽस्तीति गृहीतं धूतम्। (हनुमंत वि॰ भीमाचार्यं १२ मुं० १०५)। एतद्विषये न कापि स्पष्टं वचनमुपछभ्यते । परंतु शास्त्राशयछौिककपरिस्थित्योः पर्यवेक्षणेन स्त्रिया गर्भेधारणावस्थायां तद्भर्त्रनेनाधिक'रेण न भवितव्यमन्यत्र विशिष्टकारणादिति मतीयते । तद्वत्कस्यचिदेकाक्येव पुत्रो निरतिश्चयदारिद् यादिना व्याष्यादिना वा सुतरां संगस्यापुनरावृत्तये गृहात्कापि नष्टोऽथवा वैराग्यादिना विवाहात्मागेव सं-न्यस्तवानिष वा परित्यक्तपपश्चः सन् व्यावहारिकविरागी (वैरागी गोसावी वैगेरे ) भूत्वा गृहीतिभिक्षादीक्ष आमरणान्तं गोदानर्पदािकणादितीर्थगात्राः प-र्यटितुं गतः स्यात्तिहि तस्य पितुर्दत्तकग्रहणाधिकारोऽस्ति । १८ १२ संबन्धिव-शिष्टविवाहानियमानुसारेण यद्येकाकिना पुत्रेण विवाहो न छतः स्यात्तर्साप तस्य पितुः पुत्रमहणाधिकारो भवति । (कछम २६ ) यवनादिधर्मस्वीकारेण स्वर्ण-स्तेयादिपातकाचरणेन वा यः पातित्यं माप्तस्तस्य दत्तका माह्यः स्यात् । परंतु १८५० निर्मितकार्वेशवितम( २१ )नियमानुसारेणैताहशद्त्रकपुत्राणां दायभाग-

संबन्धिनः केचिद्धिकारा न लभ्यन्ते । मूकान्धवधिराद्यनैशपुत्राणां सस्वे दत्तको महीतुं शक्यः, परंतु १९२८ संबन्धिद्वादश् (१२ । नियमानुसारेण तेषां (मू-कादीनां ) इतरधनमहणाधिकारिवद्दायाधिकारित्वं कल्पितम् । सत्येवं यदि पित्रा दसको गृहतिस्तथाअपि तादृशद्त्तकपुत्रस्य पितृधनीयवंटको न लढ्यो भविष्पति । अनंशानां मध्ये ये जन्मत एव जङमूढास्तेषामनधिकारित्वमद्यापि रक्षितम्। त-स्माज्जन्मतो जहमूढबुत्राणां सत्त्वे गृहीतस्य दत्तकपुत्रस्य सर्वेऽधिकारा सञ्जा भविष्यन्ति । यः पुरुषः स्वत एवान्धमूकत्वादिदोषेणानिधकार्यस्ति तस्य, मिताक्ष-राकारदायविभागकारयोराभिपायानुसारेण दत्तकग्रहणाधिकारो नान्ति । (या० स्मृ ० २ । १४१ स्त्रो ० विताक्षरा-औरसक्षेत्रजवोर्महणवितरपुत्रव्युदासार्थम् )। परमधुनैवोपपुं हो खित १९२८ संबान्यद्वादश (१२)नियमानुसारेणैकं जन्मतो जहपुत्रं वर्जियरवेतरेषां दायाधिकारित्वस्य कल्पितत्वाज्जहवर्जपन्धादिपुरुषेणौर-सामावे दत्तके गृहीते सति स दत्तको दायग्रहणे पात्रं स्थात् । संपति ब्रह्मचर्या-वस्थायामपि दत्तकग्रहणाधिकारस्य कल्पित्वाद्दत्तकपतिग्रहीतुर्वस्वारिणो वयसः षोडशवर्षपयन्तत्वेऽपि तदुपयुक्तं स्यात् (यमुना वि० वामा सुन्दरो ३ ६० अ० ७२)। एकस्मिन् पत्तङ्गे द्वादशवर्षपरिमितवयसा स्त्रिया गृहीतो दत्तकपुत्रो मान्यः क्रवोऽस्ति ( मन्दाकिनी वि० आदिनाथ १८ कलकता ६९ )।

दत्तकग्रहणाधिकारवती व्यक्तिरितरदृष्ट्याअपि धार्मिकविध्याचरणेअधिकारिण्यपेक्षिता । किथ्यदेकः पुरुषो महाकुष्ठपीडितः स्याच्चेत्तोअपि सामान्यतो धर्मक्रत्याचरणेअनिधकार्येव । तद्वद्दत्तकग्रहणेअप्यनाधिकारी । सोअपमर्थः पिव्हीकौन्सिलनामकसर्वीच्चन्यायालयाध्यक्षेरपि मान्यः कृतः (रमाबाई वि० हरणाबाई
५१ ई० अ० १७७) । तथाअपि सर्वोच्चन्यायालयेन तत्रापि सुक्ष्मो विशेषो
निष्काशितः—दिजवच्छ् दस्म धार्मिकविध्याचरणेअधिकारित्वामावात्कृष्ठिशूदेण यदि
दत्तको गृह्येत तर्हि सोअपि शास्त्रीयः परिगण्येत (सुकृमारी वि० अनन्त २८
कलकता १६८)।

एवितः पर्यन्तिगैरसाभावे दत्तकग्रहणे विचारः समजानि । धर्मशास औरतेन तहेतरपुत्राणां वर्णनस्य क्रतत्वाक्ष्कस्यचिदौरसोऽभूत्वा कश्चिद्गौणपुत्रः स्याचेसाहशागीणपुत्रवता पुरुषेण दत्तको ग्राह्मो न वेति जिज्ञासायामुच्यते । माचीने
कालेऽनाधापत्यानां संरक्षणार्थत्वेन मायो मुख्यगौणपुत्राणां कल्पनोद्यमगात् ।
दशकस्य गौणपुत्रत्वात् पुत्रासंख्यामयादानियमामावाचीरते विद्यमानेऽपि क्षेत्रजा-

दिपुनैः सह यदि कोऽपि दत्तक प्रहीतुमुत्सहेत ताई तस्य प्रत्यवायं न मन्यन्ते स्म जनाः । मूलप्रन्थे निर्देष्टं विश्वापित्रोदाहरणं सुतरामत्र मननीयं भवेत् । उत्यरिमन्काले यदा गौणपुत्राणां मध्ये दत्तक एवेक औरसपितानिः धित्वेन विज्ञातोऽभूत्तदौरसपुत्रासत्त्वे तिद्वतरपुत्रसत्त्वेऽपि दत्तकग्रहणाधिकारसत्त्वं यत्तद्दित्वाभाविक्रमेव । बहावेवाऽऽधुनिके काले न्यायालयेरीरसाभावे दत्तकाधिकार उपरिति
दिष्टवन्मान्यः छतः । औरसो दत्तकथ (केवलं निधिलादिपान्ते छित्रपुत्रः )
एकाम्वर्जयित्वा इतरः कोऽपि गौणपुतः पुत्रत्वेन नैव मान्यः छतः । कलिवर्जपकरणीयमादित्यपुराणस्थं— दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः ' इत्येवं वचनमरिमन्निणंय आधारभूतमप्परित ।

अधान्यदप्येकं मनिस धार्य तिदरम्--दत्तकविषये विवरणे पवितिते सित धंर्मशास्त्राकारा एवमेवं विशिष्टगुणयुक्तव्यक्तीनामेवायमधिकारोऽस्तीति पतिपाद्य-न्ति । सामान्यतः कस्याश्चिद्षि व्यक्तेर्जन्यसिद्धोऽविकार इति तैर्न क्यापि प्रति-वादितम् । अर्थाद्विशिष्टपरिस्थितिमाप्तौ शास्त्रोदिष्टव्यक्तिभिः पुत्रपरिग्रहः क-र्वंब्य एव, तदिना शास्त्रमनुसूर्वं न स्यात् । एतदनुसूर्वेव च ' अपुत्रे गेत्यपुत्रतायाः निमित्तताश्रवणात्पुत्राकरणे पयवायोऽपि मम्यते । पुत्रोत्रादनिवेनित्यतया वल्लोपस्य पत्यवॉर्यनिमित्तवापर्यवसानात् १ सोऽयं वाक्यसंदर्भी नन्दपण्डितै: स्व-मन्थ आरचितः । अधुंनिकविचारसरण्यनुसारेणोच्यते चेत्पुत्रपारिमहोऽयं विशि-ष्टव्यक्त्यधिकारस्य विषय इति न मान्यः छतः किंतु तासां व्यक्तीनां जन्मतीः सिखाधिकारस्य विषयो भूत्वाऽवस्थितः । तेन तत्तद्व्याकिभिः पुत्रापरियहाकरणेsिष कश्चिद्धमातिकनः संजात इत्येनं न मन्यन्ते छौकिकाः । जन्मतः शिद्धा धि-कारविषयिण्यः कल्पना धर्पशास्त्रेण नैव मानिताः । कारणे ताहशाधिकारो यस्यां व्यक्तीं कल्प्यते तब्धकी च्छाधीनतया ताद्दशाधिकारस्य स्वाचरण आन-यनं ( हकाची अंगलवजावणी ) स्थापितव्यं भवति । धर्मशास्त्रेऽनुष्टेयत्वेन ये विधयोऽभिहितास्तेषां परिपालनं हि न कर्तुरिच्छ। मवलम्ब वर्वते । अति तु शा-स्वनिदिष्टस्थलकालपसङ्गञ्बकीनामेतेषां सर्वेषां संगाप्ती सत्यां शास्त्रपोक्तविवेः परिपालनं कर्तव्यमेवेति शास्त्रेणाभिषेयते । व्यक्तेः पुनः ' वैकल्पिके आत्मतृष्टिः पमाणम् ' अनेन न्यायेन केवलमात्नसंतोषः साधायितुं शक्यः । आधानिकलोक-शालिराज्यपद्यत्यनुतारेण मानवोऽयं बह्वंशैः स्वतन्त्री मूत्वा बाह्यज्यवस्थातंरक्ष-णार्थमित्रायितमेवाल्पेषु कायिकाचारेष्वेतस्यानिर्वन्धं स्वातन्त्र्यमबाधि । अथ च

जन्मसिद्धाधिकारस्य पदेशोऽतीव विस्तृततां नीतः । धर्मशास्त्रस्य तु मानवानानिह्नपरछोकीयकल्याणस्य विवाक्षितत्वाच्न केवछं बाह्याचाराणामेवापि तु तेषां मानिसक्वाचिककर्मणामपि नियन्त्रणकरणपत्यन्तमावश्यकं भवति । तेन हेतुना
कर्मणा वित्तशुद्धिभवनात्पाङ्मानवैः कर्मपदेशे जन्मसिद्धाधिकारा उपभोकुं न
शक्यन्ते । विशिष्टाचिकारमान्तौ सत्यां शास्त्रविशिष्टं कर्म कर्तव्यमेव । तत्र मनस्तुष्टिर्भवतु मा वेति ।

पृ॰ प॰ सा॰ प्रतीकम्।

१८ ३ (४) पुत्र वं पौत्र पपैत्र यो रप्यु प लक्षणा पिति । भू पि-कायां दत्तक पति निधी करण हेतूनां यां भी मौता

छता तस्याः सकाशात् कस्याश्चिव्यकेः पुत्रस्याने यदि पौत्रः स्थाचर्ह्यपि तब्यकेः समाजव्यवस्थायां यत्कर्ववयं तत्संग्निमित्यवगन्तुं न कीअपि पतिबन्धः । पुत्रस्थाने पौत्रापपीत्रयोः सर्वश्रेष्ठः पतिनिधिरिति निर्वृत्तिः ( निवड )क्टता धर्मश्रास्त्रे सर्व-त्राऽऽलक्ष्यते । श्राद्धाधिकारिणां मध्ये पुत्राभावे सोऽधिकारः पौत्रपपौत्रयोरस्त्येव । दायविभागस्वीकृताविष तौ स्त एव । नैतावदेव, किं कस्यचिद्धनिनः पुत्रत्रय-मध्ये द्वितीयस्तृतीयश्चेति द्वौ पुत्रौ निधनं गतौ । तत्र द्वितीयो जीवतपुत्रस्तृतीयस्तु जीवत्यीतः। एवं च धनिन एकः पुत्र एकः पीत्र एकः प्रयोत्रश्च जीवन्वर्तते। तत्र जीवत्पुत्रेण सह पौत्रापपौत्रयोरिप समो धनग्रहणाधिकारः । नित्यपावंणश्राखे आख्कर्ता यजमानोऽयं स्विपतृत्रयीमुद्दिश्य श्रादं करोति । अर्थादेकसमयावच्छे -देन पितुषितामहपतितामहेभ्यः पूर्णिपण्डदानाधिकारो व्यक्तेर्वते । एतस्य मुख्यं कारणं पाचामार्याणां दीर्घतरजीवितकालेनाऽऽचारितं भवेदिति भाति । पपतित्रो यावता कालेन ज्ञानद्शां पाण्य कुलधर्मकुलाचाराञ्जानीयात्तावन्तं कालं तत्पपि-क्षामहेन जीवद्वस्थेन भाष्यम् । शक्यं चेदं जीवद्वस्थानम् । तस्मादेतावतीनः माक्तनीनां वंशानिकानां श्रान्दकर्तुर्यजमानस्य साक्षात्समृतिसत्त्वेन पार्वणश्रान्दे निरुक्तिवृत्राय्युद्देशेन पुत्रं पति पिण्डदानविधिः पुत्रेण सह पौत्रापपौत्रयोरपि पि-ण्डदानविधी कर्तृत्वेन योजनं च छतं स्यादिति भाति । अर्थाद्यस्य पीतः म्योबी बा जीवन स्यात् पुत्रस्तु जीवन स्यात्तथाअपि पितामहमतितामहयोर्दतक्षक्षान धिकारेण न मवितन्यभित्योधेनैबाऽऽयाति ।

षृ० प० सा० प्रतीकम्

१९ १ (५) अपुत्रेणेति पुंस्त्वश्रवणाच स्त्रिया अधिकार इति गम्यते । अत एव वसिष्ठ:--- न स्त्री

पुत्रं दद्यात्मितिगृह्णीयाद्दाऽन्यत्रानुज्ञानाद्धतुः ' इति । अनेन विधवाया भर्तनुज्ञानासंभवादनाधिकारो गम्यत इति । तदिदं दत्तकसंबन्धि नन्द्पण्डितमतमाधुनिक-न्यायाख्येस्तु नेव मानितम् । परंतु पाचीनेः कितप्येष्टीकाकारेर्माष्यकारेरिष न स्वीळतम् । स्वियाः पुत्रग्रहणाधिकारपाष्ट्रौ तद्धत्रंनुज्ञाऽऽवश्यकी । विधवानां स्वीणां मत्रंमावेनेयमनुज्ञापाप्तिर्दुर्घटा । सथवा स्वी भर्गाऽनुज्ञा दत्ता स्याच्वेदम-न्त्रकं परिग्रह्होभादिविधिं छत्वा दत्तकं ग्रहीतुं शक्नुयादित्येवं नन्द्पण्डितमतम् । एतस्माद्विरणात्पुत्रपरिग्रहानुज्ञा भर्गां पुत्रपरिग्रहसमय एव दत्ता सती स्विया-स्ताह्यगाधिकारमाप्तिर्भवतीत्येवं नन्द्पण्डितामि । य आळक्ष्यते । परमेतव्यतिरिक्षाः कितपयेअपि विद्वट्टिकाकारा इयमनुज्ञा भर्ना स्वमरणात्माग्दियेताथ च तद्तुसारेण पतिमरणोत्तरं तया स्विया दत्तको गृद्यते चेत्त शास्त्रगुद्ध एवेत्यछे-सिषुः । एतर्नुसारेणैव काशीबङ्गाखनान्तरिथतन्यायमन्दिरैर्विधवां पति स्वमरणात्माक् तद्भनां पुत्रग्रहणानुज्ञायां दत्तायां तदाज्ञामनुमृत्य तया दत्तको गृहीत-बेत्स राजकीयनियमानुसारीति निर्णयो दत्तः (तुलसीराम वि० विहारीखाळ १२ अ० ३२८) । अ० इत्यस्य अहलाबाद इत्यर्थो ज्ञेयः।

मनां दत्ताया अनुज्ञाया उपयोगो विधवयैव कर्तं व्यो भवति, तस्याः स्थाने तद्दुज्ञयाऽप्यन्येन केनापि दत्त्को नैव मास्रो भवति ( उद्दुर्शवाई वि० गपनम्द्र २२ मुंबई ५९० ) । उन्धानुज्ञया स्वियाऽमुष्टिमन्नमुष्टिमन्नित्येवं मर्यादितकान्ठ एव दत्तको मास्र इत्येवं निर्वन्धं तदुपर्यारोपयितुं न कोऽपि शक्नुयात् । तया स्वेच्छ-या कदाऽपि दत्तको मास्रः ( मुत्सद्दिशन् वि० कुन्द्रनान्छ। ३३ ई० अ०५५ ) । भर्तृदेयाऽनुज्ञा लेखतो मुखतो वा यथा कथा च भवतु तथाऽपि सा राजकीयनियमानुसारिण्येवेति निरुक्तानिर्णयमसङ्गे निरचायि । अनुज्ञादानसमये भनां योग्या ये केचनापि निर्वन्धाः स्वेच्छया माह्यितव्याः । ताहश्वनिर्वन्थ-रिपालनेनैव विधवया दत्तको महीतुं शक्यो न निर्वन्थकोन ( वेजकी वि० वेष्ट्राया ४ ई० अ० १ ) । कारणं स्वभर्तुः सर्वेच्छानां यावच्छक्षं परिपालकं हिन्दुविधवाया धर्म इत्येवं मान्यतया गृहीतं धूनम् ( सीनावाई वि० वाषू ४७ ई० अ० २०२ ) । एकापेक्षयाऽविकानां विववानां जीवनद्वायां यपाऽ-

नुत्रा छन्धा तस्या एव दत्तग्रहणाधिकारः । यदि तु सर्वांसामेवानुत्रा दत्ता स्याच्वेरमथमंतो ज्येष्ठस्त्रियाः सोऽियकारः । ज्येष्ठा च दत्तकं नेच्छित चेरकिनिष्ठितिधवायास्तादृशाधिकारः पाष्नुयात् (मन्दाकिनी वि० आदिनाथ १८ कलकत्ता
६९)। ज्येष्ठविधवायां मृतायां किनिष्ठविधवाया दत्तकग्रहणे पतिबन्धो न ।
तथा ज्येष्ठविधवाऽनीतिमती स्याच्चेदर्थादेव किनिष्ठविधवाया अधिकारोऽस्त्येव (पदाजीराव वि० रामराव १३ मुंबई १६०)। कारणं भर्तृमरणानन्तरमि सा स्त्री स्वभर्तारे एकिनिष्ठा स्याच्चेदेव भर्ता कियमाणानि धर्मकृत्यान्याचिरतुं दत्तकग्रहणे तस्या अधिकारोऽस्तीत्येवं मान्यं कृतमस्ति ।

मदासपदेशे स्मृतिचिन्द्रकापराश्चरमाधवीयेत्यादयो य्रन्थाः पमाणत्वेन गृह्यन्ते । तेषु ग्रन्थेषु वसिष्ठवचनस्थभतृंशब्दस्य 'रक्षणकर्ता पालनकर्ता ' इत्येवपर्थो गूहीतः । तेन विधवाया भर्गमावे यः पालनकर्ता श्रद्धारी देवरी वाऽन्यः कोऽपि भर्तृकुटुम्बान्तर्गतः कर्ता पुरुषो वा स्यात्तदनुज्ञया विधवया दत्तको महीतु शक्य इत्येवं निर्णयस्तद्देशीयन्यायास्य देत्तो अस्ति ( मदुराकसेक्टर वि० मुदुरामसिंग १२ मू० इं० अ० ३७७)। कश्चिरेकः पुरुषः स्वजीवनद्शायां सगोत्रसपि-ण्डैः सहैकत्रकुटुम्बनिवासी सन् मृतश्चेतद्भार्यया तत्कुटुम्बवर्तिनः कर्तुः पुरुषस्या-ऽऽज्ञया दत्तकः स्वीकार्यः। यदि तु सगीत्रसिपडेम्यो विभक्तत्वेन निवसन् मृत-श्चेत्तर्द्येषि तद्भार्यया स्वभर्तुः सगोत्रसपिण्डानां विद्यमानानामनुज्ञया दत्तकः स्वी-कर्तव्य इत्येवं मदासमदेशस्थन्यायालयैनिश्चितम् (अ० क्रव्णय्या वि० अ० लक्ष्मीपति ४७ इं० अ० ९९ )। एवं पकारेण विधवाया दत्तकग्रहणाधिका-रस्य सगोत्रीयस्वसंबन्धिश्वज्ञाराद्यनुज्ञासापेक्षत्वेन यदि केनचिद्देवरादिसंबन्धिना मनिस कंचिद्धेतुमनुसंधाय (यदीयं भ्रातृजाया पुत्रमहणं विनेव निरयेत तिह त्रद्र्वर्षनमहं स्रभेवेत्येवमनुसंधाय ) अनुज्ञां न दद्याचाहि तत्सगोत्रीयसंबन्धिनाऽ-न्येन केनाप्यनुज्ञा धर्मबुद्धचा दीयेत चेत्तावताऽपि विधवाया दत्तक्यहणाधिकार: पामोतीत्येवं नियमनिश्चितिकरणं सुतरामावश्यकं संजातम् (व्यंकटक्टष्णम्मा र्वि० अन्नपूर्णम्मा २३ मदास ४८६ )। यदा तु सगोत्रीयः स्वसंबन्धी कोऽपि जीवन् न स्यात्तदाऽसगोत्रः सन्निष सिषण्डो यः स्वसंबन्धा तदनुज्ञया विधवया द्त्तको महीतुं शक्यः ( केसरसिंग वि० सेकेटरी ऑफस्टेट, ४९ मदास ६५२ | 

नारंनुज्ञा दत्ता स दत्तकग्रहणात्माङ् मृतश्चेदि विधवया राजकीयनियमानुसारी दत्तको ग्रहीतुं शक्यते, किंतु दत्तकग्रहणविषये तया विधवया विना कारणं कालविल्म्यो न कृत इति सिष्येच्चेन् (अन्पूर्णम्मा वि० अप्पय्या प्रश्मद्वास ६२०)। अन्या रित्या कस्याश्चिदेकस्या विधवाया औरसपुत्रः स्यात्तेन च स्त्रमरणानन्तरं दत्तको ग्राह्म एवमनुज्ञां स्वमात्रे दत्त्वा पश्चात्स मृतस्ति तिहन् श्चाविधवयाऽन्यस्य कस्याप्यनुज्ञामनपेक्ष्येव दत्तको ग्राह्मः । स च राजकीयनियमानुसारी भवतीत्येवं निर्णय उपरिनिर्दिष्ट (अन्पूर्णम्मा वि० अप्यत्या प्रश्मद्वास ६२०) इति विवादोत्तरदानसमयेऽदायि । एकदा दत्ताऽनुज्ञा ताहकृकिं-चिन्महत्कारणं विना पत्यादातुं नैवं शक्या (शिवसूर्यनारायण वि० आदिनारायण [१९३७] मद्वास ३४७)। परंतु याऽसावनुज्ञा स्वार्थबुद्या पेरितो भूत्वा दत्ता स्याद्थवा तस्याः सकाशाद्यनादिग्रहणेन दीयेत ताहगानुज्ञानुसारेण गृहीतो दत्तकोऽशास्त्रीयो राजकीयनियमाननुनारी एव (बेकायदेशीर) निश्ची-यताम् (गणेश वि० गोपाळ ७ इं० अ० १७३)।

मुम्बापुरीनागपुरपभृतिपदेशमध्ये तु भदासपान्तापेक्षयाअपि विववाया दशक-महणाधिकारमर्यादाअतिविस्तृता वर्तते । स येऽवलोकिते तु निर्णयासिन्धुवर्मासन्धु-व्यवहारमयुखपभूतयो ये अन्या एतिसम् पान्ते मान्याः संजाताः सन्ति तेषु स्त्रीणां सर्वसाधारणाः पारतन्त्रयविषयका विचाराः, स्रोतरपान्तीयमान्यग्रन्थकार-विचारवदेव सन्ति । अर्थाच्छैशवे पिता, यौवने मर्ता, वार्वके पुत्रः, एतेपापमावे त्रक्टुम्बन्ती अथना तज्ज्ञातीयो नयोवृद्धः पुरुषः, एते स्त्रियाः पालनकर्तारः क्तन्ति, सेयं व्यवस्थीपर्युद्धनप्रन्थेष्वपि प्रथिताशस्ति । सत्येवं यस्याः पतिर्जीवन-दशायां स्वब न्धवेम्यः प्रथङ्न्यवात्सीत्तादृ ग्रविधवायाः स्वसंबन्धिदेवरादिवान्धवा-नामनुज्ञां विनेव दत्तको यासो भवेदिवि मोहनयीमहान्यायालयाध्यक्षेण निर्णयो दत्तः (रखनाबाई वि ) रावाबाई ५ मुं० हा० कौ० (अ०) १८१)। सोऽसौ निर्णयः, व्यवहारपयुखस्य स्वान्तिमाषान्तरादुनीतस्वेनार्था-स्स्विलित आसीत्। परंतु यस्या विचवायाः पतिः स्वजीवनद्दशायां स्वचन्धुमिः सहैकनकुटुम्बे निवसति स्म ताद्दगविववायास्तन्मरणोत्तरं दत्तकाजिष्ट्र आयां सत्याः मविभक्तसंपिण्डाद्विन्यवानां संपातिपन्तरेण तद्ग्रहणपशक्यापिति निर्णयो मोहर्षे बीमहान्यायाखयेन तदनन्तरं कतः (रापनी वि० घपाऊ ६ मुं० ४९८)। भरमानिर्णयादेविभिभीयते -- पदेककुरुम्बद्विनी विचवा स्त्री तु दशकडाइगवि

षये पारतन्त्रपवती । तस्याः श्वशुरस्य देवरस्य वाऽनुमातिमन्तरेण तृतीयः कश्चिद्संबन्धी पुत्रः सापिण्डत्वेन स्वकुछे प्रवेशियतुं न शक्य इति । परं ' पिव्हीकीनिसल ' इत्याख्यसर्वश्रेष्ठन्यायालयस्य मोहमयीन्यायालयक्त्रने।ऽपं निर्णयो नारोचिष्टेति क्रत्वेदानीं तेन सर्वश्रेष्ठन्यायमन्दिराध्यक्षेणवें नियमोऽकारि यन्मोहमयीपदेशेऽध्यता नागपूरपदेशे क्रनवसानिर्विधवा विभक्ता वाऽविभक्ता वा कथमप्यस्तु
तस्याः कस्याप्यनुमतिमन्तरेणैव दत्तकग्रहणे पूर्णं स्वातन्त्रपं वर्तते [ भीमाबाई
वि० गुरुनाथगोद्धा ६० इं० अ० २ 1 ] अध्य कस्याश्चित्वत्यौ जीविति साति
तेम यदि स्वर्त्वी पति दत्तको नैव त्वया ग्राह्म इति निर्वन्तः स्वमरणसमये क्रतः
स्याचेन्तर्शेव तस्याः स्विया दत्तकग्रहणविषयकं स्वातन्त्रयं संकुचितं भवितुं शः
स्यते नान्येन केनापि ।

नन्दपाण्डतवचनानुसारेण केवलं मिथिलापदेशे वराईविमागे च विधवापा दत्तकपुत्रग्रहणविषये सर्वथाऽधिकारो नास्तीत्येवं न्यायमिन्द्रिऽपि मान्यं जातमस्ति । उपरितनविचारचर्चायां ये पान्ता नोक्षिखितास्तादशपान्तगतविधवाया दत्तऋग्रह-णाधिकाराः स्थलवैशिष्येनाथवा पान्तवैशिष्टचेन रूढचनुसारेण निश्चिता भव-म्ति । इतःपर्यन्तं भिन्नभिन्न गन्तेषु संजातानिर्णयानुसारेण विधवाया दत्तकमह-णाधिकारश्वितः। अधुना विघवाया दत्तकग्रहणाधिकारे सति कुतः पर्यन्तं सा स्त्री तमधिकारमुपयोक्तुं शक्नुयादिति निरक्षिणीयं भवति । एतत्पश्चतंबन्वेन न्यायमन्दिरदत्तविवादनिर्णयेष्वद्यपर्यन्तमेकवाक्यता नाऽऽसीत् । केचिदित्थं पति-पादयन्ति यत्पतिः स्वबन्धुभ्यो विभक्तः सन्मृतः, अथ च तत्संपादितं धनं (धन-महणाधिकारानुसारेण ) तद्भार्यायतं चेत्तर्सेव तस्या दत्तकमहणाधिकारः सप-स्तीति मन्तव्यम् । ४दि च तद्धनं तद्धिकारानुरोधाद् भार्याव्यतिरेकेणान्यस्य कस्याप्यायत्तं चेत्संजातं ताहि तस्या स्त्रियास्तादृशाधिकारो नास्तीति मन्तव्यं भवति, [ भुवनपयी वि॰ रापाकिशोर १० मुं० इं० अ० २७३ ] । एतदा-शयानुसारं बहून् दिवसान् न्यायमान्दिरेषु निर्णया भवन्त आसन् । किंतु सांपरं धनमहणाधिकारपाप्तिरितीदं दत्तकमहणाधिकारलब्दी योग्यं कारणित्येवं यद्धि-ज्ञायते तन्महरस्वितिमित्यमानि [अमरेन्द्र वि० सनातन ६० इं० अ० २४२ ] । तस्मिन्नेव निर्णय एवं निरचायि - पत्यनुज्ञानुसारेण विधवया दत्तको गृहीतः सोऽपि च स्वपरनीं स्वपुत्रं बाऽवशेष्य मृतः । परिम्रहीत्री पाताऽवाशिष्टैव । एवस्यां परिस्थितौ तादशमातुस्त द्भन्नां यद्यपि दत्तकग्रहणाधिकारो दत्त आसीत्त-

थाऽपि तादृशाधिकारानुसारेण तया मात्रा दत्तको ग्रहीतुं न शक्यते । कारणं विरुक्तपरिस्थितौ तस्या अधिकारः सर्वात्मना निवृत्तो भवतीति [ रामकृष्ण विरुशामराव २६ मुं० ५२६ ]।

पृ० प० सा० प्रतीकम्२५ १ (६) न द्वाभ्यां त्रिभिर्वेकः पुत्रः कर्तव्य इति ।
२६ ३ (७) व्यामुष्यायणका ये स्युर्दशककीतकादयः ।
गोत्रद्वयेऽप्यनुद्वाहः शोक्ष्रशैशिरयोर्यथा ॥ इति ।

तदेतत्मतीकद्वयसंबन्धेनैकाटिप्पनीलेखनमव श्रेयस्करम् । ग्रन्थकारस्यायमभि-पाय:--अपुत्रेणत्येकवचनान्तराब्देन गृह्ममाणस्यैकस्य पुत्रस्य परिम्रहीतांऽप्येक एव विवक्षितो न द्वी त्रयो वेति । व्यामुष्यायणस्य जनकपरिग्रहीतृभेदेन द्वी पितरी भवितुं शक्नुतः। परं त्वेकस्य दसकपुत्रस्य पित्राहीतृषितृद्वं नो भवितुं शक्नोति । सोऽयमर्थो मञ्जरीटीकायां विशदीभूत एव । न्यायं छपैरपि यो ह्ये-कदा यस्य दत्तकपुत्रत्वं स्वीक्टतवान्सोऽन्यस्य कस्यापि दत्तकपुत्रत्वमङ्गीकर्तु समर्थों नैव भवतीत्येवं निरचायि । तथैवैकस्यामेव वेलायां द्वी पुरुषावेकं पुत्रं दत्तकं ग्रहीतुं नो शक्नुतः । यदि तु तेन पकारेण दत्तकग्रहणं काविष कुर्यातां तर्हि तद्शास्त्रीयं भवेदिति कृत्वा तनैव जातिमिति भग्नं कियेत वि० विश्वेषरं १० कलकता ६८८ ] । तथैनैकेनैव पुरुषेणैकस्पिनेव समय एकावेक्षयाऽधिकाः पुत्रा दत्तकत्वेन गृहीताश्चेते सर्वेऽप्यशास्त्रीयत्वानिषिद्धाः कियन्ते [ अक्षयचन्द्र वि ॰ कल्पहार १२ कलकता ४०६ ] । एवं त्वेऽपि शास्त्रवचनमनुसृत्य द्वचामुष्यायणस्यास्तित्वं न्यायास्रयेरपि मानितम् । आवयोरयं पुत्र इति पणबन्धं क्रत्वा जनकेन पतियहीत्रे स्वपुत्री विधिना दीयते चेत्स उभ-योरिप पुत्रो भवितुं शक्नोति । अथ चोभवकुले दायग्रहणाविकारास्तस्य लम्बन्ते [ उमा वि॰ गोकुलानन्द ३ कलकत्ता ५८७, कृष्ण वि॰ परमश्री २५ मुंबई ५३७ ] । केषुचिदाङ्ग्लग्रन्थेषु यदा जनकिषता स्वस्यैककं पुत्रं स्वस्यैव भाने ददाति तदा आवयोरयं पुत्र इत्युभयोर्गध्ये पणबन्वाभावेऽपि स उभयोः पुत्रोऽथाँद्व्यामुष्यायणो विज्ञेय इत्येवं गृहीतमभूत् किंतु मुंबईमहान्यायालयेन तान्द्रान्थानमान्यान् करवा एवं निश्चितम्—-दत्तक्यहणात्मागथवा दत्तकद्राहण-समय आवयोरयं पुत्र इति जनकपरिग्रहीत्रोः पणबन्धो जातोऽभूदिति सिद्धे जाते सत्येष स जनकपतिमहीत्रोरुभयोः पुत्र:--द्वधामुष्यायणो भवितुमहीते

नान्यथा । अन्यथा तु परिम्रहीतुरेव स पुत्रो न जनकिपितुरिति [ स्वक्ष्मीपातिराव वि॰ व्यंकटेश ४१ मुंबई ३१५)।

पू॰ प॰ सा॰ प्रतीकम् ।
२६ ६ [८] पितिनिधिश्च क्षेत्रजादिरेकादशिवध इति ।
४१ १४ [९] तत्रापि कर्छो -अनेकथा छताः पुता ऋषि॰
भिर्मे पुरातनैः । न शक्यास्तेऽधुना कर्तुं शिक्तहीनतया नरैः, इति ।

एतरपतीकद्वयस्य व्याख्यानमेकस्यामेव टिप्पन्यां बोध्यम् । औरसपुत्राभावे कः पतिनिधीभवितुपईतीत्येतिद्विचनं भूमिकायां १० पृष्ठे दष्टव्यम् । औरसपुत्रा-भावे तरस्थाने विण्होदकाद्यर्थ शास्त्रोक्तपयत्नतो यः पुत्रो निर्मीयते स मुख्यः पुत्रपतिनिधिः । तण्हशस्याभावे पालितः पुत्र औरसस्थाने कैरप्यंशैरहीं विज्ञायते । मातावितृभ्यां जन्मत एव परित्यक्तयोः कन्यापुत्रयोः रक्षणसंवर्धनकर्तव्यता धर्म-शास्त्रेण यस्मिन्समार्पता स पालनादेव तयोः पिता स्मर्यते तो च कन्यापुत्री तस्य पाछितकन्यापुत्री भण्येते । अर्थादौरसमुख्यपतिनि-ध्योरभावे तत्स्थानं पाप्तः पाछितपुत्रः कतिपयैरंशैन्तयोः कर्तव्यं निर्वहेदिति सत्यम् । अत एव-:-एक एवैरिसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रमुः । शेषाणामा-नूर्शस्यार्थे पदद्यानु पजीवनम् । ( म० स्मृ० ९ । १६३ ) उत्पन्ने त्वीरसे पुत्रे त्तीयांशहराः सुताः । सवर्णाः, असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनपागिनः । ( कात्या-यनः । इत्यादिवचनानि सँगच्छन्ते । औरसाभावे क्षेत्रजपुत्रिकापुत्रिकापुत्रदत्तक. क्रतिमपुत्राणां स्थानं भिन्नभिन्नेषु कालेषु पदेशेषु वा औरससम्मेवाऽऽसीदित्यत्र न संज्ञयः । कारणमौरसाभाव गृहस्थाश्रमधर्गाणां परिपालनं भवत्वित्येतदर्थं धा-र्मिकविधिनेते पुत्रा निर्मीयन्ते । भूमिकायां पद्शितवद्दत्तकक्रतिमा वर्जयित्वाऽन्येषां क्षेत्राजपुत्रिकापुत्रिकापुत्राणां निर्भाणपद्भतयः सांयतमलुपन् । आदित्यवचनानुसा-रेण दत्तकमन्तरेणेतरगीणपुत्रनिर्भाणं कलियुगेऽधर्म्यम् । न्यायालयैरिप औरसप-तिनिधित्वाधिकारो दत्तकस्यैवेत्यमानि । परंतु मिथिलापदेशे क्रिना नस्य मलबा-रपान्ते पुनिकापुनिकापुनयोश्वास्तित्वं न्यायालयैर्गृहीतम् ।

> पृ॰ प॰ सा॰ प्रतीकम् ४२ ४ [१०] दत्तपदं छत्रिमस्याप्युपछक्षणामिति । आदित्य-पुराणे--दत्तीरसेतरेषां तु पुत्रीत्वेन परिमहः ।

इति दत्तकं वर्जियत्वेतरेषां प्रतिनिधिपुत्राणां स्पष्टं निषेधे क्रतेऽपि नन्दपणिइतैः मतिनिधित्वेन क्रित्रमपुत्रस्वीकारे मान्यता पद्शिता, एतत्कारणं बहुचा तेषां जीवनकाले क्रिनिपपुत्रस्वीकरणरूढचा बलवध्या मान्यतां पाप्तया च भवितव्यः मिति । यदा च मिथिलामान्त इंग्रजायत्ततां गतस्तदा तत्रत्यन्यायालयानामपि कृतिमपुषस्वीकृतिरूढेः सार्वतिकयाः मचलितत्वं दृष्टिपथमगमत् । औरसः क्षेत्र-जधीव दत्तः छित्रिमकः सुतः, इत्येवं पराश्ररवचनस्य नन्दपण्डितराधारं दस्वा क्रिमपुत्रस्वीकरणे स्वमान्यता पदर्शिता । परंतु तद्वचने निर्दिष्टस्य क्षेत्रजस्य तु मान्यता तैर्दापिता नाभूत् । विकल्पाष्ट्रोषापत्तिर्माभूदिति क्षेत्रजो मान्यीकर्तु नाईति, इत्येवं तत्र कारणं पद्शितम् । परंतु तुल्यन्यायादियं विकल्पाष्ट्रीषा-पत्तिः क्टिनिमपुनामानयीकरणेनाप्यायात्येव । कारगं दतौरसेत्यत्र दत्तरदार्थे या-बत्या योग्यरीत्या क्रिनपुत्रोऽन्तर्भाव्यते तावत्या योग्यरीत्या औरसपदार्थे क्षेत्र जोऽन्तर्भाविषितुं शक्यः । सोऽपनर्थः स्वयं मूलकारेणैव क्षेत्राजशङ्स्य औरस इत्यर्थकरणेनापत्यक्षरीत्या पद्शितः। तथाऽपि नियोगविधिना क्षेत्रजोत्पाद्न-पद्धतेः सर्वात्मना विलयं गतत्वेन नियोगविधिनिषेधकानामार्षेवचनानां धर्मग्रन्ये बहुश उपलम्पमानत्वेन च निरुक्तगराशरवचनव्यवस्था क्षेत्रे जातः क्षेत्रज इति केवल योगेन क्षेत्राज शब्द और सविशेषण नित्ये मैं पकारेण लापवितव्याऽभूत् । आस्ताम् ।

न्यायालयैभिथिलापदेशे क्रिनपुत्रास्वीकरणकृ दिर्माहार्येन मान्यीकृतेत्युक्तं तत्संबन्धेनाग्रिमाः केचन निवन्या मनाति संनिधातव्या मवन्ति । (१) यः पुत्रः क्रिनपुत्रत्वेन स्वीकरणीयस्तस्य पुत्रस्य स्वनस्त्वेनास्मिन्वियौ संमितिरपेक्षितव्या, अर्थात्तेन पुत्रेण यादृश्यामवस्थायां विशेषतो विश्वसमये स्मतंनितिं दातुं प्रमूपेतै-तादृशीं महतीं वयोवस्थां द्धानेन माव्यम् । तत्संगितिर्घर्मशास्वयचनादृष्यावश्य-क्यालकृष्यते । यतः सदृशं तु पकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् । पुत्रं पुत्रागुणेर्युक्तं स विश्वय क्रिनाः । (म० रमृ० ९। १६) एतन्मनुवचनस्थगुणदोषविचक्ष-णिमितिपदेन स गुणदोषान् विवेक्तुं शक्नुयादित्येवं वयसा महानपेक्षित इति स्पष्ट भवति । (२) तथा स्वीकरणीयकृत्रिमपुत्रेण परिग्रहीतृपितृतजातीयेनेव माव्यम् । अयमप्त्यथे धर्मशास्त्राभिषेतः सजातीयेष्वयं प्रोकस्तनयेषु मया विधिः (या० स्मृ० २। १३३) तदिदं याज्ञवल्क्यवचनं दृष्टव्यम् । (३) क्रिन-पुत्रोशं परिया तत्परन्या चेति द्वाभ्यामपि ग्रहीतुं शक्यः । भत्रेकः पुत्रो गृहीत-

ताई तत्पत्न्या स्वातन्त्रपेण द्वितीयः पुत्रः स्वीकर्ते शकाः । परंतु दत्तकपुत्रावत्प-रन्याः स्वमर्त्रये तदनुज्ञास्याचेदापि क्रिनपुत्रस्वीकरणेशधि हारो नाहित । उपरि-तनपश्चपाङ्कीयाटिप्यन्यां निर्दिष्टवन्मिथिलाविभागे नन्द्रभण्डि मतानुसारेण विय-वाया दत्तकग्रहणाधिरो नास्तीति न्यायाखपैरिष मानगपकारि । परं पिथिखाति-मागे विचवाया दत्तकग्रहणाधिकारामावे साति तस्य रथाने क्रिविप्त्रस्वीकारा-धिकारोऽस्तीति संगानितमस्ति । ( ४ ) कृतिमगुत्रस्य जनककुले दायाधिकार औरसपुत्रवदेवारित । तस्य क्रिनिक्छे तु येन पुरुशेण तस्य पुत्रत्वेन स्वीकारः कतः तस्यैव पुरुषस्य यद्धनं तादृशयनसंबन्धेनैव क्रित्रमपुत्रस्य दायाधिकारोऽस्ति। ( ५ ) क्रिनपुत्रग्रहणसमये कीहशोऽपि धार्पिकविधिरथवा समारम्भी राज-कीयानियमदृष्ट्या कर्तुं नावेक्ष्यते । एतदिषये तु नन्दपण्डितमतस्य न्यायास्त्रयेर्भा-न्यता नादायि । दत्तकपीनांसायापये नन्दपण्डिता एवं छिखन्ति—-' दत्ताद्या इत्याद्यपदेन कित्रमादीनां यहणित्युक्तभेव । तेषामपि संस्कारेरेव पुत्रत्वम् १ इति । तस्माद्दत्तको वाऽस्तु ऋतिमो वा भवतु तयोः पुत्रत्वोत्पादनार्यं केवन वि-शिष्टंसस्कारा भवितुमावश्यकाः । तेम्य ऋते तत्र पुश्रत्वं नैवोद्यत्रस्यतेत्येवयभि पायः सर्वधर्मशास्त्रकाराणामस्ति । यद्यपि दत्तकविषये केचन धार्पिकविधयो न्यायालयैरावश्यका अमानिषत तथाऽपि क्रिनिमपुत्रविषये कीदशस्यापि विवेराव-श्यकता नास्तीति स्पष्टं तेषामभिषायोऽस्ति । तेन संपति मिथिलापरेशे यदि कस्यापि क्रिनिप्ता स्वीकार्यः स्याच्चेद् धार्मिकं वा लौकिकं वा कीदशमपि विविं विनेव क्रियपुत्रो ग्रहीतुं शक्यः । स च राजनियमानुसारी भवति । सं-स्काराणामावश्यकत्वे त्रयोविंशाङ्करगताटेव्यनी द्रष्टव्या ।

पृ॰ प॰ सा॰ प्रतीकभ्

१३ ४ (११) तत्र क इत्याह शौनक इति । आधुनिकन्यायालयेषु यदा दश्तकसंबन्धेन प्रशा उपतिष्ठन्ते तदा तद्न्वर्गतानां मुख्यतः पश्चानां प्रशानां विचारः करणीयो मवति ।
(१) दश्तकग्रहणे को बार्धिकारी ? (२) दत्तकः केन देयः ? (३) को वा दत्तको मवितुपहाति ? (४) दत्तकग्रहणसमये के के धार्भिकाविधय
आवश्यकाः ? (५) दत्तविधाने राजकीयनियपानुसारीति निश्चिते जाते स्ति
अनक्षशलककृतीयद्वयमंबन्धिनस्तस्य तदितरेषां वा कीद्दशा आधिकाराः ?
इति । नन्दपण्डितैः स्वग्रन्थेऽनेन अभेण विषयाः पत्यगदिषत । (१) दश्वः

केन ग्राह्यः ? (२) दत्तकावश्यकता । (३) व्यामुष्यायणः । (४) क्टिनिपुनः। ( ५ ) दत्तकः कीद्वशो मासः ? (६) पुत्रदानाधिका-रिणः के ? (७) दत्तकत्वेन ग्राह्मपुत्रस्य वयसा कियत्पारीमितेन भाव्यम् ? तस्य कीह्याः संस्काराः पतियहीतृपितृहस्तेनैव भावितुपावश्यकाः ? (८) दत्तकविधानसंबन्धिन आवश्यका धार्मिकविधयः, ( ९ ) विरुद्धसंबन्धः, (१०) संस्कारैः पुत्रत्वम्, (११) दत्तकस्य धनयहणाधिकारः, (१२) दत्तकसापि-ण्डचानिर्णयः, द्व्यामुष्यायणसापिण्डचानिर्णयः, ( १३ ) दत्तकदुहिता, क्षेत्रजा-दिद्दितरश्व, (१४) दत्तकाशीचानिर्णयः, (१५) औरसे सति दत्तकस्य दायाधिकारः, इति । उपर्युक्तविषयानुक्रवादेवं मनस्यास्यति -- यदेतद्ग्रन्थे (१) ( प ) (६)(७)(८)(३)(१०)(११) (१५) एत*ई*-ङ्किनिर्दिष्टा विषया अद्य न्यायालयेषु मुख्यतश्चर्यन्ते । ( ३ ) ( ४ ) एतद्रङ्कर-निर्दिष्टा विषयाः कदा कदा न्यायालयेषुत्यतुं शक्नुवन्ति । सापिण्डचानिर्णयसं-बन्धी पश्चः कदाचि।द्ववाह।विषय उपस्थितो भवेत् । परंत्वाशीचिनिर्णयद्त्तकदु-हितृक्षेत्रजादिद्वहितृसंबन्धिनां प्रश्नानामुलक्तौ मार्ग एव नास्ति । यः कोअपे पश्नो न्यायालयपुरतः समागच्छति तन्मूलपदेशे धनमहणसंबन्धी कश्चन विवादोऽवति-ष्ठत एव । आशीचादयः पश्ना ये केवलं धार्विकस्वरूपमिपाप्तास्तेषां विचारं कर्तुं न्यायालया नैव मवर्तन्ते । अस्तु, एवमुगोद्घातादनन्तरं पळतविषये मनः-मवृत्तिः कियते । दत्तकः केन ग्राह्म इत्येतिद्विषये न्यायालयेषु ये निर्णया जाताः सन्ति तत्संबन्धी विचारः ( ३, ४, ५ ) टिप्पनीषु क्रत एव । अधुना दत्तकः को ग्राह्म इत्येतत्सँबन्धेन न्यायालयेषु कीदशा निर्णयाः सन्ति तर्वलो-क्यते--

दत्तकोऽयं पुत्र एवेति छत्वा दत्तकदुहिता स्वीकर्तु नैव शक्या भवति ।
( गंगाबाई वि० अनन्त १३ मुंबई ६९० ) । परं मदासीयन्यापालयेनैवं निश्चितं यद्वारस्त्रीनर्तकीभभातिजातियस्त्रीभिः स्वपश्चात्त्वधनस्य कोऽप्याधकारी स्यादिति हेतुना यदि दत्तकविधिना दुहिना परिगृह्येत, सा च दत्तकन्या स्वीयहीनजीवनवृत्तेरिलिमा परिस्थाप्येत तार्हि तादृशं दत्तकविधानं राकन्या स्वीयहीनजीवनवृत्तेरिलिमा परिस्थाप्येत तार्हि तादृशं दिक् महार्डिंग
भे भद्रास्त ३९३ ] । मोहनयिकालकातात्र्या राजयाप्या रवेतं :निरचायियशाद्रस्यां रुढी सत्यापि निरुक्तं गणिकादिकत्त्वद्वाकदुद्विद्वाहणं राज-

नियमाननुसार्थेव ( बेकायदेशीरच ) ज्ञेयमिति ( मथुरा बि॰ येस् ४ मुंबई ५४५ )।

जिष्टक्षितो दत्तकपुत्रोऽयं परिम्रहीतृषितृवणीय एवापेक्षितः । अर्थात् बास-णेन बाह्मणजातीय एव दत्तको ग्राह्मा न क्षत्त्रियादिजातीयः । परमसौ समाना-न्तर्जातीय एवापेक्ष्यत इत्येवमनाभिमतानिर्बन्धो ( सक्तीचा कायदा ) नास्ति । ( शिवदेव वि० रामपकाश ४६ अलाहाबाद ६३७) तेन ऋग्वेदिनो यजुर्वेश, देशस्थस्य च कोंकणस्थ इत्येवमन्तर्जातिवेपरीत्येनापि दत्तको प्राह्मो भवेत् । नन्दपण्डितैर्जिघृक्षितदत्तकपुत्राणां या मालिका पोका तस्यां सर्वतः पा-धान्यं भातुष्पुत्रस्यादीयत, भातुष्पुत्रालाभसंभव एव सगीत्रसिपडः, तद्भावेऽस-गोत्रसिपडः, तदभावे सगोत्रासिपडः, ततः समानजातीयः, इत्येवमनुक्रमेण मासपुत्राः पतिपादिताः सन्ति । तत्रापि द्विजातीयैदौँहित्रः, भागिनेयः, पातृस्व-मुसुतश्चेति त्रयः पुत्राः सर्वथा वर्ज्या एवेतीत्येवं तेषां कटाक्षो सहपते । अपि चैवमप्येको निममस्तैर्द्त्तोऽस्ति-यस्य पुरुषस्य यया स्त्रिया सह तत्कन्यावस्थांयां विवाहो भवितुं न शक्योऽशास्त्रीयत्वात्तादृशस्त्रियाः पुत्रस्तेन पुरुषेण दत्तकत्वेन नैव द्राहीतव्य इति ( एतद्विषये विशिष्य विवरणं मञ्जरीव्यारूपायां १४६-१४७ पृष्ठे दृष्टव्यम् ) । भोहमयीं विनाक्रत्यान्यन्यायालयैर्थया सह विरुद्धसं-बन्धो भिवता तादशिख्याः पुत्रो दत्तको न माह्य इत्येवं मतं माह्यत्वेन धृतमस्ति ( भीनाक्षि वि ॰ रामानन्द ११ मदास ४९ )। परंतु मुम्बापुरीस्थन्याखाखयस्य निरुक्तमतं मान्यं नास्ति । मोहमयीयन्यायाखयमते द्विजातीयस्य दौहिनामागिने-यमातृष्वसूसतान् विना करवा कीहशोऽपि सपानजातीयः पुत्रो दत्तकःवेन अहीत्-महों भवति ( सुन्नाव वि० राधा ५२ मुंबई ४९७ ) । इतरत्रात्यन्यायाख-थैरि । हि निरुक्तनिर्बन्धविषये दृष्टिशैथिल्यं व्यथायि । सर्वेमहान्यायालयमते शुद्रविषयेऽसौ दौहिनादिनिययोऽि लक्षो भंवितुं शक्नोति ( भगवान्सिंग वि e मगवान्।तिंग २१ अलाहाबाद ४१२ ) । परं तथा रू। ढिः पचलित्। स्याच्चद्दौहित्रादीनां दत्तकविधानं द्विजातीयेष्वपि राजनियमानुसारि ( कायदे-शीर ) धर्तु यायात् ( बाईनानी वि० चुनीलाल २२ मुंबई ९७३ )। भावपुत्रादीनां योऽनुक्रमः मोकः स केवलं प्रशस्तिमात्रमिति हेतोर्भातुपुत्रास-द्भावेऽपि यद्यन्यः पुत्रो दशको मृह्येत तर्हि सोऽपि राजनियमानुसारी (कृष् यदेशीर ) धूतो भवेत्, इति सर्वन्यायालयीयं व्यक्तं मतमस्ति । दशकपुन्तस्य

षयोवस्थासंबन्धेन पतिम्रहीत्रा कियमाणसंस्कारसंबन्धेन चानेकविधन्यायालयानां नैकाविधानि मतानि सन्ति । बंगाल बिहार ओरिसा काशीपान्त, इत्येवं चतुर्षु देशेषु द्विजातीयैरुपनयनात्पाग्दत्तको गृह्येत चेत्तदैव दत्तकविधानं राजनियमानु-सारि मन्येत [ गंगासहाय वि० लेखराज १० अलाहाबाद २५३ ]। मदास-मान्त इत्थं निर्णयोऽकारि यजिनवृक्षितः पुत्रः सगोतः स्याच्चेत्ताद्विवाहपर्यन्तं ताहराः पुत्रो द्विजातीयानां मास्रो भवेत् ( वीरराघव वि० रामिंत्रंग ९ मदास १४८ ) । अर्थाद् माह्यपुत्रस्योपनयनं जनककुछे संजातमपि न क्षतिः किंतु तिद्वाहः प्रतिमहीतृकुछ एव संपादनीयः । असन्तित्रदत्तकस्य तूपनयनमपि प्रतिमहीतुकुछ एव निष्पाद्यं भवति । मुम्बापुरीयमहान्यायालयेनैवं निरचायि--यिज्ञ घृक्षितः पुत्रोऽयं सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा, उपनायितो वाऽनुपनायितो वा, विवाहितो वाऽविवाहितो वा, सनुत्रो वाऽपुत्रो वा कथमप्त्रस्त्वतहैः कैरपि कार णै: शुद्धं तादशपुत्रस्य दत्तकविधानं राजनियमानुसार्थेव धिरयेत ( बाळाबाई वि० महादू ४८ मुंबई ३८७ ) । तथैव सर्वमहान्यायालयानािवतथं निर्ण-योऽस्ति--पद्मासः पुत्रोऽयं स्वपतिमहीतृपित्रभेक्षया वयत अधिकोअपि स्यात्ति न क्षतिः ( चन्देश्वर वि॰ विश्वेश्वर ५ पाटणा ७७७)। शुद्रादिषूपनयनं मवितुपेव न शक्यं, तथाऽपि तेषां तत्स्याने विवाहोऽस्मारि । अती मोहमयीना-गपूरपभृतिपान्तान् विनाक्तत्य विवाहितः शूदपुत्रो दत्तकत्वेन राजनियमाननुषुत्य मासो न भवति ( छिंगय्या वि० चेनगलम्बल ४८ मदास ४०७)।

एककः पुत्रो न देशो नापि मास इत्येवं स्पष्टं शास्त्रवननं वर्तते (वसिष्ठधर्मसूत्रम् ) । परं तु यदैकािकपुत्रदत्तकविधानस्य राजनियमानुतारित्वविषये
(कायदेशीरपणाबद्दछ ) न्यायमान्दिरेषु पश्च उपस्थितस्तदा पूर्वभीमांसीयहेतुव जिगदाधिकरणस्यानवधानतयाऽन्यथेवार्थं विधाय यदिधिशात्रयं कारणचिटतं
स्यात्तद्दाक्यस्य विधिस्वरूपत्वमेव नश्वति, अतस्तद्दाक्यमथंवादात्मकं मवतीत्येवं
न्यायमान्दिरेषु गृहीतं ध्रियते स्म । अय चैतस्माद् यतः 'नत्वेकं पुत्रं दद्यात्मतिगृह्णीयाद्दा, स हि संतानाय पूर्वेषाम् ' अस्मिन्वाक्य एकािकपुत्रदाननिषेवमुक्तवा तत्साहित्येन ' स एककपुत्रः कुलपरम्परां पचालियतुगावश्यकः ' इत्येवं
कारणमदायि तत एतद्दाक्यीयमितिवेधोऽधंवादात्मको धनंव्यः, एककपुत्रस्य दत्तकविश्वानं राजवियमानुसारीति धर्वव्यं चेत्यसी निर्णयो न्यायमान्दिरेहियते स्म
( कीव्युसु वि शीवलुत् २६ दं अ ११३ ) । वस्तुतोऽननीिकते

' शूर्पण जुहोति तेन स्रञं कियते ' एतिस्मन् विविवाक्ये शूर्पं स्ञानिष्पद्त-कियोपकारकमित्येनं यद्यपि शूर्पस्य महत्ताभिनायकं कारणं निर्दिष्टं तथाऽपि तद्दाक्यस्य विधिस्वरूपं नैव नश्यतीत्येवमेव निर्णयो हेतृविज्ञगदाधिकरणे छतोऽ-स्ति (जै० १ । २ । ३ )। तमनुस्त्य ' न त्वेकं पुत्रं दद्यात्यतिगृहणीयाद्दा ' इदं वाक्यं तत्त्वतः पतिषेधस्वरूप एव पर्यवस्त्रं पित्येव धर्तु योग्यम् । कारणं ' स हि संतानाय पूर्वेषाम् ' इतीदं कारणवाक्यं यद्यपि पतिषेधेन सह निगडितं तथाऽपि तद्दाक्यस्य पतिषेधात्मकत्वं नैव नश्यति । अस्तु, अधुना न्यायाद्य-येर्गुकताया ( मुभा ) दत्तत्वेनककपुत्रस्य दानपतिग्रहकरणे पतिबन्बो नास्ति ।

एवमेककपुत्रस्य इत्तकविधाने राजनियमान्विते जायमानेऽपि यस्य ग्राह्मपुत्रस्य मातापितरी मृतौ तादृशपुत्रस्य इत्तकंविधानं राजनियमान्वितं भैवितं न शक्नोति ( बशेतियाप्पा वि० शिवार्छिगाप्पा १० मुंबई हा० को० २६८ )। एतःका-रणामिदमस्ति——पुत्रदानाधिकारस्तन्मातापित्रोरेवास्ति नेतरस्येतिन्यायालयैनिश्चित-स्वात्तयोरजीवतोः सतोस्तत्पुत्रस्य इत्तकविभानं राजनियमानुतारेण भावेतुमेव न शक्नोतीति ।

पृ॰ प॰ सा॰ प्रतीकम्

४७ २ [१२] तदसंभवेऽनुकल्पमाहेति । किस्मिश्वितकर्मणि मुख्यत्वेन शास्त्राभिहितो यः पदार्थो विधिवी

स यदा केनाचित्कारणेन ग्रहीतुमशक्यों भवति तदा तत्मितिनिधित्वेन योऽन्यः पदार्थों विधिर्वाऽऽदिश्यते सोऽनुकल्प इत्युच्यते । यथा यदि सोमं न विन्देत् पूर्तीकानभिष्णुपादित्यादि । एवमीरसपुत्राभावे दत्तकं जिघुक्षोः सगोत्रसपिण्डं पुत्रं मुख्यतो ग्राह्मत्वेनोक्त्वा तद्द्धामेऽसगोत्रसपिण्डस्तस्याप्यद्धामे सगोत्रातापिण्डों ग्राह्म इत्येवमादयोऽनुकल्पा उक्ताः । एतस्मात् सगोत्रसपिण्डसद्भावे योऽन्यं पुत्रं ग्रहीतुं प्रवर्तेत, न तद्धस्तान्मुख्यविधिपरिपाद्धनं जातमिति दत्तकमीमांसाकारा मन्यन्ते । परंत्वेतिक्यमानां सगोत्रसपिण्डग्रहणप्रशस्तिमात्रे पर्यवसानान्मुख्यक- स्पत्तद्भावेऽप्यनुकल्पाक्षयेण दत्तके गृहीतेऽपि तस्य राजनियमाननुसारित्वदोषाप- तेर्न भयम् । केवलं न्यायालयेः पोकानामितरानियमानां परिपालने कृते सति न काचित्कादिः ।

षृ० प० सा० प्रतीकम्

५२ ४ [१३] संदेहोऽत्र कुलशीलादिविषय इति । संदेहे चोत्पने ' [अ] दूरबान्धवं शूदिविष्थाप-

येत् ' एतद्दासिष्ठवचनाद्दत्तकिनिर्वृत्ती (निवड ) कर्वव्यायां सुतरां दक्षताग्रहणमावश्यकिनित्यवगम्यते । पातित्यादिदोषाविषयकः कुछे संदेहः । परंत्वाधानिकराजनियमानुसारेण पातित्यदोषो दायाधिकारं नापहर्तुं शक्नोति । कस्यवित्युत्रो
महापातकेन म्छेच्छसंसर्गेण वा पातित्यं प्राप्तस्तथाऽपि स पितृवनांशं छभेतेव ।
किंतु पातितपुत्रापेक्षयाऽन्यं शुद्धं पुत्रं दत्तकं गृहीत्या तद्द्वारा स्यायिक्षत्रं हिकश्राद्धादिधार्मिकविधिसंपादने कः पतिबन्धः । केवछं पित्रा स्वकष्टार्जितद्वव्यांशपदानमन्तरा स दायविभागग्राही न भवेदित्येव । भूमिकायां वर्णितरीत्या पुत्रोऽपं
मुख्यतः सयाजतदन्तर्गतविशिष्टसंघगतस्य स्विपृत्यानस्य संरक्षणार्थे भवति ।
तस्मात्स पितृसहश एवापेक्षितः । किं बहुना, पितृपेक्षयाऽपि तत्तिद्विष्टगुणेषु
यदि सोऽधिकश्रेष्ठः स्यात्ति समाजकार्यसंपादनेऽतिव समर्थः स्यादिति कथनस्यापेक्षा नास्ति । परं त्वद्येयं दत्तकविषायिणी दृष्टिन्यांयाछपानां नास्ति ।

नैतावदेव, किंतु यस्मिन् समाजे दत्तकपुत्रो गृक्षते तेषां पुरुषाणामपीयं दृष्टि-र्नास्तीति खेदावहमेतत् ।

| पु०   | प॰ | सा०   | प्रतीकम्-                              |
|-------|----|-------|----------------------------------------|
| 48    | 4  | [88]  | तस्मादसमानजातीयो न पुत्रीकार्यं इति ।  |
| 40    | 9  | [94]  | भ्रानृषुत्र एव पुत्रीकार्यं इति ।      |
| 64    | 4  | [98]  | दौहित्रो भागिनेयश्च शूदैस्तु कियते     |
|       |    | _     | सुतः, इति ।                            |
| 900   | 8  | [90]  | तदेवत्स्पष्टमाच्छ शाकलः—सापिण्डापत्यकं |
| 000 5 |    | A 0 6 | चैवसुतं विनेति । य इमे चत्वारो         |

नियमा निर्दिष्टास्तेषां मध्ये द्रौ नियमो न्यायालयेरिष मान्यो लतौ स्तः । (१) असमानवणियः पुत्रो दत्तकत्वेनाग्रहणीयः । अत्र नन्द्रपण्डिताः——' असमान् नजातीयः पुत्रो दत्तकत्वेनाग्राह्यः ' इति वद्गित । वैदिकसमाजरचना मनिस मृहीता चेद् वर्णव्यवस्थावदेव जातिव्यवस्थायां शास्त्रकारैदृष्टिर्दत्ता । यावती वर्ण-रक्षणस्याऽऽवश्यकता तावत्येव जातिरक्षणस्याप्यावश्यकता शास्त्रकाराणां भासते । अत एव ग्राह्मपुत्रस्तत्प्रतिग्राही चेति द्वाविष ब्राह्मणवर्णीयौ स्त इति क्रत्या द्वा-

विहजातीयस्य कान्यकुञ्जजातीयो मैथिलजातीयो वा पुत्रो याह्यो न भवेत् । द्वाविहजातीय एव याह्यः । नैतावदेवापि तु याह्ययाहकपोः चाल्वोपशाले अपि समाने एवापेक्षिते भवतः । अत एव दत्तकमीमांसाकाराः स्पष्टं मतिपादयन्ति— -सर्वेषामेव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः, इति वाक्यशे-वेण सापिण्डासापिण्डानां सनातीयत्वेन विशेषगादसमानजातीयाः सापिण्डा अस्व-पिण्डाश्च व्यावत्यंन्ते । अमतिषिद्धमनुमतं भवतीति न्यायेनानुकल्पतया तत्मा-िषसंभवात् । अर्थादियं दृष्टिन्यायालयानां नास्ति । तस्मात्सवर्णा दृत्तकपुत्रो मिन्नावान्तरजातीयः सन्निष स राजनियमानुसारी भवेत् । (२) शूदं वर्ण-पित्वाडन्यस्य कस्यापि ताहशी रूढिन स्याचेहौहित्रभागिनेयमानुष्वमुत्ता प्राह्मा न भवेयुः । इतरौ दौ नियमौ केवलं पश्चास्तिपरावित्याधुनिकराजकीयनियममतिनत्युपारि कथितमेव ।

पु॰ प॰ सा॰ प्रतीकम् १०८ २ [१८] युक्तं चैतद्विरुद्धसंबन्धस्य तिष्वपि स-मानत्वादिति । विरुद्धसंबन्धविषयकं

विवरणममे दार्तिशदङ्कीयटिप्पन्यां निरीक्षणीयम् ।

| पु० | प० | सा० प्रतीकम्।                                                                          |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 993 | 9  | [१९] इदानीं कीदशः पुत्रीकार्य इति ।                                                    |
| 996 | 3  | [२०] एक एव पुत्रो यस्येत्येकपुत्रस्तेन तत्पुत्र-<br>दानं न कार्यमिति ।                 |
| १२० | v  | [२१] तद्दद्दिपुशस्यापि तत्मतिषेधायेति । मा-<br>सपुत्रो बहुत्रातृकोऽपेक्ष्यत इति नन्दप- |
| 8   |    | विद्या महिनाहिमानाम्य भाग मन्त्र                                                       |

ण्डितेस्त छक्षणमुक्तम् । तत्र 'नैकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं कथंवन । बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं प्रयत्नतः ' इति शौनकवचनपाधारत्वेन गृहीतम् । तेन न्यूना- न्यूनं पुत्रत्रयक्तः विना पिता स्वपुत्रस्येकस्य दानं न कुर्यादिति तैः ' तद्दद्दि पुत्रस्यापि तत्पतिषेधाय ' इति प्रन्थेनोक्तम् । एतत्तंबन्धेनान्यद्पि तैरुक्तम्— विक्रये चैव दाने च वश्चित्वं स्वसुते पितुः । ' देयं दारसुतादते ' इति । एत- द्वनादेकपुत्रस्य पुरुषस्य पुत्रदानाधिकार एव न भवति । एतद्विषये न्यायाछ- यानां कीदशोऽभिपाय इत्येतदर्थमेकादशिष्णन्यवलेकनीया । द्विपुत्रविषये किं विद्यमुक्तवेवालम् । किंत्वेकपुत्रेणापि यद्येककपुत्रस्य दानं कियते तर्ह्यापे तद्दानं

राजनियमानुसार्थेवेति स्थितमस्ति । नन्दपण्डितानामिषायस्य सम्यक्तवेन जि-ज्ञासा स्याच्चेन्मञ्जरीव्याख्या ( पृ० १११ — - ११४ ) पर्यवलोकनीया ।

पृ० प० सा॰ प्रतीकम्

१२५ १ [२२] न चैवं विधवाया आपद्यपि पुत्रदानं न स्याद्धर्तनुज्ञानासंभवात्परिग्रहवदिति वा-

च्विमिति । पुनादानाधिकारिकथनावसरे, विता स्वपुत्रदानेऽधिकारी तथा परन्याप भर्त्रनुज्ञया पुत्रदाने अधिकारिणीति नन्दपण्डिते रुक्तम् । अध 'माता पिता वा द्धातां यमिद्धः पुत्रमापिद ' 'द्धान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत् ? इति मनुषाज्ञवल्क्यवृत्रनाभ्यां मातापितरी पुरदाने समकक्षाधिकारिणाविति नेवा-वगन्तव्यमित्येवं तै: स्पष्टमाज्ञापितम् । मृतमत्कृतस्यीविषये निरुक्तवचनपवृत्त्या विधवायाः पुत्रदानाधिकारः सिष्यतीति तेषां मतम् । न्यायास्यैः पुनरतिमात्रा-न्यूनानधिकमावेनेद्रमेव पतपवल्रब्यते स्त । तेषां मते यावस्पर्यन्तं स्मियाः पतिः संसाररतस्तावत्पर्यन्तपसी स्त्री भर्शनुज्ञायन्तरेण पुत्रदानेऽसमर्था । यदि तद्भवी क्रतसंन्यासी वा मृतो वोन्मत्तजडो वा, अत एव व्यवहारासमर्थः स्याच्चेत्तर्सेव तादृशस्त्रीं पति पुत्रदानाधिकारः पाप्नोति, परं तेन भर्ना संसाररतेन सता पुत्र-दानं न करणीयिनित्येवं स्वभायी पति निषेधा न क्रवः स्यात् ( जोगेशचन्द वि• नृत्यकाली ३० कॅलकेता ९६५)। यदि विधवया पुनर्विवाहः कतस्तिहि मथ-ममर्तुः सकाशादुरपन्नस्य पुत्रस्य दाने सा स्त्री असपर्था, इत्येवं मुम्बापुरीयन्या-यालयमतम् (पंचाप्पा वि० संगनबसवा २४ मुंबई ८३)। अर्थात् प्रथममर्त्रा स्वमरणात्पार्ग्यदि पुत्रदानविषयिणी स्वस्ति पत्यनुज्ञा दत्ता स्याच्चे जिरुकानिषेध-स्तत्र न पसन्जते । तदितरन्यायाखयाः पुनरित्थं प्रतिपाद्यान्त-पस्नात्पुनार्वेवा-हेण तस्याः स्त्रियः प्रथमपत्युद्भूताज्ञानापत्यनिष्ठा सत्ता न नश्यति, तस्मात्युनिर्वि-वाहेण तस्याः पुत्रदानाधिकारेगापि न नष्टेन भाव्यमिति । मोहमयीयन्यायास्य-स्य नवीनमतमप्यूपर्युक्तमतमेव किविदनुसरित (पुतळाबाई वि॰ महादू ३३ मुंबई १०७)। तथैव केनाचि खिन्दुना परवर्षे स्वीक्ठते उप्यज्ञानापत्यानिष्ठापास्य • त्सत्ताया अबाधितत्वात्तस्य स्वपुत्रदानाधिकारोऽक्षत एव । परं तस्य परधर्मीय-त्वात्तदनुज्ञया योग्याधिकारिणा केनचिरपुत्रदानविषयको धार्मिकविधिरनुष्ठेय इरवेष विशेषः (शामसिंग वि॰ शान्तानाई २५ मुंबई ५५१) । यथा पुत्रमहणं वित्रा कदाचिन्नात्रैव कर्तव्यं भवति तस्संबन्धी योग्पायोग्यस्वविवाराधिकासेऽन्येन

## [ २३ ]

केनापि पूरियतुमशक्यः, तथैव पुत्रदानाधिकारोऽपि मातापितृभ्यामेवोपयोक्तव्यो मवति । सोऽधिकारो नान्येन केनाप्पुपयोक्तव्यः पूरियत्वव्यो वा भवति । परंतू पिरि छिस्तितविपतुरथवा मातुः केनिचि निर्मितेन यदा दत्तकग्रहणसंबन्धिवार्मिक विभी परयक्षतो भागो ग्रहीतुं नाऽऽयाति तदेतरेण दत्तकविधिसमारम्भः संपादनीयः ( वशेटिय्याप्पा वि० शिवर्षिमाप्पा १० मुंबई हा० को० २६८ )।

|                |             | •     |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ত্ব</b> •   | प०          | सा॰   | प्रतीकम् ।                                                                                                                                                  |
| 932            | 9           | (२३)  | संस्कारैः पुत्रत्वामित्युक्तामिति ।                                                                                                                         |
| 128            | 2           | (२४)  | ततश्च चूडान्तसंस्कारसंस्कतस्य परिम्रहे व्यामुष्यायणता भवति । गोत्राद्वयेन् सं- स्कतत्वादिति ।                                                               |
| 934            | २           | (२५)  | अनेन जातकर्गांदीनां चूडान्तानां सं-<br>स्काराणां पुत्रताहेतुत्वमुक्तमिति ।                                                                                  |
| 938            | 4           | (२६)  | अनेन जातकर्गाद्यन्तपाशनान्तानां जनक-<br>गोत्रेणाननुष्ठानेऽपि न विरोध इति ।                                                                                  |
| <b>9</b> 3 &   | v           | (२७)  | दत्ताद्या इत्याद्यपदेन क्रिनिगादिग्रहणिन-<br>त्युक्तमेव । तेषामिष संस्कारेरेव पुत्रत्वं<br>न परिग्रहमात्रेण । 'अन्यथा दास<br>उच्यते ' इति विपक्षबाधकादिति । |
| 930            | ч           | (२८)  | असंस्क्रतोऽपि पश्चमाद्र्धे न माह्यः।<br>कालाभावेन पुत्रत्व नुत्पत्तेरिति।                                                                                   |
| 136            |             |       | तस्मादाच्डान्तामित्यत्र च्डाशब्दस्तृतीयव -<br>र्षपर एव युक्तः । तृतीयानन्तरमापश्चमं<br>गीणः । ऊर्ध्व तु गीणोऽपि नेति स्थि-                                  |
| ते । अस्यां टि | प्यन्यां (ः | २३–२९ | ) इति सप्तमिरङ्केनि।र्दिष्टपतीकानि वि-                                                                                                                      |
| 2 0 0          | 22          |       | Z                                                                                                                                                           |

तिमिति । अस्यां टिप्पन्यां ( २३-२९ ) इति सप्तमिरङ्केनिर्दिष्टपतीकानि वि-बर्गाकृते गृहति।नि । गृहीते पुत्रत्वोत्पत्तौ कानि निमित्तान्यपेक्षितानितीद्मेतेषु पतीकेषु प्रतिपादितम् । एतदर्थं नन्दपण्डितेर्मुख्यतः कालिकापुराणस्थव चनान्याधा-स्त्वेनेहोक्कतानि । ब्ह्यामुप्याणपत्रकृति।पि कालिकापुराणान्तर्गतानि वेतालभैरवी-साक्ष्यान्मित्पादक्षवणनान्याधारत्वेनोक्कतानि । एतब्ह्यतिरिक्तेकदिस्थलविनयेअपि कालिकापुराणस्थवणनान्याधारत्वेर्गृहति।अस्ति । परंतु देतनिर्णयम्पनृहारपमूलयोः शंकरभट्टनीलकण्ठभट्टाभ्यां विवापुत्राभ्यां कालिकापुराणाधारस्त्याज्यत्वेनोकः । किं त्रहुना, नन्दपण्डितोङ्कृतवचनानि कालिकापुराणपुस्तकेषु न सन्त्येवेत्येतत्प्रति - पादनपर्यन्तमपि तद्बुद्धचाऽनुधावितम् ।

कालिकापुराणवचनानािवत्थं कटाक्षः संदश्यते—पत्त्रैविणिकदत्तकस्य जातकमाद्यः सर्वे संस्कारा अथवा चूडामारम्याियमाः संस्काराः प्रतिम्रहीतृिषेत्रैवानुष्ठेयाः। यदि तथा नानुष्ठिताः स्युरथवा दत्तकविधानात्पागेव जनकिपत्राऽनुष्ठिता
भवेयुस्तार्हे प्रतिम्रहीतृंपितृनिस्तिपत्पत्रत्वं प्रतिम्रहीतृगोत्रसंबन्धश्य ताद्वशद्त्तके
नैवोत्पत्तुं शक्नोति। द्वतिनिर्णयकारव्यवहारभयूक्षकाराविमावुभाविष विवाहितोऽपि
संजातपुत्रोऽपि च दत्तको भवत्येवेति मन्येते।

वस्तुतः समाजव्यवस्थादृष्टचोाच्यते चेद्दत्तकपुत्रा एतदर्थं ग्राह्यो भवति-यत् प्रतिमहीतृषितुः कुलपरम्परया पाप्तानि सामाजिककार्याणि पितुः पश्चात् स पुत्रः वितृवदेव कर्तुं शक्नुयादिति । एतदर्थमेव यावच्छक्यं ग्राह्यः पुत्रः वितृसदृश एवावश्यमपेक्षितव्यः । साद्दश्यं च विषयद्वयमध्ये सावधानतायां गृहीतायां छब्धुं शक्यम् । प्रतिम्रहीतृषितरि यादृशा गुणा वंशपरम्परया जन्मतः समागतास्तेऽथवा त्तरसदृ रागुणा यस्मिन् पुत्रे वंशपरम्परया जन्मन आरम्पेवानुवृत्ताः स्युरित्येवमधि-कृःदाचिकं संभाव्येत तादशस्यैव पुत्रस्य दत्तकत्वेन महणे निर्वति (निवड )क्र-णन्। अत एव स समानजातीयो भाव्यः, सगोत्री भाव्यः, सिपिडो भाव्यः, सोदरभातृपुत्रो लम्बेत चेत्सोऽधिकं श्रेयस्करः स्यादित्येवमुत्तरोत्तरं श्रेष्ठपुत्रमालि-का शास्त्रकारेर्गुम्फिता। इत्येकः सावधानताविषयः। द्वितीयस्त्वेतादशपुत्रस्य णावादयः सर्वे संस्काराः पविष्रहीवृषिवृक्तुल्यपानुसारेणैवानुष्ठिवाः स्युरिवि । पा-छक्षितृत्रत्सामाजिककार्यंसंपाद्नक्षपतापाप्त्यर्थे तंचिछक्षणमपि पालक्कुछप्रम्प-रपैव जातं स्यात् । नैतावदेव, किंतु तदासमन्ता झवेन सर्वेणैव वातावरणेन कोम-स्वयः पभूति तत्कु स्रीयेनैव भाव्यम् । तेन तत्कु स्विवये तत्कु स्वीयविशिष्टपरम्परा-विषये च तत्र पुत्रे ममत्वबुद्धिः स्वच्वबुद्धिश्चोत्पद्येयाताम् । एतत्परिणामत्वेमितं न रकुछीयविशिष्टकार्याणि तेनाधिकादाधिकं सामीचीन्येन संपाधेरन् । विशिष्टकुछ-परम्पराया अबाधितत्वेनावस्थानार्थमेव शास्त्रकारैरतिमात्रं बाल्ये वयसि कन्या-विवाह जपादेशि । यावत्पर्यन्तं कन्या जनकिषतुकुछीयविशिष्टपरम्यरया न समा-फान्ता, पाप्स्यमानभर्तकुलीयविशिष्ठपरम्पराग्रहणसम्यां च ताव त्येव बाल्ये वयात विद्वाहः संपद्निय इति धर्मशास्त्रकाराः स्पष्टमनुशासित ।

किंच जातक गंदगो ये संस्काराः पितव्यक्ति करणीयास्ते विशिष्टकुल परमान्त्रारिणो भवन्ति । एतत् 'चूडा कार्या यथाकुल म् ' (या० स्मृ० १ । १२ ) 'यदेष्टं मङ्गलं कुले ' (म० स्मृ० २ । १४ ) 'तृतीये वर्षे चौलं यथाकुल वर्षे वा ' (आधलायन गृह्यसूत्रम् ) 'कुल देशता संबद्धं पिता नाम कु-र्यात् ' (शङ्खस्मृतिः ) 'शिखामेके यथाकुल म् ' (या० स्मृ० १ । १४ ) स्र्यादि म्मृतिम्पः 'यत्र बाणाः संपतन्ति कुपारा विशिखा इव ' इति श्रुतिलि-स्नाच्च स्पष्टं भवति । नैतावदेश, किंतु तत्तरकुल स्वीक्र तपद्धः येव ते संस्काराः कर्तव्या इति शास्त्रकाराणां कटाक्षो दृश्यते । चूडाक भीणि पुत्र पूर्धगतिश्वास्तत्तन-रकृलीय प्रवरसमसं ख्या अवस्था प्यन्ते इति प्रसिद्ध भेव । एवं च विशिष्टकुल पर-स्पराधाः शिक्षण ग्रहणे संस्कारा मुख्यं साधन भिति शास्त्रकाराणा माश्यो लक्ष्यते ।

कुलपरम्परासंरक्षणकार्ये निरुक्तसंस्काराणां महत्त्वसत्त्वाद्दतक एतावति बाल्ये वयसि वर्तमानो माह्यः -- यत्तस्य चूडादयो मुख्याः संस्काराः पतिमही कुल एव पाप्तकाल्याक्तियेरिकिति साहजिकतयैव सिध्यति । एतदर्थभेव कालिका-पुराणस्थवचनानि परमार्थंवन्ति ( महत्त्ववन्ति ) पतीयन्ते । यदि भिन्नगोत्रीयः पुत्रो दत्तकत्वेन गृह्येत, तस्य च चूडान्ताः संस्कारा यदि जनकेन कियरंस्ताई तस्मिन्दत्तके प्रतिमहीतृपुत्रत्वं नोत्पद्यतेऽत एव स प्रतिमहीतुर्दासो भवतीद्रम् ' अन्यथा दास उच्यते ' इति वैचनात्पतीयते । परंतु भिन्नगोत्रीयदत्ताकस्थ छे साक्षाज्जन्मदातृपातापितृभ्यां तस्य यहिंकचिद्षि छाछनपाछनादिकं जायेतैवेत्यति-मार्नं स्वामाविक्रेनेतत् । शास्त्रेण पुत्रदानमतीव बाल्ये वयसि विहितमपि जन्मस-मसमयमेवाऽऽत्मनोऽपत्यपन्यदीयगृहे न कोऽपि पवेशयेत्। अर्थाद् ग्राह्मग्राहककुः छयोः संबन्धो यावान् निकटवर्ती स्थात्तावत्पुत्रदानमस्यर्थं बाल्ये वयसि संभवेत् । एकत्र निवसतोः सोदरत्रात्रोर्गंध्ये यद्येकस्यापरत्रातुष्पुत्रो ग्राह्यः स्याचित्स पुत्रो णन्मसमसमयमेव दत्तोऽपि गृहकुलादिभेदाभावाज्जनकमातापित्रोः स्वापत्यगतमाया-पाश्चारोटनं न पसज्जते । तेन तादृशस्थले जातमात्रस्यैव पुत्रस्य दानं सुतरां शक्यसंभवम् । परंतु भातृपुत्राभावे विभिन्नकुछीयदत्तकस्थले तद्महणसंबन्धेन काचित्कालमर्थादा स्यान वेति पृच्छतो नन्दपण्डिता एवमुत्तरयन्ति यदि ग्राह्यः पुत्राः समानगोत्रीयः स्यात्तदा जनकगोत्रेण संजातचूडान्तसंस्कारोऽपि ग्रहणाई एव । किंतु यदि स मिनगोत्रीयः स्यात्तर्संसजात चूडासंस्कार एव महणाईः ।

यतो गोत्रभेदात्कद्दाविश्चृहासंख्याभेदः स्यात् । स च नेष्टः । 'चूडा आपि च कर्तव्याः कुमारस्याऽऽषंसंख्यया ' इत्युक्तेः । चूडासंस्कारोऽयं मुख्यतस्तृतीये वर्षे शास्त्रेऽभिहितः । तद्दामि उपनयनसंस्कारस्तु गर्भाष्टमे जन्माष्टमे वा वर्षे सामान्यतः कर्तव्यो भवति । अथ समानगोत्रीयाणां यद्यपि संजातचूडस्यापि दत्तकः स्वेन महणेऽनुज्ञा दत्ता तथाऽपि तस्तद्दत्तकमहणमुपनयनकार्छं यावद्यो दीर्धकास्त्र-स्तर्पर्यन्तिमियत्यमे न नेतव्यम् । यतः समानगोत्रीयाणामपि सर्वस्माच्चरमो दत्त-कमहणकारुस्तरपञ्चमवर्षपर्यन्त एव नन्दपण्डितरभिहितः । तत्र ' ऊर्ध्व तु पञ्चमाद्दर्षान्न दृत्तुद्धाः सुना नृष ' इति कार्तिकापुराणस्याऽऽधारश्च दृत्तः ।

विचारे कियमाणे योऽयं वयसः पश्चमवर्षात्मार्यक्रमहणे नन्द्रपण्डितानामामहः स तु योग्य एवेत्यालक्ष्येत । शिशोर्विद्यारम्भकालस्तद्वयसः पश्चमं वर्षम् ।
(अत्रा देवण्णभट्टक्रतस्मृतिचान्दिका दृष्टव्या ) । उपर्युक्तवत्याप्यमाणविद्यायोगादेव स पुत्र आत्मिषितुर्धमंकार्य संपादायेतुं पितृत्रदेव समर्थः संपरस्यते । तस्माकत्रन्मनः प्रभृत्यि तत्संवर्धनं यद्यपि पतिम्रहीतृकुले न जातं स्थात्तयाऽपि विद्यारम्भकालादारम्य तत्संवर्धनं पतिमहीत् कृले भवितृपत्यन्तावश्यकप् । अत एवासः
मानगोत्रीयदत्तकविषये चूडाकरणात्पूर्व, समानगोत्रीयदत्तकविषये तु चूडाकरणानन्तरमपीति भित्तकाल उपदिष्टस्तथाऽपि सर्वस्मिन्पसङ्गे दत्तकमहणवयोभर्यादां
पश्चमवर्षपर्यन्तत्वेन निरदिशा । तद्दनन्तरं दत्तको भवितृपेव न शक्नोति । इतीदं
तै: उद्यं तु गौणोऽपि कालो न १ इति शब्दैः स्पष्टं प्रयपादि ।

एवं पकारेण दत्तकग्रहणे तद्वयोगर्यादा चरमतरा पश्चमं वर्षानिति नन्द्राण्डि निर्माहितम् । तथैताद्द्रवयोगर्यादाकरणकारणमपि 'नियमश्राक्षरग्रहणपूर्वकन्नसन्वसंस्कलकामोपनयनपाप्यर्थः ' इत्यममिहितम् । सप्तिशिक्षकृतः इत्यममिद्वते——त इमे संस्काराः केवलं दस्तकपुत्रविषय एव प्रतिग्रहीतुकृते जाताः स्युरिति न मन्तव्यम् । अपि तु दत्तपदेन येषां लिनिमादि-पुत्राणां बोधो जायते ताद्द्रश्रस्त्रवन्तेनाप्ययमेव नियमः स्वीकार्यः । अर्थात् लिन्दादिप्त्राणां स्वीकारोऽपि तद्वपसः पश्चमत्रवारताक् कवियो भातिरेषेवं तेषां सिद्यान्तः । तथाऽपीदं मतं स्वीकर्त्तं बह्द एव पतिबन्धा दश्यन्ते । लिन्द्रपुत्र- लक्षणकथनावसरे 'गुगदोषविचक्षणम् ' दाते वर्णनं दसम् । अर्थादेव किस्मि-श्विद्यि पुत्रे गुगदोषविचक्षणम् ' दाते वर्णनं दसम् । अर्थादेव किस्मि-श्विद्यि पुत्रे गुगदोषविचक्षणम् ' दाते वर्णनं दसम् । अर्थादेव किस्मि-श्विद्यि पुत्रे गुगदोषविचक्षणम् ' स्विकक्षम् गुगदोषविचक्षणः पुत्रः लिन्दिन् प्रमानविचक्षणः पुत्रः लिन्दिन

स्वीकार्यं इत्येवं स्वाभिपायोऽदायि । परंत्वेतद्वहुतरं दुर्बटं मन्ये । (: एतदर्थोपपत्ति-स्तु मञ्जरीव्याख्यायां सुघटिना तत्र दृष्टव्या )। अन्यच कारयायनव वने मनसि गृह्यमाणे सत्यनि च्छूनां दानपति छाही न करणीयाविति पतीयते । पश्च नवर्षा-त्माक् पुत्रेच्छानिच्छयोग्वगमो सुतरां दुर्घंटः, अथ च तादृशपुत्रे तादृशेच्छानि-ण्छयोरुरपत्तिरप्यसंभवनीया । तरमारक्टित्रिमपुत्रोऽयं गुणदोषविवेचनक्षमे वयसि वर्तमानः स्वीकर्तव्यः । साधारणेन स्थुलमानेन पञ्चमवर्गानन्तरं शिशोरिच्छानि-च्छयोरुत्पचिः संभवनीयाऽस्ति । तेन तादशेच्छोत्पचेः पागेव दत्तकः स्वीकार्पं इति सूचनविषये मनुकात्यायनवचनयोरिभिषाय इत्येवं कल्यनं युक्तं भवेत्। इमे क्रिवादयः पुत्रा औरसामावे सर्वारनना पतिनिबीमवितुपर्हा इत्येवं शास्त्रकारा-णामभिषाय इति न मन्तव्यम् । इदं च भूभिकायां विश्वदिष्ठरा पोक्तम् । छति-मादिपुनस्वीकारः पतिमहीतृपितुः कार्यभे न भूता स्वन ककुछ देतेन वा तेन वा केनिवित्कारणेन भ्रष्टानां परिपालनाय संवर्धनाय च द्विनीययोग्यस्यलनिपाण-करणोद्देशेन विशिष्टपुरुषेष्वाहत्याऽऽरोपिताऽ ११ यकर्ने व्यता वर्ती । तस्पाद् यावरा-र्यन्तममुकैकवयापर्यन्तं पुत्रः स्वजनककुलीयस्थानार् भ्रष्टे। भविष्यतीति मर्यादा निश्चयेन वक्तमशक्या तावलपर्यन्तं दत्तकेतरगै। णपुत्रस्वीकारस्तेषां वयसोऽपुकवर्षे-पर्यन्तमेव कार्य इतीयत्त करण्मि न सनीचीनं भवेत् । उदाहरणार्थं स्वयंदत्तर् त्रस्य लक्षणमेवं मनुनाअभिहितम्-मातापितृविहाने। यस्त्यको वा स्यादकारणात् । आत्मानं रपर्शियद्यस्मै स्वयंदत्तास्तु स समृतः ॥ ( म० समृ० ९।१७७ ) इति । एतद्वचनाद् यः पुनो मातावितृमरणेनाथवा ताभ्यां योग्यकारणं विना त्यागेना-नाथ: संजात: स स्वयमेव यदि कस्यचिदेकस्य निकटे स्वरक्षणात्मिकां भिक्षा याचेन तर्हि तेन सामध्यसच्ये सा भिक्षा तस्मै दातव्या भवति । एताहरा एव पकारोऽपविद्यपुत्रास्यास्ति ( म० स्मृ० ९।५७१ ) दष्टव्या । तस्यादेनादृशपुत्र\_ स्वीकारः पञ्चमवर्षात्मागेव कर्तव्य इत्येशं नियमः कथानिव कर्तु शक्येत । त दृश नियमावश्यकताया अपि काऽऽवश्यता ? । एताह गपुत्राणां स्वीकारश्य पतिमही-नुषितूसंतानपवृत्त्यर्थं कर्तंद्यो न भवति, किंतु यः स्वसंरक्षमं याचितुपागतस्य समे सैरक्षणदानमात्मनः कर्वे व्यमिति है देयव कियते । तत्सं वर्धनमि पुत्र, बेद्द कर्वं वर्ष भवति । ततोऽमे कैरि कार्गैः पतिमहीतुकुछ एतत्पुत्र बिकटसैबन्बवर्शि अन्यः पुत्रो नास्तीरवेवं पत्रक्के सति ये ग्यसंरक्षण संवर्धनेन पतिमहीतृषितृसद्दश्रवेतंनातस्त-संसावि पुत्रः पतिनिधी भवितुं शक्नोति दायविभागाविकारं छभते च । सोऽती पुत्रः कद्।चिद्ये प्रतिनिधी भविष्यतीत्येतावतैव तत्र पुत्रे दत्तकीयनिषमानां संबन्धकरणमयोग्यं भवेत् । कानीनसहोढगूढोत्पन्नपौनर्भवपभातिपुत्राणां तु प्रतिमहीतृषितुः कन्यया मार्थया वा संबन्धसत्त्वात्तेषां विषये पञ्चवर्षनियमविचारोऽपि
कतुमशक्यः ।

मन्द्रपण्डिताः 'दत्तीरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः ' इति वचनं प्रपाणं पन्यन्ते । केवलं क्षत्रिमपुत्रस्यैव 'दत्तपदं क्षत्रिमस्याप्युपलक्षणम् ' एतद्दाक्येन संग्रहं कुर्वन्ति । तत्रश्चैतादितरगीणपुत्रस्वीकारोऽमुक्तवर्षात् प्रागेव कर्तंव्य इतीदं
तेषामभिषेतिमिति कस्मादुक्यत इति चेत्—

अत्रोत्तरम् -सप्ताविशाङ्कगतमतीके कित्रमादिग्रहणामित्येवमादिग्रहणं कतम् । अग्रे च पश्चवर्षानियमस्य पौनर्भव गुत्रोऽपवादत्वेन निर्दिष्टः । ततोऽधिक पण्यमे परि-ग्रहविविवर्णनसमये स्वयंदत्तापविद्धादिपुत्राणामपि परिग्रहविविरमिहितः [ दं ० मी० पू० १३४, १५८ ] इत्यादिलेखनात् ऋतिनेतरसर्वगौणपुत्रेष्वपर्यं नियमः सैबन्बनीय इति तेषामभिषायो लक्ष्यते । यदत्रेतः पर्यन्तं विवेचनं छतं तत्क्रेनजं क्टिनिवादिषुत्रविषये शास्त्रीयविचारान् मदशीयनुमेत काम् । कारणं क्टिनियसत्तकी वर्जियित्काऽन्ये कीहरा। अपि गौणपुत्रा अग्र राजकीयन्यायमन्दिरैनांमानिषत । क्रिविषुत्रोऽपि केंग्लं मिथिलायां तिनक्टमिनितमारे चापानीति पूर्वनेवेकिष्। तथैवास्मिन् पञ्चवर्षीयनियमेऽपि न्यायालयानां कीहशी दृष्टिरितीद्भेकाद्शाङ्कर-गतिंदिष्यन्यां स्पष्टं पदिशितम् । सोऽसो पश्चावीयिनियपः केनिविहेकेनापि न्याया लवेन नाङ्ग्यकारि । बनारम, बंगाल, विहार, ओरिसा, प्रभृतिषु सर्वत्र परेगेषु नैविधिकानां न्यूनान्नयूतमुगनयनपर्यन्तं दत्तकस्वीकारविषये राजाविकारिमिर्भुक-हरतता स्वीकृता । इतरपान्तेषु त्वेतावत्यपि कठिनदा नास्ति । क्राविमपुनावषये दशमाङ्करियाटिप्यन्याः सकाशादेवपवगतं भनेत्-पत्छतियः पुत्रः स्वीपत्त नाव थो-रपरपनन्तरे वयसि ब्रहे।तज्यो भवति. नाऽऽदाविति । अर्थात् छति।पुनविषये नन्द्पण्डितमतं न्यायाल वैनीऽऽहतम् । किंतु मनुवःचनपते 'गुगदोषविचक्षणम् -इत्यस्मिन् विशेषणे भरं दत्त्वा गुणदोषंविकेवनसमर्थवयोवस्थावानेव पुत्रः छिति। मत्वेन स्वीकर्तुं शक्य इत्येवं सुनिश्चितम् ।

पृ० प० सा० प्रतीकभ् १५११ १ [३०] की दश इति निरूपितम्। इदानीं कथ-मिति निरूप्यत इति ।

| 149   | 90 | [39] | राजाऽत्र ग्रामस्वामीति ।                              |
|-------|----|------|-------------------------------------------------------|
| 150   | 9  | [33] | विसष्ठरतु पकारान्तरमाह-शुक्रशोणितसंभवः                |
|       |    |      | पुरुषो मातापितृनिमित्तकस्तस्य पदानिकन-                |
|       |    |      | यपरित्यागेषु मातापितारी प्रभवतः । नत्वेकं             |
|       |    |      | पुत्रं दद्यारपतिगृहणीयाद्वा स हि सैतानाय              |
|       |    |      | पूर्वेषामिति ।                                        |
| 969   | 3  | [38] | न स्त्री पुत्रं दद्यात्पतिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञा- |
| •     |    |      | नाञ्जर्तुरित्यादि ।                                   |
| 9 & 8 | 3  | [34] | धर्भाय त्वा गृह्णानि संतत्यै त्वा गृह्णानीति।         |
| 988   | 3  | [3६] | परिग्रहविधिं विना गृहीतस्य विवाहमात्रं कार्ये         |
| •     |    | -    | न भनदानित्यर्थ इति ।                                  |
| 903   | 8  | [30] | तस्पाइतकादिषु संस्कारनिधिश्चिव पुत्रस्वीमीत           |
| •     | •  | •    | सिख्य । दानपतिग्रहहोनाद्यन्यतमामावे तु                |
|       |    |      | पुनारवाभाव एवेतीति ।                                  |
|       |    |      |                                                       |

अत्र दात्रिंशपङ्कं वर्णियसा शिंशाङ्क्रगरस्य सप्तित्र शाङ्क्रपरंति सप्ताङ्का विचाराहाः । तस्माद्द्यकारिषु संस्कारिनियन्ति पुत्रस्विति सिख्म, इत्येवं नन्द्र-पण्डिताः सिद्धान्त्यन्ति । परंत्यतीताटिप्पन्यामुक्तव देदं तेषां मतामितरगीणपुत्रेषु न संवध्यते । यतो दत्तकक्षेत्रज्योयाविद्धरंशिरासगुत्रमतिनिधिरत्रपत्रस्थानुं । शाक्तनोति ताविद्धरंशिस्तिद्वरभीणपुत्रेषु नावस्थितं भवति । दत्तकेऽपोरं पुत्रस्वं क्यमुल्यद्येत्र- यमेकः पश्च एवाऽऽस्ते । यस्य जनक्मातापितरी भिन्नो, तास्मन्पुत्रे मतिम्रहीतृपि- तृनिकृतितं पुत्रस्वं कदाऽप्युत्पनुं शक्यं भवेद्दा ? । औरसपुत्रे स्ववंशपरम्परावि विद्धतितं पुत्रस्वं कदाऽप्युत्पनुं शक्यं भवेद्दा ? । औरसपुत्रे स्ववंशपरम्परावि विद्धतिसमाजकार्यप्रभृतिनि कर्वव्यानि पूर्ववद्खण्डितं प्रवृत्तानि भवेयुरित्येवं त् द्वावश्यक्ता शास्त्रेण निहिता । येव व्याक्तः पुत्रात्वस्वक्षणान्विता तव्यक्तर्हस्तेनवै तानि कर्वव्यानि पारं नेतव्यानीति शास्त्रस्याभिपायोऽस्ति । सध्येवं या व्यक्तिर-व्यविज्ञक्षेत्रोरपत्रेहेतोः पुत्रस्वस्थणाकान्ता न भवित ताह्यश्चर्यानि कथिवं या व्यक्तिर-व्यविज्ञक्षेत्रोरपत्रेहेतोः पुत्रस्वस्थणाकान्ता न भवित ताह्यश्चर्याकिद्वारा निरुक्तक-वैव्यानि कथिव संपादनीयानीति चेत् ।

उच्यते—येन शास्त्रेणोपर्युक्तधर्मकार्याणां संपादनस्याऽऽवश्यकता पुत्रो निक्षित्वा तेनेव शास्त्रेणोरसपुत्राभावे सति कस्यचिच्छ।स्त्रीयस्य दत्तकपुत्रत्वेन स्वीकारं कृत्वा तद्दारा वंशपरम्परासमाजकार्यसातत्यपभृतीनि चटियतव्यानीत्वयं पर्यायः समसूचि । एतस्य पर्यायस्य शास्त्रविहितत्वात्तरनृष्ठाने पसके तदनुक्छत्वेन ये विशेषविधयः भोकास्तेषामाचग्णं यथाशास्त्रं निभीकतया करणीयभेव ।

वैदिक पन्त्रेषु किं चिदेकं विलक्षणं सामर्थ्य समस्ति । तद्यथा - पन्त्राणां विनि-योगाः श्रुतौ मोकाः । तदनुसारेण तत्तरमर्गणि तत्तरमसङ्गे विनियोगे छने शास्तो-हिष्टमदृष्टमपि फलं तंत्रत्कर्मान्ते लभते मनुष्यः । उदाहरणम्-धातुपय्या मुन्यया बा पतिमाया वैदिक पन्त्रपाठ पूर्व कं पतिष्ठायां छतायां तत्र पन्त्र ब छान्मून्पयरि गादि -भावनाऽपगत्य देवत्वाविभीवात्स्वोद्दिष्टदेवताभावना जायते । अत एव तत्र गन्वपु-ष्पादिभिः पूजां कुर्वन्ति । किं बहुना, यदि केनविनास्तिकपास्त्रवाशुद्धं ष्ठीवनाः दिकं कियते अथवा तन्मूर्ते मं द्वार नुष्ठी यते तदः सर्वे जनास्तस्माय शुद्ध कारिणे कुप्यन्ति । अथ चानेनास्माकं हिन्दूनां पूज्या धर्ममावना दुःख रत्यः छता इति राजद्वारे विनिवेद्य महता दृब्यव्ययेण विवादं खेळित्वा राजपुरुवेस्तं दण्डयन्ति कारागृहे वा विनिवेशयन्ति । इद्येव हि वैदिकपन्त्राबछात्तत्र देवतासांनिध्य जा-त्वित्येतिद्विषये पबलं पपाणियाते हुने । इतरथेतरत्र स्थले तथा छते किमिति तथा न कुर्वन्ति जनाः । एतद्दद्विवाहे कन्याद्यानादनन्तरं विवाहहोमसप्तपद्यादिक-र्मसु विनियुक्तवै।दिकपन्त्रसामध्यदिव तस्यां कन्यायां भाषीत्वमुलद्यते नान्यया । तथा मृतिवृगां पेतःवनिवृत्तिः वितृत्रोकपाप्तिश्व सारिण्डाश्राद्धविवौ विनियुक्तवै-दिकमन्त्रीच्चारणसामध्यां ज्जायते । तथैव दत्तकाविधौ निर्दिष्टेष्ट्राङ्गप्यानशिविष् ककाले वैदिकमन्त्रीचारपूर्वकमनुष्ठितेषु दानपूर्वकगृहीते पुत्री पतिमहीतृतिहानिहानितपु-श्रत्वं समुलद्यते । अनः कारणाद्दत्तकविधिषयोगार्थज्ञानसंपादनपावश्यकम् ।

(३३.) (३४) (३५) अङ्कानिटिन्नीषु दत्तकाविधिः सारांशाह्रीणाः ऽऽगतः। पूर्णतया तज्ज्ञानसंपादने मूलप्रन्य एव दृष्टव्यः। प्रथमन इत्यं पत्यपाः दि—परमात्पुत्रीऽयं मातापितृभ्यामुभाभ्यां समुत्रद्यते तस्मान्तिन्ति पुते तयोरुभगोः सत्ताऽबाधिताऽऽस्ते। तेन पुत्रस्य दान-विकय-परित्यागविषये मातापितरावेशोभी समधौ स्तः। दानं नाम दत्तकविधिना दानम्। विसष्ठवचने दानसाहित्येन विक-यपित्यागयोरुपादानेऽपि तिद्वषये तद्वचनस्याबाधितं पामाण्यं न मन्तव्यम्। वि-क्रयपित्यागयोरुन्यमसङ्ग्रेनोिष्ठित्वतत्वात्। एक एव पुत्रः स्याचेतदा मातापित्रो-रिष पुत्रदानाधिकारो नश्यति । यतो यस्या विषष्ठस्मृतः पामाण्यानमात्रापित्रोः पुत्रदानाधिकारः पाप्नोति सेव स्मृतिस्तयोस्तमधिकारं निवर्तयति । स्रीमामित

पत्यनुज्ञासाहित्येन मर्यादितोऽविकारो विसेष्ठेरेव दत्तः । संपति न्यायास्यानामेत द्विषये कीद्दशा निर्णयाः सन्ति तदुहापोहस्तृतीयाङ्कगर्वाटपान्यां स्तृत एव ।

सर्वे बान्धवाः स्वज्ञातयो राजपुरुषाश्च दत्तकपहोत्सवपसङ्ग्रेनाऽऽपन्त्रयितव्याः। तदनुसारेण तैरिप तदोपस्थातव्यम् । सुमुहूर्ने दिवसे पुत्रस्य दातारं दात्री वाऽऽगत्य पुत्रं देहीति पतिमहीत्रा ऋत्विग्दारा याचना कतंब्या । दात्रोयस्थितसर्वसमक्षं पुत्र-दाने छते पतिमहीत्रा स्वीकारपूर्वकं तं पुत्रं स्वगृहमानीय दत्तकगरिमहाङ्गाहोपादि सर्वे तन्त्रं कृत्वा ऋत्विजा बान्ववाश्व दक्षिणाभिभौजनदानेन चान्वे संनो।पितव्या इत्येवं संक्षेपतो दत्तकपरिग्रह इतिकर्तव्यता वर्तते । तत्राऽऽदौ तत्पुत्रनिष्ठं जनक-पितुः स्वाम्यं नश्यति पतिग्रहीतृषितुः स्वाम्यं च तत्रीत्पद्यते । अनन्तरं पतिग्रही-तानिकारितं पुत्रत्वं गृहीते जायते गृहीतपुत्रनिकारितं पितृत्वं च पतिम्रहीतरि जाय-ते । एतिसञ्चर्यं च दानपतिग्रहहोमाश्राऽऽवश्यकाः । एतेषां त्रयाणां विभीनां मुख्यत्वाद्यद्येषां मध्य एको अपि न जायेत तार्ही गृहीते पुत्रत्वमनुताद्य स पुत्राः प-तिम्रहीतुकुछे (जनककुछे वा ) दासो भवेत् । यदि दानं न जातं स्याशिहि तत्पुत्रनिष्टं जनकिषतुः स्वाम्यं न नश्येत् । प्रतिमहो न जायेत चेत् प्रतिमहीतुः स्वाम्यं तत्र नोलद्येत । यदीदं विधिद्वयं नानुष्ठीयते चेद्रिमाखोगादिकादनुष्ठिनाच कियानि लामः स्यात् । यदः मार्च निविधिद्वयामाने अग्रिनहो मादेः फ उजनकत्वा-मोवेन प्रात्वं तत्र सुतरां नोत्पद्येत । दानपातिमहावनुष्ठाय यदि दत्तकपारिमहाङ्ग-होमादिन कियते चेत् तस्य पुत्रस्य पतिम्रहीतृकुले दानत्वेनावस्थानं भवेत्।य-थेव पाणि द्राहणाविधी दानं पति प्रहो विवाहहो पस प्तपद्यादि चैतत्त्रयं कन्याया मार्यात्वोत्पत्तये अत्यन्तावश्यकं तद्वदेव दत्तकपुत्रवित्री दानपतिग्रहहोगाः सुतरामावः श्यकाः । एतद्भाव एकत्र भाषात्वमपरत्र च पतिग्रहीतृपुत्रत्वं नतरां शक्यसंभवम्। सत्येवं न्यायालयेविवाहमध्ये दानमितमहिववाहहोमादीन्यावश्यकत्वेन परिगणिता-नि, परंतु दत्तकविधी दानपतिमहावेवाऽऽवश्यकत्वेनाऽऽहती ( शशीनाथ वि • क्र ब्ला सुंदरी ७ इं० अ० २५० )। समानगोत्रीयदत्तक विषये च तयोरप्यवेक्षा नास्तीति निर्णयो दत्तः ( बाछ गंगाधर टिळक वि अीनिवासपंडित ४२ इं • अं० १३५)। मदासीयमहान्यायास्येन तु पाचीने विवादनिर्णयस्थसद्येशस ग्रेषीयदत्तकविषयेऽपि होमादेर्नाऽऽवश्यकतेति निरणायि (सिंगम्भा वि व व्यंक-

टाचार्च ४ मदासहा० को० १६५, चंद्रपाछा वि० मुकामाछा ६ मदास २०)। अहलाबादीयमहान्यायमन्दिरे सोदरभातुः पुनोऽधवा तद्व्यतिरिकः संिमहितः सिपण्डो दत्तकत्वेन परिगृक्षेत चेद्दक्षिणीयमालंगेषु दत्तकहोमस्य नापे- क्षेति निर्णयः प्रकाशितः (आत्माराम वि० माधवराव ६ अलाहाबाद २७६)। मोहमयीयमहान्यायालयेन कान्यकुव्जमालगेषु भिन्नगोत्रीयदत्तकाविषये दत्तकप- रिमहाङ्ग्रहोमस्याऽऽवश्यकताऽस्तीति मान्यं कृतम्—(गोविंदमसाद वि० इंदाबाई ४९ मुंबई ५१५)। सांपतं मदासीयमहान्यायमन्दिरेण प्राचीनकाले जातो निर्णयः (दत्तकविषये होमानावश्यकताह्मपः) न सामीबीन्यमावतीति केषुवि- निर्णयमसङ्गेषु प्रदर्शितम् (सुव्वाराय वि० सुव्वापल २९ मदास ४९७)।

दत्तकपरिग्रहपसङ्गे राज्ञस्तरपितिनियेशं पदामन्त्रणं कियते न दसकिविष्यङ्गम् । यदि नाऽऽमन्त्र्यते, आर्मिन्त्रितोऽपि न सैनियानं करोति तदा दत्तकिविनै
कियरपि न्यूनता पसज्जते, स तु परिपूर्णं एव । बाधितो न भवतीति पावत् ।
किंतु यत्कुळं राज्ञा करिमिथिदधिकारे नियुक्तं तद्यं च तत्कुछे वंशपरम्परयोपमोगार्थं भूम्पादिकं दत्तं ताहशे कुछे राजदत्ताधिकारप्रवृत्तिसातत्यार्थं यदि दत्तकमइणं पसन्येत्तदा राजसमस्येव तत्संपादनीयम् । तस्य राजदत्ताधिकार उपभोगार्थं
दत्तं च भूम्पादिकं पूर्ववत् तरिमन्कुछेऽवरिथतं भवेत् । राजाज्ञां विना गृहीतस्य
दत्तकस्य स्वाम्ये तद्भूम्यादिकं राजा पूर्ववद्वस्थापयेदेवेति न नियमः । इदानीमिष यानि कुछानि राज्ञः सकाशास्त्रक्वं भूम्यादिकं वंशपरम्यरयोपमुज्ञन्ति तेषु
कुछेषु दत्तकग्रहणार्थं कदा कदा राजसंमितिरवश्यं संपादनीया मवतीति सर्वत्राऽऽस्ववे ।

दशकिवधी दानपितमहहोनकर्तव्यतासंबन्धन ये न्यायालयीयनिर्णया नाना-परेशीयाः पोकास्ते त्रैवर्णिकसंबन्धिनो होयाः । शूदेषु तु केवलदानपितमहाम्या-मेव दत्तकः सिष्पतीति न्यायालयानां स्पष्टोशिमपायः । शूदेः पुराणोकेन विधि-ना दत्तकविष्यङ्गो होमोऽनुष्ठेय इति नन्दपण्डिताभिषायो मवेत् ।

# [ 88 ]

यस्मिन् पुत्रेष्टियांगे नन्द्रपण्डितानां कटाक्षो दृश्यते स याग आवश्यक इति न्यायालयेनं कदाअपि गृहीतं भिरयते स्म । नन्द्रपण्डितमतप्रक्रियानुसारेण यस्या- चमाश्चानान्ताः संस्कारा जनककुले जाताः स्युस्तादृशपुत्रे दत्तकत्वेन गृहीते सः त्यादौ पुत्रेष्टियागमनुष्ठाय ततो जातकर्गाऽऽरम्याभिमाः संस्काराः प्रतिम्रहीतृकुले- ऽनुष्ठातव्याः ।

पृ० प० सा॰ प्रतीकम्

१५० ३ [३२] अत्रापि भागिनेयपदं पुत्रासहगानां सर्वेषामुपलक्षणं विरुद्धसंबन्धस्य सपा-

नत्वात् । शौननकवचनस्थ 'पुत्रच्छायावहं ' इतिपद संबन्धि नन्द्रपण्डिकत -व्याख्यानमुपर्युक्तमन्थे दत्तं दृश्यते । शौनक्यतमीहशम्--माह्यः पुत्र ईदृशो भाव्यः । यत्पश्यतामौरसपुत्रामतिमैवायमिति भासेतेति । अर्थात् यस्मिन्नौर-सपुत्रोऽयमिति बुद्धिरनायासेनेात्पद्येत । नन्दपण्डिता ब्रुवन्ति— पुत्रच्छाया पुत्रसादृश्यम् । तच्च नियोगादिना स्वयमुत्पाद्नयोग्यत्वम् १ इति । यया स्तिया सह शास्त्रीयमार्गेण नियोगः संभवेत्तादशस्त्रियि उत्पन्नः पुत्रो दत्तको द्याह्यः । एतन्वियमानुसारेणापि भ्रावृपुत्रोऽयं सर्वेषु मुख्यो भवति । सोदर-भाता, पितृब्यः, मातुलः, दौहित्रः, भागिनेपश्चे येते च ब्यावर्त्यन्ते । यतस्ते-षां मातृषु ग्राहकाणां अतृषितृव्यगुराभागिनेयमातामहादीनां नियोगस्य कदाऽपि शक्यत्वाभावात्तेषां पुत्रसादृश्यपाप्तेः सुतरापसंभवः । विवाहेऽप्ययं विरुद्ध-संबन्धः परित्यक्तव्यो भवति । उदाहरणम्--स्वपत्नीभगिन्याः कन्या स्वस्य दुहित्स्थानीयेति करवा सापिण्डचाभावेअपि स्वस्य भार्या भवितुं नाईति । तथा वितृब्यवत्न्या भागेनी, वितृब्यपुत्रस्य मातृस्थानापन्नेति सा तस्य मार्या मिनितुं सर्वथैवानुचिता । तथैव यथा स्त्रिया सह तद्विवाहात्पूर्वे स्विविवाह संभवात, अथवा विवाहानन्तरं स्वनियोगस्तया सह शक्यः स्यातादशिख्याः सकाशाज्जात एव पुत्रः स्वेन दत्तकत्वेन ग्रहीतुं निर्वर्तनीयः ( निवडावा ) इत्येवं दत्तकभीमांसाकाराणामाभिमायो वर्तते । 'पुत्रच्छायावहं सुतम् १ इति शीनकोकेस्तस्याऽऽधारोऽस्ति । एतत्संबन्धेन न्यायालयानां किछशोऽभिषाय इ-रयेकादशाङ्कीयटिप्पन्यां दृष्टव्यम् । परन्या यह राक्यहणं किपते तन स्वार्थ, किंतु मृतस्वीयमर्शर्थमव । ततश्च तस्याः स्त्रियाः शैशवावस्थायां येन पुरुषेण सइ स्वविवाहो घटयितुमशक्योऽथवा विवाहानन्दरं येन सह स्वनियोगः सर्वैन

धाऽशक्यसंभवस्नाहशपुरुषस्य पुत्रस्तया स्त्रिया दत्तकत्वेन नैव ग्राह्य इत्येवं नियमो निर्मातुमशक्यः। यं पुत्रं ग्रहीतुं तद्भर्तुर्नं कोऽपि मितवन्य आसीतं पुत्रं मर्तृमरणानन्तरं ग्रहीतुं तस्याः स्त्रियाः कोऽपि मितवन्थो भिवतुं नाहेत्। अत एव मृतभर्तृकया कयाचितिस्त्रया स्वभातुष्पुत्रो दत्तकत्वेन गृहीतश्चेत्ताई स राजनियमानुसार्यव (कायदेशीर) स्यात् (जयसिंग वि० विजयपास २७ अस्ताहाबाद ४१७)।

प्रतीकम् । पृ० प० सा० एतेन पुत्रत्वापादकिक्रययैव दत्तित्रमस्य [36] 908 3 पतियहीतृधने स्वत्वं तत्सगीत्रत्वं च भवति । दातृधने तु दानादेव पुत्रत्व-निवृत्तिद्वारा दत्तिमस्य स्वत्वनिवृत्ति-द्विगोत्रनिवृत्तिश्र भवतीत्युच्यत इति चन्द्रिकाकार इति । [8 \( \) अथ दत्तकविभागः । तत्र वसि-२७३ 8 ष्ठ:--तस्पिश्रेत्पतिगृहीत औरस उ-त्वद्येत चतुर्थमागमागी स्याद्त्तक इति। तद्भावे तु सर्वहर इति ।

उपरितने प्रतीकद्वये नन्दपण्डितानां वसकपुत्रस्य धनाधि हारविषयकाणि मतानि निर्दिष्टानि । अत प्रतीकद्वयस्यैकत्रैव व्याख्यानं युक्तं मन्त्र ।

गोत्ररिक्थे जनियतुर्न भजेद्दातिनः सुनः । गोत्ररिक्यानुगः विण्डो व्यवेति द्दतः स्वधा ॥ एतस्मान्मनुवचनाद्दाकपुत्रो जनकापितुर्गोत्रधनियग्डाविकाराणां व्यावृत्तिभैवतीति प्रतीयते । तेन द्त्तकः पुत्रः स्वजनककुलीयस्य कस्यापि धन-प्रहणाधिकारी न भवतीति सिद्धम् । अथ च 'तस्मिद्धाते सुने दत्ते न छते च विधानके । तत्स्वं तस्यैव वित्तस्य यः स्वामी पितुरद्धता ॥ एतद्वृद्दगौतम्बच-नात्, तथा——दत्तकीतादिपुत्राणां बीजवप्तुः सापण्डता । पश्चमी सप्तमी तद्द-क्गोत्रं तस्याद्वकस्य च ॥ एतद्वृहन्मनुवचनात्, तथा——'न भातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ' ( प० स्पृ० ९ । १८५ ) इत्यादिमनुक्चनाच इत्तकपुत्रे प्रतिग्रहीतृगोत्रधनयोः संबन्ध उत्पद्यते । एतद्विषये शङ्काग्रहण-

स्पावसर एव नास्ति । यतो दत्तकपुत्रग्रहणसंबन्धेन योऽपं महान्पयासोऽङ्गी-छतः स आत्मनः पश्चात्स्वीर्ध्वदेहिकाधिकारी स्वधनग्रहणाधिकारी च कश्चित्स्पा-देतदर्थमेव । दत्तकविधिश्च शास्त्रसिद्धः । एतावनैव दत्तकपुतः प्रतिग्रहीतृपितुर्गी-त्रिस्थे गृह्णातीति स्पष्ट भवति ।

आधुनिकन्यायालयेरपि राजनियमानुसारिद्तकविधानादनन्तरं सोऽयं दसकः पुत्रो जनकिषितृकुछात् पुनरावृत्तिरहितं निवृत्तो भवति, पतिग्रहीत्कुछे च तथैव पविशाति चेति निर्णयोऽदायि । जनककुले स यद्येकशकुटुम्बगत एको घटकाः वयवः स्याक्ताही तादशकुरुम्बवर्तिन्येका ब्यक्तिरिति कत्वा तस्य यावन्तो धनाद्य-धिकारा पाष्तुं योग्या आसन् ते सर्वे अधिकारास्तस्य नष्टा भवन्ति । तथैव प्रति-महीतृकुल औरसपुत्रवदेव तस्य व्यावहारिकाधिकाराः ( हक्क ) शास्त्रीयाधिका-राश्व समुत्वद्यन्ते । अर्थात्स स्वपतियहीतृषितुर्धनग्रहणाधिकारी भवति । नैता-वदेव, किंतु पितामहमपितामहयोरपि धनं दत्तकपुत्री लब्धुं शक्नुयात्। तथैव पित्रहीतृषितुर्भाता वा पितृब्यो वा विभक्तश्च सगोत्रसिपडो वा कश्चित्स्याच्बे-त्तन्मरणानन्तरं तद्धनग्रहणाधिकारा दत्तकस्यारसपुत्रवदेवास्ति (पद्नाकुपारी वि॰ कोर्ट ऑफ् वॉर्डस् ८ ई॰ अ॰ २२९) । पतिमहीत्री या गाता तस्या अयं दत्तकः पुत्र एवेति छत्वा तत्स्त्रीधनविषयेऽप्ययं दत्तकोऽधिकारी भवेत् । नैतावदेवापि खेकास्मिन् विवादनिर्णयदानमसङ्ग एवं निरणायि-पदि दसक-विधानसमये पतिग्रहीत्रा एका भाषी, इयं दत्तकमातेत्याभिपायेण स्वसमीप उप-वेशिता, ततः पथमभार्यापरणानन्तरं द्वितीयभार्यायाः सकाशादेक औरसपुत्रः संजातः, अग्रे दितीयभार्यापरणानन्तरं तेन तृतीयभार्या कता, तदनन्तरं तृतीय-भार्याऽपि यदा मृता तदा तृतीयभार्याया दत्तक औरसश्चेत्युभी सापतनपुत्रावित्यव-गम्योभयोरापि तादृशस्त्रीधनस्य समानांशग्रहणाधिकारित्वं सुनिश्चितमकारि (गं. गाधर वि॰ हिरालाल ४३ कलकत्ता ९४४) । तथैव पतिग्रहीन्या मातु: पितुर्वी तद्भातुर्वीऽन्यस्य कस्यापि मातामहकुलीयस्य वा धने दत्तकपुत्रोऽयं बन्धु-रवसंबन्धेनाधिकारी भवेत् । अथ च तेऽप्यस्य दत्तकस्य धनमणाधिकारिणो मवेयुः ( दत्तात्राय वि० गंगाबाई ४६ र्भुवई ५४१ )। नैतावदेव, ताई केन-चिदेकेन पुरुषेण स्वभायां परणानन्तरं दत्तकः पुत्रो गृहीतश्चेत्स तस्या मृतयाया-याः पुत्र इति विज्ञायते । अथ च मृतभार्यापितृकुटीपानां संबन्धिनां ( नातलग ) धनादि, तद्बन्धुरयं दत्तक इति हेतोईत्तकनिकटे दायाधिकारित्वेन रूपेणाऽऽ-

गन्तुं शक्यते ( सुंदरम्मा वि० व्यंकटसुब्बा ९ मदास ९४१ )। केनचिदेकेन स्विविष्टम्भवनात्माग्दत्तकः पुत्रः स्वीक्रतोऽनन्तरं च स्विविष्टः छतः, तस्यां मार्यायां यदि तस्मादीरसपुत्रो नेवोत्यदोत ति साऽषुत्रा भार्यां तस्य दत्तकपुत्रस्य पालकमातेति गृहीतं धर्तु न कोऽपि मितवन्धोऽस्ति । कस्यचिदेकस्यैकापेक्ष-याऽिषका भार्याः स्युर्थ च दत्तकविधिसमये स यां भार्यां स्वसंनिधो गृहणी-सस्या एव तादृशपुत्रनिरुद्धारितं मातृत्वं मातृत्वपयुक्ताधिकाराश्च माप्नुवन्ति, ततः पालकिपितृमरणानन्तरं स दत्तकपुत्रः पालकिपितृन्तग्रहणे पूर्णाधिकारी संजातस्त-धाऽपि दत्तकपुत्रमरणानन्तरं तद्यनं सर्वे, तिदतरमातृद्वये जीवत्यपि या दत्तकिन्धानिकाले पालकिपितृ स्वसंनिधानुपविशिताऽभूतद्धीनमेव जाः यते । इतरमातृद्वयस्याच्यवस्त्रव्यतिरिक्तं मृतद्त्तकपुत्रधने कियानप्यधिकारो नास्ति (अन्तपूर्णा वि० फोर्ब्सं २६ इं० अ० २४६) । यदि दत्तकविधानकाले काऽप्येकाऽपि भार्यास्यसंनिधो नोपविश्वताऽभूत्तिहें तस्य ज्येष्ठभार्या दत्तकमातेति विज्ञायेत, सैव च मृतद्त्तकपुत्रधनं सर्वं गृहणीयादेव ।

जनककुछे पितृधनिविभागस्य जातत्वाद्येत स्वांशः स्वायत्तीकृतः स यदि कस्यिविह्तकपुत्रः संपन्नस्ताई पूर्वमेव स्वायत्तीकृतवनगतं तत्स्वाम्यं 'दतकपुन्त्रत्वं गतः ' इत्यस्मात्कारणान्नेव नश्यति ( महाबळिश्वर वि० सुब्रह्मण्य ४७ मुंबई ५५२) । मदात—कछकत्तामदेशे मान्यतयेत्थं गृहीतम्——यदि किर्मिश्चदेकस्मिन् कुटुम्बे (कुछे) एक एव पुरुष उर्वरित इति हेतोस्तत्कुटुम्बी-याः सर्वे धनांशाः, अवशिष्टेकपुरुषस्वाम्यं माप्ताः, तदनन्तरं स पुरुषो यदि दत्तकत्वेनापरकुछे दत्तस्तर्हापे जनककुछीयसर्वधनांशगां तत्स्वाम्यं न नष्टं भवति ( व्यंकटनरसिंह वि० रंगय्या २९ मदास ४३७, श्यामवरण वि० श्रीचरण ५६ कछकत्ता ११३५) । परंतु मोहमयीयन्यायाछयेनैवं गृहीतं धृतम्—यत्पूर्वोक्तायां परिस्थितौ सत्यां जनककुछीयधनांशगतमविशिष्टेकपुरुषस्वाम्यं नष्टं भूत्वा तादशपुरुषस्य तत्कुटुम्बसंबन्धिनो विभक्ता दूरस्था ये सपिण्डसोदकादय-स्तेषां निकटे तत्कनस्वाम्यं गच्छेदिति (दत्तात्रय वि० गोविंद ४० मुंबई ४२९)।

दत्तकत्वेन परगृहे पवेशे सित तस्य दत्तकस्य जनककुलेन सह विद्यमानः सर्वः संबन्धस्त्रुट्यतीत्युपर्युक्तम् । मोहेमयीमहापदेशमण्डले (मुंपरं इलाखा) विवाहितोऽपि दत्तको मावितुपर्हति । एतादृशस्यले विवाहितस्य यदि काचित्सं- वितिः स्यादृत्तकीमवनात्माग्जाता, तिहै सा जनककुल प्रवाविष्ठते । तस्याः संव-

तेर्जनककुछीयं गोतं न नश्यित । दत्तकत्वेन पवेशानन्तरं या संवितः स्यात्, अथवा दत्तकभार्यायां कुक्षिस्थो गर्भः स्यात् स च दत्तकत्वेन पवेशानन्तरं जन्म पाप्नुयात्, साऽसी संवितः, दत्तकभार्या चेत्येते सर्वे दत्तकेन सह पितमहीतृकुछे पविशन्ति (कछगोडा, वि० सोमन्ता ३३ मुंबई ६६९, अदिवी वि० फिकिराप्ता ४२ मुंबई ५४७)।

इतः पर्यन्तं पितमहीतृषितुः पितिनिधिक्तपो दत्तकारूय एक एव पुत्रः स्यानदा तत्पुत्रस्य स्थानाधिकारयोश्चर्चा वर्षत्रसन्ना । अधुना दत्तकमहणानन्तरं पित-महीतृषंद्यौरसत्तेतिः स्यानाहिं दत्तकस्य कीद्द गोऽधिकार इति विचारणीयं भव-ति । तत्रैवं विसष्टः— 'तिस्मश्चेत्पितगृहीत औरस उत्पद्येत चतुर्थभागभागी स्याद्दत्तकः ' इति । पश्चादुत्पन्नौरसपुत्रसद्भावे पूर्वगृहीतदत्तकस्य स्वधनचतुर्थो भागो देय इति तदर्थः । परंतु 'चतुर्थभाग ' इति शब्दाद् भिन्नाभिन्नपदेशेषु भिन्नाभिन्ना निर्णया अदायिषत । वंगालपान्ते दायविभागमन्थममुसृत्य दत्तक-पुत्रोऽषं (१) एकतृतीयांश्चीधिकारी, औरसश्च (२) तृतीयांशद्वयाधिका-

रीति निर्णीतम् । बनारसमान्त औरसः पुत्रः ( ३ ) त्रीश्वतुर्थोशान् समते, दत्त-

कस्त्वेकं चतुर्थांशम् (१) । मोहमयीमदारूयमान्तयोरीरसः (४) चतुरः पश्चमांशान्

गृह्णाति, दत्तकश्च (१) एकं पश्चमांशम् ( गिरीयप्पा वि॰ निंगप्पा १७ मुंबई

१००) अय्यवू० वि० नीलची १ मदास हा० को० ४५)। सोऽपं विभागविचारस्नेवर्णिकसंबन्धेन जातः। शूदस्य दत्तकग्रहणानन्तरमारसे जाते बनारसमदासबंगालेतत्यान्तेषु दत्तकीरसपुत्रयोक्तमयोः समानो धनविभागो भवति (परिजूवि० सुद्धवाराय४८इं० अ० २८०) असित वि० निरोध २० कलकत्ता वी०
नी० ९०१)। मुंबईमान्ते तु शूद्धसमाजमध्येऽपि नैवर्णिकवच्छूदीयदत्तकपुत्रत्रस्यापि (१)एकः पत्र्यमांशो वण्टको लम्यते (४) चतुरः पश्चमांशान् पथादुपन

औरसो समते (तुकाराम वि० रामचन्द्र ४९ मुंबई ६७२) । दत्तकग्रहणादनन्त-रमेक एवौरसम्बेदियं व्यवस्था । परमे हापेक्षया अधिका औरसाः स्युश्चेदुपर्युक्तवत्तेणां विभागभाव्यम् । उदाहरणम्—-वंगालवान्तीयस्यैकस्य गृहस्यस्य दत्तक-महणादनन्तरं द्वावीरसपुत्रावुत्वन्ती चेत् सपम्रिवृधनस्य समान् सप्तविभागान् पकरुप्य तन्गध्ये (१) एकः सप्तमांशो दत्तकेन ग्राह्यः। अवशिष्टानां षण्णां सप्त-

मांशानां मध्ये पत्येकगीरसेन (३) (३) त्रयस्तयः सप्तमांश ग्राह्याः । एवंपका-

रिका दृष्यविभाक्तिर्जायेत । मोहमयीयध्ये यद्ययं निरुक्तः प्रकारो च दित्वाऽऽगत-श्रेत् । (१) एक एकादशांशो दत्तकाय दत्त्वा द्वाम्यामीरसाम्यां पत्येकं पश्च पच

पकादशांशाः ( ५, ५ ) माह्या भवेयुः । सोऽयं सर्वो धनव्यवस्थाविचारः १९११

१९३८ सनीयात् हिन्दुस्तीणां धनझहणाधिकारितषयकादाजितयमपबन्बात् पाकर्काछिकत्वेन संजातः । ताहशानियमपबन्धस्य राजसंगितिलाभादनन्तरिमदानीमत्र विषये बहवो विशेषाः पकल्प्याः स्युः । तेषां सामान्यतः स्वरूपं यथा—
वाहशिनयमपबन्धस्य राजसंगितिपाप्त्यननारमधुना हिन्दुस्तीणां पुत्रसद्भावेशि पन्त्युधंनिविषये पुत्रसमाः, यावत्पुत्राधिकारं पुत्राभावे भर्नुसमा यावद्भत्रीधिकारमधि कारा अदायिषत । ततश्च थद्यकेन केनचिद्हमपुत्रोश्मीति मत्वा दत्तको गृहीतस्ताहि पितिमहीतृमरणानन्तरं सर्ते तद्धनं दत्तकपुत्रस्य न लब्बं भविष्यति । अपि
त्वर्ष धनं दत्तकस्याधं च भार्याया लब्बं भविष्यतीत्यर्थः । यद्यनेका भार्याः
स्युस्तदा तद्धं द्व्यं समं विभव्य सर्वाभिमांद्यम् । सोश्यमधिकार इतरेषां स्वसंबन्धिमां धनझहणित्वये नास्तीत्यतो यदि दत्तकस्य पतिझहितृत्रोतुः सकाशाहायविभागो लभ्येत तिहै ताहश्चने विघवाया मातुर्न कियानप्यधिकारः ।

सोऽयमीद्दशोऽधिकारो राजन्यायालयपणीतानियमानुसारेण न केवलं पुरुषस्यैव विधवाया स्त्रिया दत्तोऽपि तु तद्दीयमृतपुत्रस्य विधवायाः स्त्रियाः, मृत्योत्रस्य विधवास्त्रियाध्य दत्तोऽस्ति । ततश्च तेषां धनग्रहणाधिकारा अपि विचारेऽवश्यं ग्राह्माः स्युः । तथैव दत्त्तकग्रहणानन्तरपौरस उत्पन्ने साति दत्तकस्य धनग्रहणा-धिकारा न्यूनी भवन्ति । प्रतिग्रहीतुर्विधवा स्त्री जीवन्ती स्याच्चेत्तद्धिकाराणां यावत्पुत्राधिकग्ररत्वनियमाद्दत्तकपुत्रस्याधिकाराः पूर्वाषेक्षयाऽप्यधिकं न्यूनी भवेयु-रिति स्पष्टमस्ति ।

दत्तकपुत्रः समानश्रेरोन सह कंचि नियमबन्धं कत्वा पतिमहीत्रा दत्तकी भ-

विष्पतः पुत्रस्य धनमहणसंबन्धे नेत्पत्स्यमानाधिकारविषये यथेष्टं न्यूनाधिक्यं कर्तुं शक्यम् (काशीबाई वि० तात्या ४० मुंबई ६६८) । करिंमिश्चिदेक-रिंमन् विवादे पिव्हीकौन्सिलारूपत्रविश्वेष्ठन्यायालयेनैवमपि गृहीतं धृतम्——दत्तकी भविष्यन् पुत्रोऽज्ञानी चेज्जनककुलीयेन तत्पालकेन दत्तकस्य माहिकणा बा समं नियमबन्धं लत्वा दत्तकस्य माहिकाया माहिकपा वा समं नियमबन्धं लत्वा दत्तकस्य माहिकाया माहिकाया पश्चाच्च दत्तकेन तदुप-मोक्तव्यम्, इत्येवं पितमहीतृकुलीयथन उत्पत्स्यमाना दत्तकस्याधिकारा मर्यादिताः कर्तुं शक्यन्ते । एतद्पेक्षया, अज्ञानिनो दत्तकपुत्रस्य धनमहणविषयका अधिकारा जनककुलीयपालकस्य मर्यादिताः कर्तुं शक्यन्ते । एतद्पेक्षया, अज्ञानिनो दत्तकपुत्रस्य धनमहणविषयका अधिकारा जनककुलीयपालकस्य मर्यादिताः कर्तुं भवन्ति ५४ इं० अ० २४८)।

पृ० प० सा० प्रतीकम्

१८३ ६ (३९) तस्पादत्र दत्त के न पति छहि तुसापिण्ड्यं किंतु जनक-कुछ एव साप्तपीरुषं सापिण्डयिनिति सिद्धमिति ।

१०२ ७ (४०) यदिदमुभयत्र तिपुरुषसापिण्डचाभिनानं तद्व्यामुष्यायणाभियायेण । तस्य तिकद्वयेन सह सापिण्डीकरणाभिनानात् । शुद्धदत्तकस्य तु पतिग्रहीतृकुछे तिपुरुषं पिण्डान्वयरूपं सापिण्डचं जनककुछेऽवयवान्वयरूपभेवेत्यसं पपश्चेनेति ।

२१४ ७ (४1) दत्तकादीनां मातामहा अपि पतिमहीती या माता तिथतर एव पितृन्यायस्य मातामहेष्वपि समानत्वादिति।

न्यायालयानां सापिण्डचिवचारपसङ्गोऽनीवाल्यवारं पामोति। दत्तकपुत्रोऽयं पनित्रहीतृकुल्लगत एको घटकावयवः संपन्न इति हेतोस्तस्य प्रतिम्रहीतृगोत्रं पामोनिति। इदं पूर्वमुक्तम्। सापिण्डचं तु द्विपकारकं भवति। तत्रैकं शरीरसंबन्धाद्द्विन्तियं पिण्डसंबन्धादुत्यदेते। प्रथमपकारकं सापिण्डचं साप्तगोरुतं दिनीयं तु त्रि-पुरुषं भवति दत्तकपुत्रशरीरारम्भस्य जनककुलाज्जातत्त्रेन जनककुले तस्य साप्त-पौरुषं सापिण्डचं भवति। यद्यपि स पुत्रो दत्तकत्वं पाप्तस्तथाऽपि तत्सापिण्डचस्य विवृत्तिभंवितुं न शक्तोति। तेन जनककुलीयसपिण्डकन्यया सह तेन स्वविवाहः कर्तुंमशक्यः। तथ्येव जनककुलेऽवस्थितौ सत्यां यः पुत्रस्तस्य विरुद्धसंबन्धादिका-रणेन दत्तकत्वेनामाद्यः स पुत्रः पतिमहीतृकुलपविष्ठस्यापि तस्य दत्तकत्वेनामाद्य एव भवति। (पूदिया वि० अप्पन् १८५८ मद्दास सदर ११७)। दत्तकत्वेनामाद्य एव भवति। (पूदिया वि० अप्पन् १८५८ मद्दास सदर ११७)। दत्तकत्वेनामाद्य

पालककुले प्रवेशन तस्य जनककुले कस्मा अपि पिण्डो न दातव्यो भवति हेतोः पिण्डान्वयह्मपं त्रिपुरुषसापिण्डचं निवृत्तं भवति । परिपदं त्रिपुरुषसापिण्डचं तस्य प्रतिग्रहीतृकुले प्रामोति । तेन हेतुना त्रिपुरुषादनन्तरपुरुषादुत्वनां भिन्नगोतीयां कन्यां परिणेतुं दत्तकपुत्रः शक्नुयात् । प्रतिग्रहीन्या मातुः पितामहप्रपितामहा एव दत्ताकेन मातामहमातुःपितामहमातुःपितामहर्मातुःपितामहर्मेन गाह्माः । एतत्संबन्धेन विवेचनं पूर्वं क्रतमेत्र । (सापिण्डचसंबन्धेनाधिकविस्वृतविवेचनं मञ्जरीव्या-रूषायां दष्टव्यम् )।

ष् प॰ सा॰ प्रतीकम्

२२३ ४ (४२) औरसपुत्रस्येवौरसपुत्र्या अप्यपचारे क्षेत्रजाद्याः पु-त्रयः पतिनिधयो भवन्ति । मुख्यापचारे पतिनिधि-रिति न्यायादिति ।

औरसकन्याया अभावे क्षेत्रजाद्या गौणदुहितरस्तत्मतिनिधित्वेन माह्या इतीदं नन्दपण्डितेरुक्तम् । एतदुपोद्बलकत्वेन दत्तककीतकात्रिमादिदुहितृणां पुराणस्थान्यु-दाहरणानि पदार्शितानि । परंतु भूभिकायां पदार्शितरीत्या पुत्रस्वेव पतिनिधिः सं-भवति न दुहितुः। यतो दुहित्रुत्पत्तिविषये नित्यविधिः काप्युक्तो न दृश्यते । त-थैव 'दनौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः' इति वचने विधस्य यदि दन्तकाहते पुत्र-पीतिनिधिभीवतुं नाईति तर्हि सर्वपकारिका दुहितरः पतिनिधित्वेन स्वीकार्या भव-न्तीति वचनं न सामीचीन्यमावहति । किंच दत्त क्रपरिमहविधिवद्वत्तकदुहित्परिमह-विधि: कापि न मतियादितः। पत्युत भूमिकायां पदिशतरीत्या भिनमिनागि दु-हित्पतिनिध्युदाहरणानि पुनरिदमेव दर्शयन्ति-असरक्षितानामनाथानां कान्यानां पुत्राणां वा रक्षणसंवर्धने भवेतां तथा दुर्देवानीपान्यपत्यानि स्वयौवनद्शायां सपा-जकार्याणि सामीचीन्येन संपाद्यितुं प्रभवयुरित्यतस्तेषां पाछनादिव्यवस्थावश्यकता भिन्नभिन्नपार्गेः समाजगतेषु कन्यापुत्रापेक्षिषु समर्थपुरुषेषु शास्त्रेण निक्षिषा । औरसपुत्राभावे योऽपमाहत्य पुत्रमतिनिधिः कर्नव्यो भवति स केवर्छ क्षेत्रज, पु-त्रिका, पुत्रिकापुत्र, दत्ताकष्वेव करणीयः । एतस्मिन् कलियुगे तु स केवलं दत्त-कविधानेनैवानुष्ठेयः । एतदिषये कीतापाविद्यस्वयंदत्तकानीनशैनर्भवगूढजसहोढेवम्-तिपुत्राणां कियानप्युपयोगो नास्ति । दुहितूणां पुनर्नास्त्येव नास्ति ।